सिरि मगर्नतपुरविभडारय-पवीदो

महाबंधो

[ महाधवल सिद्धान्त-शास्त्र ]

विदियो द्विदिवंभाहियारो

[ द्वितीय स्थितिबन्धाधिकार ]

[7]

आवतीय ज्ञानपीठ काशी

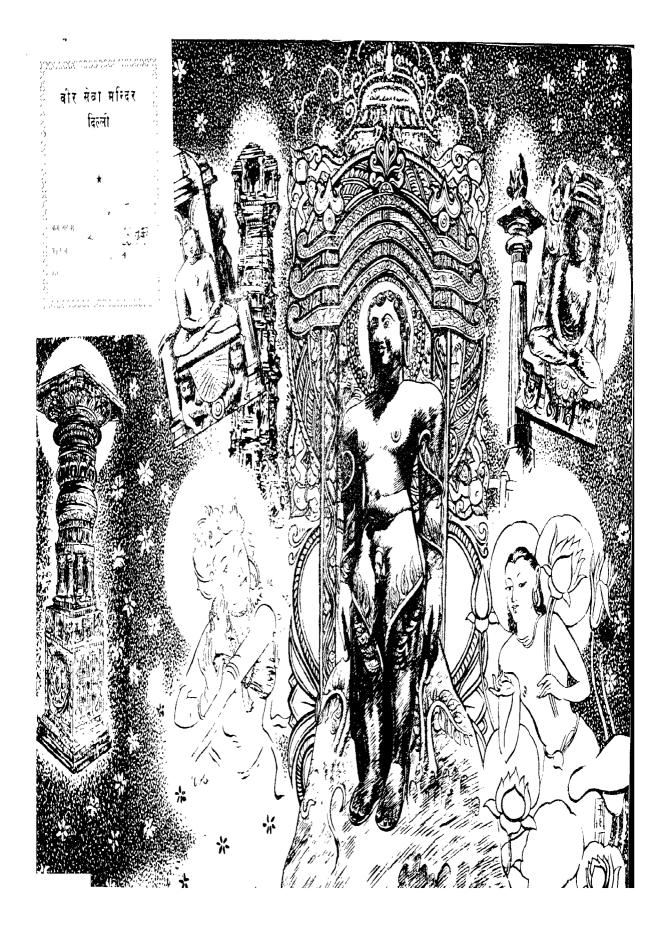

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्था ४ ]

सिरि भगवंत भूदबलि भडारय पणीदो

# म हा बं धो

[ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]

२ बिदियो द्विदिबंधाहियारो १ कि. श्रीक कि. श्र

पुस्तक २

हिन्दो भाषानुवाद सहित



सम्पादक--

परिडत फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

१००० प्रति

माघ वीर नि० मं० २४७६ वि० सं० २००६ फरवरी १९५३

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

# स्व॰ पुण्यरलोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

# ज्ञानपीठ मूर्ति देवी जैन यन्थमाला

इस प्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, श्रपभ्रंश, हिन्दी, कलड, तामिल श्रांटि प्राचीन भाषाश्रोंमें उपलब्ध श्रागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रोर ऐतिहासिक श्रादि विविध-विषयक जैन साहित्यका श्रनुसन्धानपूर्ण सम्पादन होकर मूल श्रोर यथासंभव श्रनुसाद श्रादिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भएडारोंकी सूचियाँ, शिलालेख संग्रह, विशिष्ट विहानोंके श्रध्ययन ग्रन्थ श्रीर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

यन्थमाला सम्पादयः—| प्राकृत श्रीर संस्कृत विमाग |

डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰, नागपुर डॉ॰ आदिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰, कोल्हापुर

> वनवनननननन वन्त्रवनननन व माकृत यन्थांक ४ २०१०७७२१ ४१ ४४१ १४१ ४४४१

> > प्रकाशक--

अयोध्याप्रसाद गोयलीय,

मन्त्री. भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाक्ण्ड रोड, बनारम

गद्रक-देवनापयाद ग्रहमरी, ससार पेस, काशीपरा, बनारस

स्थापनाब्द फाल्गुण कृष्ण ६ बीर ति० २४७०

सर्वाधिकार सुरचित

विक्रम स० २०*००* १८ फरवरी १६४४

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

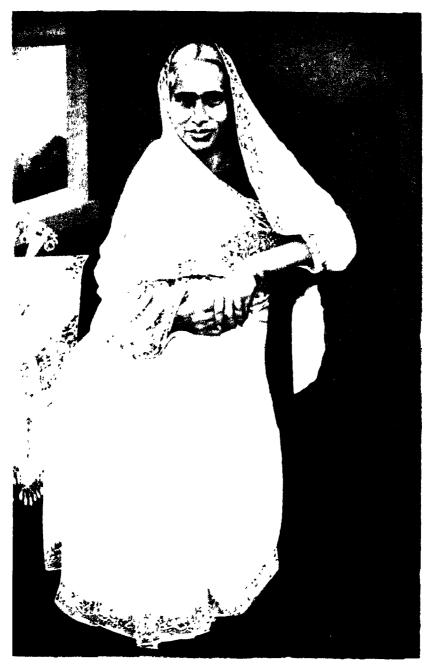

स्वर्गीय मितिदेवी मातेश्वरी सेठ शास्तिप्रसाद जेन

# JNANA-PĪTHA MURTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ PRAKRIT GRANTHA No. 4

## **MAHABANDHO**

[ MAHADHAVAL SIDDHANTA SHASTRA |

2. Bidio Tthidi bandhahiyaro

Vol II

STHITI BANDHADHIKARA

WITH

JIINDI TRANSLATION



Editor
Pandit PHOOL CHANDRAJI
Siddhant Shastry.

Published by

# Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition (

MAGHA, VIR SAMVAT 2 (79) VIKRAMA SAMVAT 2609 FEBRUARY, 1953.

 $\begin{cases} Price \\ Rs. 11/- \end{cases}$ 

# BHĀRATĪYA JRĀNA-PĪTHA KĀSHI

#### Founded by

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRÎ MÛRTI DEVÎ

#### JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED, JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI, KANNADA & TAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & JAIN LITERATURE OF POPULAR INTERLST WILL ALSO BE PUBLISHED.

> General Editors of the Prakrit and Samskrit Section Dr. HIRALAL JAIN, M. A., D. Litt. Dr. A. N. UPADHYA, M. A., D. Litt.

**АЛАВАВАВАВАВАВАВЕВЕВЫ ВЕБЕВВЕВАВЕВ** PRAKRIT GRANTHA No. 4 

#### PURLISHER

AYODHYA PRASAD GOYALIYA SICY, BHARATIVA JNANAPITHA, DURGAKUND ROAD, BANARAS.

Founded in
Falguna Krishna 9,
Vica Sam 2170

- All Rights Reserved.

Vikrama Samvat 2000
18th Feb. 1944

# प्रास्ताविक

जब ब्राजमे लगभग छह वर्ष पूर्व महाबन्धका प्रथम खराड प्रकाशित हुन्ना था, तब ब्राशा यह की जाती थी कि इस परमागमके शेप त्वराड भी जल्डी जल्डी ब्रानुक्रममे पाठकों के हाथों में दिये जा मकेंगे। किन्तु इस प्रकाशनके लिए ज्ञानपीठकी बड़ी तत्परता ब्रौर उत्साह होते हुए भी मन्पादन सम्बन्धी कठिनाई के कारण वर्षपर वर्ष निकलते चले गये, पर दितीय त्वराडकी सामग्री मंस्थाके पाम न पहुच सकी। ब्रान्तनः प्रथम त्वराडके सम्पादकसे सर्वथा निराश होकर तथा ब्राधिक विलम्ब करना ब्रानुचित समभकर ब्रान्य सम्पादककी व्यवस्था ब्रानिवाय हो गई।

इस खरडके सम्पादन पण फूलचन्द जी शास्त्रीमे विद्वासमाज भलीभाति परिचित है। घवल सिद्धान्त के सम्पादन व प्रकाशन कार्यम उनका बड़ा सहयोग रहा है, श्रीर श्रव पुनः महयोग मिल रहा है। उन्होंने इस खरडके सम्पादनका कार्य सहये स्वीकार किया श्रीर श्राशातीत स्वल्यकालमं ही—केवल कुल मासोमे ही—इतना सम्पादन श्रीर श्रनुवाद करके सिद्धान्ताद्धारके पुरुषकार्यमे उत्तम योग-दान दिया है। इस कार्यके लिए प्रथमालाकी श्रीरसे हम उन्हें हार्दिक घन्यवाद देते हैं, श्रीर श्राशा करते हैं कि वे ऐसी ही र गनके साथ शेष खरडोंका भी सम्पादन कर इस महान साहित्यिक निधिको शीघ सर्वमुलभ बनानमें सहायक होनेका पुरुष प्राप्त करेगे। कार्य वेगमे किये जानेपर भी, सिद्धहस्त होनेक कारण, पिएडत जीके सम्पादन व श्रनुवाद कार्यमे हम बड़ा सन्तीप हुश्रा है, श्रीर भरोमा है कि पाटक भी इसमें सन्तुष्ट होग।

यहा हम जानपीटके सम्थापक श्री शान्तिश्रसाद जी तथा सम्थाके मन्त्री श्री श्रयोध्याप्रसाद जी गोय-लीयकी प्रशासा किये विना नहीं रह सकते । एक तो उन्होंने विपत्तियो श्रीर विध्नवाधा श्रांके कारण कभी श्रपंने उत्साहको मन्द्र नहीं होने दिया श्रोर न जोभ उद्वेगको स्थान दिया । श्रोर दूसरे वे प्राचीन जैन सिद्धान्त सम्बन्धी साहित्यके प्रकाशनमें किसी व्यावसायिक लेखे जोखंसे श्राशद्भित नहीं होते । प्रत्युत उनकी भावना है कि जितना हो सके, जितनी उत्तम रीतिसे हो सके श्रीर जितने जल्दी हो सके, उतना जैन साहित्यका प्रकाशन किया जाय । हमे विश्वास है कि साहित्यिक विद्वान् उनकी इस उत्तम भावनांसे लाभ उद्यावेग श्रोर इस सम्या को उपयोगी प्रथ श्रांत सुन्दर दगसे विद्वासमारके सम्भुख उपस्थित करनेमें सहायता प्रदान करेगे ।

—हीगलाल जैन
—आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय
प्रन्थमाला सम्पादक

# गिरिनगरकी चन्द्रगुफा

लेखक--डा० हीरालाल जेन

परम्वडागमकी टीका धवलाके रचियता वीरसेनाचायेने कहा है कि समस्त सिद्धान्तके एक देशकाता परमेनाचार्य थे जो सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुफामे ध्यान करते थे [षट्खंडागम, भाग १ ए० ६७] उन्हें सिद्धान्तके सरच्चाकी चिन्ता हुई । स्रतः महिमानगरीके तत्कालवर्ती मुनिसम्मेलनको पत्र लिखकर उन्होंने वहाँसे दो मुनियोको बुलाया स्त्रीर उन्हें सिद्धान्त सिखाया । ये ही दो मुनि पुष्पदन्त स्त्रीर भूतविल नामान में प्रामिद्ध हुए स्त्रीर इन्होंने वह समन मिद्धान्त पर्य्वडागमके स्त्ररूपमें लिपि-बद्ध किया ।

इस उल्लेखने यह तो मुस्पष्ट हो जाता है कि धरसेनाचार्य मौराष्ट्र (काठियावाड-गुजरात) के निवासी थे श्रीर गिरिनगरमं रहते थे। यह गिरिनगर श्राधुनिक गिरनार है जो प्राचीन कालमें सौराष्ट्रकी राजधानी था। यहाँ मौर्य च्चय श्रीर गृनकालकं मुत्रिसद्ध शिलालेख पाये गये हैं। बाईसवें तीर्यकर नेमिनाथने भी यहाँ तपस्या की थी, जिससे यह स्थान जैनियोंका एक बड़ा तीर्थक्तेष्ठ है। श्राधुनिक कालमें नगरका नाम तो भूनागढ़ हो गया है श्रीर प्राचीन नाम गिरनार उसी समीपवर्ती पहाड़ीका रख दिया गया जो पहले ऊजयन्त पर्वतके नामसे प्रसिद्ध थी। श्रव प्रश्न यह है कि क्या इस इतिहास-प्रसिद्ध नगरमें उस चन्द्रगुफाका पता लग सकता है जहाँ घरसेनाचार्य ध्यान करते थे, श्रीर जहाँ उनके श्रृतजानका पारायग् पृष्यदन्त श्रीर मृतबिल श्राचार्योंको कराया गया था?

खोज करनेसे पता चलता है कि भूनागढमं बहुत-सी प्राचीन गुफाएँ है। एक गुफासमूह नगरके पूर्वीय भागमे ऋाधुनिक 'बाबा प्यारा मठ' के समीप है। इन गुजाश्चोका ऋप्ययन श्चौर वर्णन बर्जेज साहबने किया है। उन्हें इन गुफाओं में ईसबी पूर्व पहली दूसरी शताब्दि तकके चिह्न मिले हैं। ये गुफाएँ तीन पंक्तियों-में स्थित है। प्रथम गुफार्पाक उत्तरकी ख्रोर दिवागाभिमाल है। इसीक पूर्वभागरे दसरी गुफार्पिक प्रारम होकर र्वाज्यकी स्रोर गई है। यहाँकी चैत्य गुफाकी छत स्राति प्राचीन प्रणालीकी समतल है स्रोर उसके स्राज-बाज उत्तर और पूर्व कोनोंम अन्य सीधी साटी गुफाएँ हैं। इस गुफायंक्तिके पीछेसे तीसरी गुफापंक्ति प्रारम्भ होकर पश्चिमोत्तरकी श्रोर फैली है । यहाँकी छठवी राफा (IF) के पार्श्व भागमे श्रर्थचन्द्राकार विविक्त स्थान ( 2PSE ) है, जैसा कि इंस्थी पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्टिकी भाजा, कालीं, बेटमा व नासिककी बैद्ध गुफास्रों में पाया जाता है। ब्रान्य गुफाएँ बहुतायतसे सम चौकौन या श्रायत चौकोन है ब्रौर उनमें कोई मूर्तियाँ व सजावट नहीं पाई जाती। कुछ बड़ी-बड़ी शालाएँ भी हैं, जिनमें बरामदे भी हैं। ये सब गुफाएँ ऋत्यन्त प्राचीन वास्तुकलाके स्रध्ययनके लिए बहुत उपयोगी है। (Burgess Antiquities of Kutchh and Kathiawar, 1874 75. P. 139 fl.) ये सब गुफाएँ उनके निर्माण कालकी श्रपंद्धा मुख्यतः दो भागींमें विभक्त की जा सकती है—एक तो वे चैत्यगुक्ताएँ स्त्रीर तत्सम्बन्धी सादी कोर्टास्याँ जो उन्हें बीढोकी प्रतीत होती है स्त्रीर जिनका काल ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दि ऋनुमान किया जा सकता है जब कि प्रथमवार बौद्धभिद्ध गुजरातमे पहुँचे । दूसरे भागमे वे गुफाएँ व शालायह है जो प्रथम भागकी गुफाओंसे कुछ, उन्नत शैलीकी बनी हुई है, तथा जिनमें जैन चिह्न पाये जाते है। ये ईस्वीकी दूसरी शर्तााब्ट ऋर्यात् च्चय राजाऋँकि कालकी ऋनुमान की जाती हैं। यहाँ हमारे लिए उन्हीं दूसरे भागकी गुफाश्रांकी श्रोर ध्यान देना है जिनमें जैन चिह्न पाये जाते हैं।

इनमेकी एक गुफा ( K ) में स्वस्तिक, भद्रासन, नंटीपट, मीनयुगल और कलशके चिह्न खुदे हुए हैं। ऐसे ही चिह्न मथुराके जैनस्त्पकी खुदाईसे प्राप्त आयागपटो पर पाये गये हैं। (Smith: Jam Stupa (Arch. Survey of India XX. Pt. XI) यही नहीं, वहाँसे एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कत्रप राजाओं के अतिरिक्त 'केवली' या केवलज्ञानका उल्लेख हैं। इस परसे उसके जैनत्वमें कोई संशय ही नहीं रहता। दुर्भाग्यतः इस अत्यन्त महत्त्वपृण् शिलालेखकी दुर्दशाकी बड़ी करुण कहानी है। उक्त गुफाके सम्मुख सन् १८७६ से पूर्व कुछ खुटाई हुई थी; उसीमें वह शिलापट हाथ लगा। निकालनेमें ही उसका एक हिस्सा हुट गया। फिर उसे उटाकर कोई शहरके भीतर राजमहलमें ले गया और इसी समय उसके एक ओर कोनेको भारी चिति पहुंची। जब बर्जेज साहब उसका फोटो लेने गये तब उसका पता लगना ही कठिन हो गया। अन्ततः वह महलके सामने गोल बरामटेमें एक जगह पड़ा हुआ मिला। (Arch: Survey of Western India, Vol. II P. 140.) फिर वह कुछ कालतक सूनागढ़ दरवारके छापखानेमें पड़ा रहा। तत्पश्चात् किसी और एक विपत्तिमें पड़कर उसके टो टुकड़े हो गये और इस हालतमें अब वह वहाँ के अजायबघरमें सुरिचत है।

यह शिलापट दो फुट लम्बा चौड़ा ऋोर ऋाट इञ्च मीटा है। इसके एक पृष्ठभागपर चार पिक्तयो-का लेख है जो १ फुट ६ इंच चौड़ी और ६ इंच ऊँची जगहम है। एक एक अन्नर लगभग आधा इंच बड़ा है। लेखको क्षति बहुत पहुँ ची है। बीचकी दो पंक्षियाँ कुछ मुर्राचत है, किन्तु प्रथम श्रीर चतुर्थ पंक्तिका बहुत-सा भाग ऋरपष्ट हो गया है ऋौर पढ़नेमं नहीं ऋाता। फिर एक ऋोरसे जो शिलापट्ट ट्रट गया है उसके साथ इन पंक्रियोंका कितना हिस्सा खो गया यह निश्चयतः नहीं कहा जा सकता। बल्हर साहबके मतसे दसरी श्रीर चौथी पंक्रियाँ प्रायः पूरी हैं, केवल कोई दो श्रवरोकी हो कमी है। किन्तु यह श्रवमान ही है, निश्चित नहीं। उसी कालके अन्य शिलालेखा परसे निश्चयतः तो इतना ही कहा जा सकता है कि दुसरी स्त्रीर तीसरी पिक्तयांमे जयदामन् नरेशके पुत्र स्त्रीर पौत्रके नामाल्लेख तथा लेखके वर्षका उल्लेख, सम्भवतः श्रंको श्रीर शब्दोमें दोनो प्रकारमं अवश्य रहा होगा । लेखकी लिपि निरचयतः चत्रपकालकी है । लेख दूरा हुन्ना होनेसे उसका प्रयोजन स्पष्टतः जात नही होता । किन्तु जितना कुछ लेख बचा है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उसका संबंध जैनधर्मकी किसी घटनासे है। उसमे 'दवासुरनागयज्ञराक्षस' 'केर्वाल-शान' 'जरामरण' जैमे शब्द स्वलित पड़े हुए हैं. जिनसे ऋनुमान होता है कि उसमें किसी बड़े जानी और संयमी जैनम्निके शरीरत्यागका उल्लेख रहा हो ब्रौर उम ब्रवसरपर देव, ब्रम्र, नाग, यद्य ब्रौर राज्ञसीने उत्सव मनाया हो । यह घटना 'गिरिनगर' (गिरनार) में ही हुई थी, इनका लेखमें स्पष्ट उल्लेख है। घटनाका काल चैत्र शुक्ल पचमी दिया है, पर वर्षका उल्लेख टूट गया है। जिस राजाके राज्यकालमै यह घटना हुई थी उस राजाका नाम भी ट्रट गया है। पर इतना तो स्पष्ट है कि वह राजा जनप्रवंशके चष्टनका प्रपौत्र व जयदामनका पौत्र था । इस वंशके श्रन्य शिलालेग्वों व सिक्कोंपरमे क्षत्रपत्रशकी प्रस्तुतोपयोगी निम्न परम्पराका पता चल चुका है---

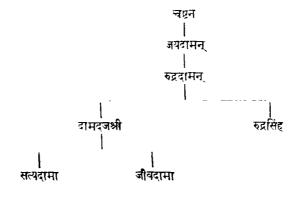

त्रतएव यह त्रनुमान किया जा सकता है कि उक्क लेखमें चष्टनके प्रपौत्र क्रीर जयदामन्के पौत्रसे घद्रदामन्के पुत्र दामदजश्रो या घद्रसिहका ही त्रिमिप्राय होगा। चप्टनका उल्लेख यूनानी लेखक टालेमीने त्रपने ग्रंथमें किया है। यह ग्रन्थ सन् १३० ईस्वी ( शक ५२ ) के लगभग लिखा गया था। घद्रदामन्के समयके सुप्रसिद्ध लेखमें शक ७२ ( सन् १५० ) का उल्लेख है। घद्रसिंहके शिलालेख व सिक्कोंपर राक १०२ से ११० व ११३ में ११८-११९ तकके उल्लेख मिले है। शक संवत् १०३ का लेख क्रानेक बातों में प्रस्तुत लेखके समान होनेसे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जीवदामन्के शक ११६ से १२० तकके सिक्के मिले हैं। चत्रप राजाक्रोंके राज्यकालकी सीमाएँ क्रामी बहुत कुछ, गड़बहीमें हैं। इन राजाक्रोंमें यह भी प्रथा थी कि राज्यपरम्परा एक भाईके पश्चात् उससे छोटे भाईकी क्रोर चलती थी क्रीर जब सब जीवित भाइयोंका राज्य समात हो जाय तब नई पीढ़ीकी क्रोर जाती थी। इससे भी कमनिश्चयमें कुछ, किटनाई पड़ती है। तथापि पूर्वोक्त निश्चित उल्लेखोंपरसे हमें प्रस्तुतोपयोगी इतनी बात तो विदित हो जाती है कि उक्त लेख दामटजश्री या घद्रसिंहके समयका है क्रीर इनका समय शक ७२से११६ क्रथांत् सन् १५० से १६७ ई० तकके ४७ वर्षोके भीतर ही पड़ता है। घद्रसिंहके शक १०३ के गुंड नामक स्थानसे प्राप्त लेखको हे खनेसे क्रयुमान होता है कि प्रस्तुत लेख भी उन्हींकं समयका क्रोर उक्त वर्षके क्रासपासका हो तो क्राश्चर्य नही। क्रतः प्रमुत लेखका काल लगभग शक १०३ ( सन् १८०) व्रतुमान किया जा सकता है।

हम पर्वंडागमके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें पर्वंडागमके विषयके ज्ञात! घरसेनाचार्यके विषयमें बता ख्राये हैं कि उन्होंने गिरिनगरकी चन्द्रगुपाम रहते हुए पुष्पदन्त ख्रीर भृतविक्तको सिद्धान्त पढ़ाया था। जैन पट्टाविलयो ख्राटि परंग उनके कालका भी विचार करके हम इस निर्ण्यपर पहुँचे थे कि उक्त प्रन्थकी रचना शक ह (सन् ८०) के पश्चात हुई थी। ख्रव हम जब गिरिनगरकी उक्त गुफाक्रों ख्रीर वहाँ के उक्त शिलालेख्यर विचार करते हैं तो ख्रनुमान होता है कि सम्भवतः भूनागहकी ये ही बाबा प्यारा मठ' के पासकी प्राचीन जैन गुफाएँ घरसेनाचार्यका निवासस्थल रही है। जेत्र वही है, काल भी वहो पड़ता है। घरमेनकी गुफाका नाम चन्द्रगुका था। यहाँकी एक गुकाका पिछला हिस्मा—चैन्यस्थान-चन्द्राकार है। ख्राश्चर्य नहीं जो इसी कारण यही गुका चन्द्रगुका कहलाती रही हो। ख्रार्थ्य नहीं जो उपर्युक्त शिलालेख उन्हीं घरमेनाचार्य को स्मृतिमें ही ख्रेकित किया गया हो। लेखमें ज्ञानका उल्लेख घ्यान देने योग्य है। यदि यह लेख पूरा मिल गया होता तो जैन इतिहासकी एक उड़ी भारी घटनापर ख्रच्छा प्रकाश पड़ जाता। इस शिलालेखकी दुईशा इम बातका प्रमाण है कि हमारे प्राचीन इतिहासकी सामग्री किम प्रकार ख्राज भी नष्ट-भ्रष्ट हो रही है।

यह लेख सर्वप्रथम सन १८७६ में डा॰ बुल्हर द्वारा सम्पादित किया गया था श्रीर कोटोग्राफर तथा श्रमं जी श्रनुवाद महित Archaeological Survey of Western India Vol. II में पृष्ठ १४० श्रादि पर छपा था। यही फिर कुछ साधारण मुधारोंके साथ सन् १८६५ में स्याहीके टपंकी प्रतिलिपि व श्रनुवाद सहित 'भावनगरके प्राकृत श्रीर संस्कृतके शिलालेख' के पृ॰ १७ श्रादिपर छपा। रेपमन साहवनं श्रपने Catalogue of come of the Andhra Dynasty etc; P. L. XI, No. 40 में इम लेखका सिवस परिचय दिया है तथा प्रो॰ लुडर्सने श्रपनी List of Brahmi Inscriptions में नं॰ १६६ पर इस लेखका सिवस परिचय दिया है। यह लिस्ट एपीप्राफीश्रा इंडिका, भाग १० सन् १६१२ के परिशिष्टमं प्रकाशित हुई है। इस लेखका श्रीन्सम मम्पादन व श्रनुवादादि राखालदास बनर्जी श्रीर विष्णु एस॰मुखनंकर ने किया है जो एपीप्राफिया इंडिका भाग १६, के पृ॰ २३६ श्रादिपर छपा है। श्रीर इमीके श्राधारमें हमने उमका पाठ लिखा है। उक्त गुकाशींका मर्वप्रथम वर्णन बर्जन साहवने किया है, जो उनकी Antiquities of Kutchh and Kathawar (1874--75) के पृष्ठ १३६ श्रादि पर छपा है। उनका परिचय हाल हीमें श्रीयुत एच॰ डी॰ मांकलियाने श्रपनो 'The Archaeology of Gujrat' (Bombay 1941) नामक प्रस्तकों कराया है।

# पाप्त लेख इस प्रकार है-

- (पं०१) .....स्तथा सुरगण [ा] [चत्रा] कां प्रथ [म] .....
- (पं०२)·····चाष्टनस्य प्र [पौ] त्रस्य राज्ञः च [त्रप] स्य स्वामिजयदामपे [ो] त्रस्य राज्ञो म [हा]·····
- (पं० ३)······[चै] ऋशुक्लस्य दिवसे पंचमे ५ इ [ह] गिरिनगरे देवासुरनागय [च] रावसे·····
- ( एं॰ ४ )·····ध [ धु ] रिमवः ····केवित [ ज्ञा ] न सः ····नां जरामरेषा ( I )

# अनुवाद

''''''तथा सुरगग्''''' चित्रयों में प्रथम''''' चष्टनके प्रपौत्रके, राजा चत्रप स्वामी जयदामके पौत्रके, राजा महा'''''चैत्र शुक्लकी पंचमीको ५ यहां गिरिनगरमे देवासुरनागयच्चराच्चस'''''पुरके समान'''''केवलिज्ञान सं०'''''के जरामरग्'''''''''

इस लेखकी राजवंशाविल ऋादिको समभने तथा लेखकी गति-विधिका कुछ ऋाभास देनेके लिए हम चष्टनके प्रपौत्र, जयदामके पीत्र बद्रदामके पुत्र स्वामी बद्रसिंहके उस लेखको भी यहां उद्धृत कर देना उचित समभते हैं जो टीक इसी लिपिमे लिखा हुऋा गुएड नामक स्थानसे प्राप्त हुऋा है, जो ऋपने रूपमें पूरा है ऋौर जिसमें १०३ वी वर्षका स्पष्ट उल्लेख है—

## गुएडका शिलालेख

- (पं०१) सिद्धं। राजो महत्त्वत्र [प] स्य स्वामिचष्टनपौत्रस्य राज्ञो चत्रपस्य स्वामिजयदाम पौत्रस्य
- ( पं० २ ) राज्ञो महचत्रपस्य स्वामिरुद्रदामपुत्रस्य राज्ञो चत्रपस्य स्वामिरुद्र—
- (पं०३) सीइस्य [व] पें [त्र] युत्तरशते १००३ वैशालशुद्धे पंचमिघसतिथौ रो [हि] णि नश्च-
- (पं०४) त्र मुहूर्ते द्याभोरेख सेनापविवापकस्य पुत्रेण सेनापतिरुद्धभूतिना ब्रामेरसो-
- (पं०५)[प] दिये वा [पी] [स्व] नि [तो] [बद्ध]ा पितश्च सर्वसस्वानां हिस-सुस्वार्थमिति ।

## अनुवाद

सिद्धं । राजा महाज्ञय स्वामिचष्टनके, प्रयौत्र, राजा ज्ञयस्वामी जयदामके पौत्र, राजा महाज्ञत्रयस्वामी चद्रदामके पुत्र, राजा ज्ञयस्वामी चद्रसिंहके वर्ष एक सौ तीन वैशाख शुद्ध पंचमी तिथिके रोहिस्पी नज्ञके मुहूर्तमें स्त्राभीर सेनापित वापकके पुत्र सेनापित बद्रभूमिने ग्राम रसोपिद्रियमें वापी खुटवाई स्त्रौर बंधवाई सब जीवोंके हित स्त्रौर सुखके लिए । इति ।

# सम्पादकीय

त्रक्को श्रोर पूर्विक एकदेश ज्ञाता श्रीर सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुकामे निवास करनेवाले प्रातः स्मरणीय श्राचार्य धरसेनके प्रमुख शिष्य श्राचार्य धरपत्नके प्रमुख शिष्य श्राचार्य धरपत्नके मुख्य श्राचार्य धरपत्नके प्रमुख शिष्य श्राचार्य धरपत्नके मुख्य श्राधिकार चार हे—प्रकृतिवन्ध, स्थितवन्ध, श्रामुभागवन्ध श्रोर प्रदेशवन्ध । इनमेसे प्रकृतिवन्धका सम्पादन श्रीर श्रामुवाद कार्य श्री पं० सुमरचन्द्र जी दिवाकर [शास्त्री, न्यायतीर्थ, बी० ए० एल-एल० बी०] ने श्रापने सहयोगी प० परमानन्द्र जी साहित्याचार्य श्रीर पं० कुन्दनखाल जी न्यायतीर्थ सिवनीके साथ मिलकर किया था । इसे भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुए लगभग पाँच वर्षसे ऊपर हो गए है ।

यह स्थितिबन्ध नामक दूनरा ऋषिकार है। प्रकृतिबन्धकी ऋषेत्वा शेष तीनो ऋषिकार परिमाणमें दूने-दूने है, इमलिए इस भागमें मूजप्रकृतिस्थितिबन्ध ऋौर उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धका एक जीवकी ऋषेत्वा ऋन्तरानु-गम तकका भाग ही सम्मिलित किया गया है।

#### हस्तलिखित प्रतिका परिचय-

इसका मम्पादन श्रीर श्रमुवाद कार्य करते समय हमें महाबन्धकी कंवल एक प्रति ही उपलब्ध रही है। यह प्रति मेरे जयधवला कार्यालयमें कार्य करते समय श्री श्रांखिल भारतवर्षीय दि० जैन समके साहित्य मंत्री श्री पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्रीने मृडविद्रीले प्रतिलिपि करा कर बुलाई थी। भारतीय ज्ञानपीठकी प्रवन्धमिति श्रीर उसके सुयोग्य मन्त्री श्री० पं० श्रयोध्याप्रसादकी गोयखीयने जब यह निश्चय किया कि महाबन्धके श्रागेके भागोंका सम्पादन श्रीर श्रमुवाद कार्य मुक्ते कराया जाय तब जयधवला कार्यालयमें इस प्रतिको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न किया गया। यद्यपि ऐसे श्रवसरों पर दूसरे बन्धु किसी प्रन्थकी प्रति श्रादि हेनेम श्रमेक श्रद्धचने उपस्थित करते हैं। ये प्रबन्धके नाम पर उसके स्वामी बनने तकका प्रयत्न करने हैं। किन्तु इसे प्राप्त करनेमें ऐसी कोई श्रद्धचन नहीं हुई। श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्र शाखीजीको इस बातके विदित्त होनेपर उन्होंने तन्काल इस प्रतिको प्रतिलिपिका लागतमात्र दिलवाकर ज्ञानपीठको सीप दिया। यही यह प्रति है जिसके श्राधारसे महाबन्धका श्रागेका सम्पादन श्रीर श्रमुवाद कार्य हो रहा है। यह प्रति श्री पं० वर्धमान पार्श्वनाथजी शास्त्रीके ज्येष्ठ बन्धु स्व० श्री प० लोकनाथजी शास्त्रीने ताडपत्रीय प्रतिके श्राधारसे प्रतिलिपि करके भजी थी। प्रति फुलस्केप साईजके कागजी पर एक श्रोर हाँसिया छोड़कर की गई है। श्रवर सुन्दर श्रीर श्रन्तरसं लिले हुए होनेसे प्रेसकापीकं रूपमें इसीका उपयोग हुश्रा है।

#### पाठान्तर---

श्री प० सुमेरचन्द्रजी दिवाकरके पाम जो प्रति है वह भी मूडिबिद्रीकी ताडपत्रीय प्रतिके त्राधारमें की गई है त्रीर यह प्रति भी वहींसे लिपिबिद होकर छाई है। ऐसी छावस्थाम इन टोनों प्रतियोम लेखकके प्रमादमें छूटेहुए या दुहराकर लिग्ने गये कुछ स्थलोंको छोड़कर पाटान्तरोंकी कोई भी शंका नहीं कर सकता। हमारा भी यही छानुमान था। हम समभते थे कि ये दोनों प्रतियां एक ही प्रतिके छाधारसे लिपिबिद कराई गई है, इसलिए इनमें पाटानेद नहीं होगा पर हमें यह देखकर छाश्चर्य हुछा कि पाटान्तर इनमें भी उपलब्ध होते हैं। यदाप हमारे सामने पं० सुमेरचन्द्र जी वाली प्रति नहीं है छीर न उसे प्राप्त करनेका कोई प्रयन्त ही किया गया है पर उस प्रतिके छाधारसे जो प्रकृतिबन्ध मुद्रित हुछा है वह हमारे सामने हैं। उसके साथ छाटशे प्रति (जो प्रति हमारे पाम है) के कुछ प्रश्नेका हमने मिलान किया है। परिगामस्वरूप जो पाटान्तर हमे उपलब्ध हुए है उनमेंसे कुछ पाटान्तर उनका प्रकार दिग्वलानेके लिए हम यहा दे रहे हैं—

```
१. रुजगम्हि ( ब्रादर्श प्रति )। रुजुगम्हि ( मुद्रित प्रति ए० २१ )
 २, चडरणसुद्धां ( भ्रा. प्र. ) । चदुर्गहं बुद्धां ( मु. प्र. पृ० २२ )
 ३. तहा भ्रारणस्तुदा ( ग्रा. प्र. )। तथ भ्रारणध्रुपस्तुदा ( मु. ए. २३ )
 ४, खुद्धिं गेवज्जया ( ग्रा. प्र. ) छुद्दी गेवज्जया (मु. प्र. पृ. २३ )
 ५. किं सब्दबंधो ? णोसब्दबंधो । ( श्रा. प्र. )
    किं सब्बबंधो गोसब्बबंधो ? गोसब्बबंधो । ( मु. प्र. ३० पंक्ति १ )
 ६, बंधो वि ( श्रा. प्र. )। बंधोपि ( सु. प्र. प्र. ३०, पंक्ति ४ )
 ७, ऋदिसेश य । तत्थ श्रोधेश सामांतराइ- ( आ. प्र. )
    ष्मादेसेण य । णायांतराइ- ( मु. प्र. पृ. ३०, पं. ६ )
 म. बेदणीयस्स श्रायुगस्स गोदस्स च किं जहरणबंधो ( श्रा. प्र. )
    बेदणीय-त्रायु-गोदाणं किं जहरुणबंधो ( सु. प्र. पृ. ३०, पं. ८ )
 ६, तत्थ द्योधेण सादियबंधो ..... संतीश्रो भूयो ( ग्रा. प्र. )
    सादियबधो'''' 'संतिब्रो भूयो ( मु. प्र. प्र. ३१, पं. १-२ )
१०, एवं मुलपगिदश्रहपदं भंगो काद्व्वो ( श्रा. प्र. )
    एवं मूलपगदि-श्रद्वपदभंगा कादब्वा मु. प्र. प्र. ३१, प. ३)
११. श्रोद्येण पंचणा० गावदंसणा० मिच्छत्तं सोलसकसायं भयं दुर्गुच्छा तेजाकम्म० वरागा०४ श्रगुरु०
    उपघा० विक्षिणं पचंतराइगाणं ( श्रा. प्र. )
    श्रोधेण पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंच्छा-तेजा-कम्मइय-
    बराज ० ४ - ब्रागुरु ० - उप ० - जिमिण पंचेतराइयाणं ( सु. प्र. पृ. ३१ पं. ५-६ )
३२. तथ्य श्रोधेया चोइस जीवसमासा णाद्व्या भवंति । तं जहा ( श्रा. प्र. )
    क्रोबेश चोइस-जीवसमासा गादब्वा भवंति । तं यथा ( मु. प्र. पृ ३२, पं. २ )
१३. चतुसठाण-चतुसंघडण-तिरिक्खगदिवात्रोगगासुपुन्वि उज्जीवं-( श्रा. प्र. )
    चदुसंठाण-चदुसंघाद-तिश्व्स्त्वगिद्या० उऽजो० (मु. प्र. पृ. ३३, प. ६ )
१४. णिहापयलाणं को बंधगो ? को श्रबंधगो ? श्रवधो श्रपुब्वकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु ( श्रा. प्र. )
    विद्वापयलाणं को बंधगो, श्रबंधो को ? श्रबंधो मिन्छादिद्विपहुडि याव श्रपुव्वकरणपविद्वसुद्धि-
     संजरेस ( स. प्र. ३३, पं. ९-१० )
१५. को बंधगो म्रबं॰ ? ( म्रा. प्र. )। को. बंधको, म्रबंधो ? ( मु. प्र. प्र. ३४, पं. ४ )
१६. को ब॰ को भ्रबं॰ (भा. प्र.)। को बंधको को भ्रबंधो (सु. प्र. प्र. ३४, पं. ८)
१७. देवगदि० पंचिदि० वेउब्बि० तेजाकः वेउब्बि॰ग्रगो० वरुण०४ देवाग्रु० ग्रगुरू०४ पसत्थवि०
    थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-ब्रादे० शिमिणं को बंधो ? को ब्रबंधो ? ( ब्रा. प्र. )
        देवगदि० पंचिदि० वेउब्वि० तेउजाक्रमा० समचद्द० वेउब्वियं अंगोवंग-वर्ण०४ देवाण्०
     श्रगुरु०४ पसरथविद्वायगदि० थीरा सुभ-सुभग-सुस्तर-भादेज्ज विभियं को बंधको को भ्रबंधको ?
    ( सु. प्र. पृ. ३५, पं. ६-९ )
१८. यथा दामे ( चा. प्र. )। यथा छामे ( मु. प्र. प्र. ३५, पं. २ )
 १६. यस्स इर्ग ( भा. प्र. ) । जस्स इर्ग ( मु. प्र. प्र. ४०, पं. १ )
२०. भादेसेण गिरवेसु पंचणागा० छदंसणा० सादासादं बारसकसा० सत्तगोक० मशुसगदि पंचिदि०
     भोराति । तेजाक । समचदु । भ्रोरातिय । अंगो । वक्जिरस । वच्चा ०४ ( भ्रा । प्र । )
        भादेसेण णिरपुसु पंचणावावरण छ्रदंसक्।वरक सादाशादं बारसकसाय-सत्तकोकसायाण मकुस-
    गदि-पंचिदिय-भोराक्षियतेजाकम्मइय-समचदुरससंठाग-म्रोराक्षिय० त्र्यंगोवंग-वण्ण० ४ ( मु. प्र.
     g. ૪૧, <del>ઇ</del>. ૨-૫ )
```

- २१. णउंसग ( श्रा. प्र. ) णउंसक ( मु. प्र. प्र. ४१, प्. ८ )
- २२. मणुसगदि मणुसगदिपा० को बधो ? ( धा. प्र. ) मणुसगदि-मणुसगदिपाद्योगगाणुपुब्वि-उष्चागोदाणं को बंधको ? (सु. प्र. प्र. ५१, पं० १२ )
- २३. तेजाकम्म० ( श्रा. प्र. ) तेता कस्म० ( सु. प्र. प्र. ४३, पं. ३ )
- २४. एवं सब्बद्यपण्डनताण सब्बविगालिदियाणं सब्बविगालिदि० ( आ. प्र. ) एवं सब्बद्यपण्डनताण सब्बएइंवियाणं सब्बविगालिदियाणं च । (सु. प्र. प्र. ५), पं. ७ )
- २५. चदुम्रायु० तिरिक्खगदितिगं म्रोघं। ( म्रा. प्र. ) चदुम्रायु० तिरिक्खगदि म्रोघं। ( मु. प्र. ५७, प० ७ )
- २६. श्रपचक्त्वाणावर०४ तित्थयरं जह० ग्रतो०, उक्क० तेसीस साग० सादि०। भ्रपच्यक्त्यणावर०४ जह० अंतो०, उक्क० तेसीसं साग०। देवगदि४ जह० एग०, उक्क० तिथिया पश्चित्रो० सादि०। ( ग्रा० प्र०)

अपचक्ताबावर०४ तित्थवरं जहः त्रतो०। उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। अपव्यक्ताका०४ जह० अंतो० उक्क० आदालीसं सा० सादि०। अथवा तेत्तीस सा० सादिरे० परिज्ञिद्दि। दो आयु श्रोघं। मणुमगदिपचगं जहः श्रन्तो०। उक्क० तेत्तीसं सा०। देवगदि०४ जहः प्रग०। तिथिण पिलदो० सादि०। ( मु. प्र. प्र. ६१, पं. १-५ )

- २७. जह० एग०, उक्क० ( श्रा. प्र. ) जह० । उक्क० ( सु. प्र. ए. ६१, पं० ५ )
- २८. तिरिक्खाणुपु० परघादु० तस०४ ( श्रा. प्र. ) तिरिक्खागु० तस०४ ( सु० प्र. पृ. ६३, पं. १ )
- २९. ऋणंताणुबं०४ जहरु ए०, ( ऋा. प्र. ) ऋणंताणुबरु ४ एयर । सु. प्र. प्र. ६३, एं. ८ )

यहाँपर हमने विविध तथ्योंको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण कुल २६ पाठान्तर ही उपस्थित किए हैं। इनके आधारमे निम्न निष्कर्प फलित होते हैं:—

१. प्रतिलिपि करते समय कही कही मृल पाठको बहुत ही कम ध्यानमें रखा गया है।

उदाहरसार्थ — प्रथम पाठान्तरको ही देखिए। श्रादर्श प्रतिकं श्राधारते ज्ञात होता है कि मूल प्रतिमें 'रुजगिन्ह' पाठ है जब कि पं॰ सुमेरचन्द्रजी को उनके सामने उपस्थित प्रतिमें 'रुजगिन्ह' पाठ उपलब्ध हुश्रा है। दूसरे, तीसर श्रीर चौथे पाठान्तरोसे भी यही ध्वनित होता है। इन पाठोंके देखनेसे तो यही जान पड़ता है कि मूल प्रतिमें श्रादर्श प्रतिके श्रानुसार ही पाठ होने चाहिए।

२. मुलके श्राधारमे प्रतिलिपि करते समय दृष्टिभ्रम या श्रम्नवधानताके कारण किसी श्रद्धर, पद या वाक्यका ख़ूट जाना बहुत सम्भव है। उक्त दोनों प्रतियोमे ऐसे श्रमंक स्वलन देखनेको मिलते है। इसके लिए देखों कमाङ्क ५, ७, ९, १२, १७, २२, २५, २७, २८ श्रीर २६ के पाठान्तर।

माधारणतः कमाङ्क ५ मे सम्बन्ध रखनेवाला पूरा स्थल पाठकी दृष्टिमे विचारणीय है। मृद्धित प्रतिकं जिस पाठका हमने यहाँ उल्लेख किया है वह शुद्ध है श्रीर श्रादर्श प्रतिमे वह बुटित है। तथापि 'दंसणा-वरणीयस्स कम्मस्स किं सब्बवंधो गो सब्बवंधो ?' इस पाठके श्रागं 'सब्बवंधो वा गोसब्बवंधो वा' इतना पाठ श्रीर होना चाहिए, जो टोनों प्रतियोंमे बुटित जान पड़ता है।

क्रमाक १३ में मुद्रित प्रतिम 'चतुमटाग्' के बाद 'चतुसंघाद' पाठ है जो अर्थकी दृष्टिम असंगत है। पाँच बन्धन श्रीर पाँच संवात प्रकृतियोंकी बन्ध प्रकरग्मे अलगमे परिगग्ना नहीं की गई है, क्योंकि इनका पाँच शरीरोंमे अन्तर्भाव हो जाता है। आदर्श प्रतिम 'चतुमंघाद' के स्थानमें 'चतुमघटग्' पाठ उपलब्ध होता है जो शुद्ध है। कारण कि मध्यके चार संहननोंका मिथ्यादृष्टि और सासादन मम्यग्दृष्टिके बन्ध होता है और यहाँ इन्हीं प्रकृतियोंके स्वामिन्वका निर्देश किया है। क्रमांक १७ में भी इसी प्रकारका स्वलन देखनेको मिलता है। इसमें आदर्श प्रतिमें 'तैजाक ' के बाद 'समचतु ' पाठ स्वलित है। इसके साथ दोनों प्रतियोंमें 'पसत्थविहायगिट' के ऋनन्तर 'तम०-बाटर-पजत्त-पर्नेय' इतना पाठ श्रौर होना चाहिए। जिमका दोनीं प्रतियोंमे श्रभाव दिखाई देता है। ऋन्य पाठौंकी भी यही स्थिति है।

- ३. 'श्रपि' के ऋर्थमें प्राकृतमें 'वि' श्रोर 'पि' इन टोनों श्रव्यय पटोंका प्रयोग होता है। क्रमांक ६ में मुद्रित प्रतिमें 'ग्रंथोपि' ऐसा पाठ मुद्रित किया गया है जब कि यह श्राटर्श प्रतिमें 'ग्रंथो वि' उपलब्ध होता है। व्याकरण्की दृष्टिसे यहाँ श्राटर्श प्रतिका पाठ संगत प्रतीत होता है।
- ४. मृद्रित प्रतिम प्रायः सर्वत्र 'को बंधको, को अबंधको' इत्यादि रूपमे पाठ उपलब्ध होता है। कहीं-कहीं 'एएरक' ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है। देखों क्रमांक १५, १६, १७ व २१। प्राकृत व्याकरणके अनुसार ऐसे प्रयोगोंमें तृतीय अव्वर होनेका नियम है। हमने इस दृष्टिसे आदर्श प्रतिके भी पाठान्तर दिए है। उनके देखनेमें विदित होता है कि आदर्श प्रतिमें ऐसा व्यत्यय नहीं दिखाई देता है।
- ५. प्राचीन कानडी लिपिमें द ख्रौर घ प्रायः एकसे लिखे जाते है। तथा घ ख्रौर थ में भी बहुत ही कम ख्रन्तर होता है। हमने यहाँ एक ऐसा पाठान्तर भी दिया है जिससे इस बातका पता लगता है कि पढ़नेके भ्रमके कारण ही यह पाठ दो प्रतियों में दो रूपसे निबद्ध हुद्या है जब कि मूल पाठ इन दोनों पाठोंसे भिन्न होना चाहिए। देखों क्रमांक १८। ख्रादर्श प्रतिमें यह पाठ 'दामें' उपलब्ध होता है ख्रौर मुद्रित प्रतिमें 'छामें'। किन्तु मूल प्रतिमें इन दोनों पाठोंसे भिन्न 'थामें' पाठ होना चाहिए। खुदाबंधमें भी यह पाठ इसी रूपमें उपलब्ध होता है।

इम प्रकार टोनो प्रतियोम स्त्रोर भी स्वलन उपलब्ध होते हैं। यहाँ हमने उनका परिचय करानेकी हिष्ट कुछका ही उल्लेख किया है।

#### पाठ संशोधनकी विशेषताएँ--

जैसा कि पूर्वमें हम दो प्रतियोके श्राधारमें प्रकृतिवन्धमें विविध स्खलनोकी चरचा कर श्राय हैं उस तरहके स्वलन हमें प्रस्तुत भागमें भी पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध हुए है। इनकों कई भागों में विभक्त किया जा सकता है।

१. ऐसे पाठ जो मूलमें म्खलित है या जो ताडपत्रके गल जानेसे नष्ट हो गए हैं, उन्हें ऋर्थ ऋौर प्रकरग्की दृष्टिसे विचार कर ि हस प्रकारके कोष्ठकके भीतर दिया गया है।

उदाहर एकं लिए देखो पृष्ठ २१, २३, २८, २६, ३०, ४५, ४८, ६८, ७४, ८२, १०४, १२८, १४२, १६६ श्रीर २०८ आदि। तथा ताङ्पत्रकं गल जानेसे स्वलित हुए पाठोंके उदाहर गके लिए देखो पृष्ठ १५, ३१, ३२, २०८ आदि।

- २. ऐसे पाट जो मृलम प्रकरण श्रीर श्रर्थकी दृष्टिंग श्रक्षगत प्रतीत हुए उन्हें उसी पृष्टमं टिप्पणीमें दिखाकर मृलमें संशोधन कर दिया गया है। पर ऐसा वहीं किया गया है जहाँ विश्वस्त श्राधारींन संशोधित पाटका निश्चय किया जा सका है। इसके लिए देखो पृष्ट १६, ३१, ४४, ४५, ४६, ५२ श्रीर ५८ श्रादि।
- ३. एक दो एंमें भी पाठ उपलब्ध हुए हैं जो या तो श्रव्यवस्थित टंगसे लिपिबद किए गये हैं या ताइपत्रीय प्रतिमें ही उनके कममे दोप हैं। ऐसा एक पाठ महाबन्ध प्रकृतिबन्धमें भी उपलब्ध होता है। पं॰ सुमेरुचन्द्रजी टिवाकरके पास जो प्रति है उस श्राधारमें मुद्रित प्रतिमें उनके द्वारा उस पाठकी स्थिति इस प्रकार निर्दिष्ट की गई जान पड़ती है— .

देवेसु पंचणा० छ्टंसणा० बारसक० भयदुगुं० श्रोराजिय० तेजाकम० वर्णा० ४ श्रगु० ४ बादर-पजस-पत्तेय-शिमणं तिस्थयरं पचंतराष्ट्र्याणं गरिथ अंतर । शंगागिद्धितिम मिच्छ्नं श्रगंताणु ४ जह० अंतो० । इस्थि० णवुंसक० पंचसठा० जह० एग०, उक्क० श्रद्धारस-सागरोवम णि सादिरेयाशि । एइंदिय-श्रादाव-थावराणं जह० एग०, उक्क० वे साम सादिरे० । एव सम्बदेवेसु श्रप्पपणो द्विदिश्चंतर कादव्वं । एइंदिएसु पचणा० णवदंसणा० मिच्छ्नं सोलसक० भयदुगुं० श्रोराजियतेजाकम० वरण ४ जह० एग०, उक्क० श्र तोसुहुत्तं । दो श्रायु० शिरयभंगो० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिवाश्रो० उज्जोवाणं जह० एग०, उक्कः श्रद्वारससागरोवमाणि सादिरेगाणि। एइंदिय-श्रादाव थावराणं जहः एगः, वे सागः सादिरेयाणि। एवं सब्बदेवेसु श्रप्पप्पणो द्विदिश्चंतरं काद्रश्वं।

[ मु. प्र., पृ. ७५-७६ ]

यह पाठ श्रादर्श प्रतिमें भी इसी प्रकार उपलब्ध होता है। किन्तु यह होना इस प्रकार चाहिए। देवेसु पचणा०-छदंसणा० वारसक-भय-हुगुं०-छोशालिय०-तेजा०-कम्म-झोशालियभ्रंगों-वरण्० ४ श्रागु० ४ वादर-पण्णत-पत्तेय-णिभिण-तिस्थयर-पंचंतराइयाणं ग्रास्थ श्रान्तरं। श्रीणिगिज्ञिता-भिच्छत्त-श्रांताणु० ४ जह श्रांतो०, उक्क० एकत्तंससाग० देसू०। सादासा०-पुरिस०-खदुणोक० मणुम०-पंचिद्य० समचदु-वज्ञरिस०-मणुमाणु० पसस्यवि—तम०-थिशदिदोणिगुगछ-सुभग-सुस्सर-प्रादेज-जस०-चजस० जह एगस० उक्क० अंतोष्ठु०। इस्थिवे० णवुंस-पचसंठाण-पचसं० श्रारपसस्यवि-दूभग-दुस्वर-श्राणांचुक्चा-गोदाणं जह० एगस०, उक्क० एकत्ती साग० देसू। दो श्रायु० णिरयभगो। तिरिक्तगिङ्गितिस्वगिद्शस्य उज्जोवाणं जह० एग०, उक्क० श्रारससागरोमाणि सादिरेगाणि। एहंदिय-श्रादाव-थावराणं जह० एग० उक्क० वेसाग० सादि०। एवं सञ्बदेवेस्। स्ववरि श्रप्यप्रणो द्विदि श्रांतरं काद्यवं।

हमे प्रस्तुत प्रकरणमें इस प्रकारके जो पाठ उपलब्ध हुए उन्हें हमने पादिरिपणमें देकर मृलमें मशोधन कर दिया हैं। इसके लिए देखों १७ २०६ स्त्रादि।

- ४. प्रतिमे कुछ प्रयोगोमे दीर्घ ईकारकी मात्राके स्थानमे हस्त्र इकारकी मात्रा दिखाई देती है। जान पड़ना है कि प्राचीन कनाडी लिपिमे हस्त्र श्रीर टीर्घ स्वरका कोई भेट नहीं किया जाता रहा है। श्रातः हमने ऐसे स्थलीपर व्याकरण्के नियमानुसार ही हस्त्र श्रीर टीर्घ स्वरके रखनेका प्रयस्त किया है।
- ५. ब्राटर्श प्रतिमे 'वर्णफादि' शब्दकें स्थानमें कहीं कहीं वर्णफादि' ऐसा प्रयोग भी दृष्टिगोचर हुब्रा है। इसे कहीं कहीं लिपिकारने पीछेमें लाल स्याहीने मंशोधित भी किया है। पर कही पर ब्रागुद्ध ही रू गया है। हमने सर्वत्र 'वर्णफादि' पाठ ही रखा है।
- ६. प्राचीन कानडी लिपिमें द श्रीर ध प्रायः एकमें लिखं जाते हैं। इसके कारण श्रादर्श प्रतिमं 'उपिण्धा' के स्थानमें प्रायः 'उपिण्दा' पाठ उपलब्ध हुश्रा है। यह स्पष्टतः लिपिकारकी श्रमावधानी है, इसलिए हमं जहां 'उपिण्दा' पाठ उपलब्ध हुश्रा वहा उसे 'उपिण्धा बना दिया है।
- अ. समग्र ग्रन्थमें किसी वाक्य या शब्दकी पूर्ति विन्दु स्वकर की गई है। कहीं कहीं ये बिन्दु जता चाहिए वहा नहीं भी रखे गए हैं और कहीं कहीं उनकी आवश्यकता नहीं होनेपर भी वे रखे गये ते। यह ब्यत्यय आदर्श प्रतिमें मर्थन हिंगोचर होता है। मृद्रित प्रतिके साथ आदर्श प्रतिमा मिलान करनेमें तो यह भी विदित हुआ है कि इस बातका प्राय: बहुत ही कम ध्यान रखा गया है कि मृल प्रतिमें कीन शब्द या वाक्य कितना निर्दिष्ट है और कितने शब्दाश या वाक्याणकी पूर्तिके लिए बिन्दुका उपयोग किया गया है। पहले हम मृल प्रति और आदर्श प्रतिके कुछ पाठान्तरांकी तालिका दे आए है। उसके देखनेमें इसका स्पष्ट पता लग जाता है। ऐसी अवस्थामें हमें इस बातका स्वतन्त्र रूपमें विचार करना पड़ा है। फलस्वरूप जहा बिन्दुकी हमने अनावश्यकता अनुभय की वहाले उसे हटा दिया है और जता उसकी आवश्यकता अनुभय की वहाले उसे हटा दिया है और जता उसकी आवश्यकता अनुभय की वहाले उसे हटा दिया है और जता उसकी आवश्यकता अनुभय की वहाल उसकी पूर्ति कर दी है।
- □. श्रादरीप्रतिमे श्रनेक स्थलींपर सम्यक्त्य मार्गणाके प्रमङ्गमे खहरामं०, उपसम्मं० सामगम० वेदगम०' ऐसा पाठ उपलब्ध हुश्रा है! यहा 'स' के ऊपर श्रनुस्वारकी श्रावश्यकता नहीं है। प्राचीन कनाडी लिपिमे श्रनुस्वार श्रीर वर्ण्डित्व बोधक संकेत एक विन्दु ही होता है। सम्भव है कि इसी कारणमे यह भ्रम हुश्रा है, श्रतएव ऐसे स्थानोपर हमने 'खहगम० उवसमम०, सामगम०, वेदगम०' ऐसा संशोधित पाठ रखा है। कही कही 'जंदि' के स्थानमे 'जिम्हि' श्रीर 'तिहि' के स्थानमे 'तिम्ह' इसी नियमक श्रनुसार किया गया है।
- ९. म्लमं 'कायजोगि' पाठके स्थानमं 'काजोगि' पाठ बहुन्तामे उपलब्ध होता है। मृदित प्रांत (प्रकृतिबन्ध)में भी यह ब्यन्यय देखा जाता है। मृलमे इस प्रकारके पाठके लिपिबद्ध होनेका कारण क्या है इसकी

पुष्टिमें यद्यपि हमें निश्चित ऋाधार नहीं मिला है तथापि पट्खरहागमके समग्र सूत्रों में 'कायजोगि' पाठ ही प्रयुक्त हुआ है यह देखकर हमने 'काजोगि' पाठके स्थानमें सर्वत्र 'काययोगि' पाठको स्वीकार किया है।

इसी प्रकार थोड़े बहुत संशोधन ऋौर भी करने पड़े हैं, पर ऐसा करते हुए सर्वत्र मूल पाठकी रचाका पूरा ध्यान रखा है।

#### मंगलाचरण--

हम यह पहले ही लिग्व ऋषि हैं कि महाबन्धके मुख्य अनुयोगद्वार चार हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितबन्ध अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इन चारों अनुयोगद्वारोंकी रचना स्वयं आचार्य भूतबिलने की है। यद्यपि ग्रंथके प्रारम्भमं मङ्गल करनेकी परिपार्टी पुरानी है पर पर्वश्वागमके जीवस्थान और वेदनाखरहको छोड़कर शेप ग्यरहोंके प्रारम्भमं स्वतन्त्र मङ्गल सूत्र उपलब्ध नहीं होता। उसमें भी जीवस्थानके प्रारम्भमं मङ्गलस्त्रके कर्ता स्वयं पुष्पदन्त आचार्य हैं। आचार्य वीरसेनने मङ्गलके नियद्ध और श्रीनबद्ध ये दो भेद करते हुए लिग्वा है।

तश्च मंगलं दुविहं-णिवद्धमणिवद्धमिदि । तथ्य णिवद्धं ग्याम जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेग्य णिवद्धदेवदाणमोकारो तं णिवद्धमंगलं । जो सुत्तस्मादीए सुत्तकत्तारेग्य कयदेददाग्यमोक्करो तमग्निद्धमंगल । इदं जीवद्वाणं शिवद्धमंगलं । [जीवद्वाग्या-संतवरूवणा पृ० ४१]

'मङ्गल दो प्रकारका है—निवद्ध मङ्गल ऋौर ऋनिवद्ध मंगल । जो सूत्रके ऋादिमें सूत्रकारके द्वारा इष्ट देवता नमस्कार निवद्ध किया जाता है वह निवद्ध मङ्गल है ऋौर जो स्त्रके ऋादिमें सूत्रकारके द्वारा इष्ट देवता नमस्कार किया जाता है वह ऋगिवद्ध मङ्गल है। यह जीवस्थान निवद्ध मङ्गल है।

इस निबढ़ और ऋनिबढ़ पदका ऋर्थ ऋौर ऋधिक स्पष्ट रूपमे समक्तिके लिए वेदनाखएडके कृति ऋनुयोग द्वारका यह उद्धरण् विशेप उपयोगी है। यहा वीरसेन म्वामी लिखते हैं—

'शिवद्धाशिवद्धभेएश दुविहं मंगलं। तथ्येदं किं णिवद्धमाहो श्रणिवद्धमिदि श ताव शिवद्धमंगल-मिदं; महाकम्मपयिष्ठपाहुडस्स किद्यादिचउवीसश्राशियोगावयवस्स श्रादीए गोदमसामिशा परूविदस्स धूदवित्मडारएस वेयसाखंडस्म श्रादीए मंगलट्टं तत्तो श्रासेद्स छविदस्स शिवद्ध त्तिरोहादो।'

निबद्ध स्त्रोर स्त्रनिबद्ध के भंदसे मंगल दो प्रकारका है। उनमेसे यह मगल क्या निबद्ध है या स्त्रनिबद्ध ? यह निबद्ध मंगल तो हो नहीं मकता, क्योंकि कृति स्त्रादि चौबीस स्त्रनुयोगोमें विभक्त महाकर्मप्रकृतिप्राभ्तके स्त्रादिमें गौतम स्वामीने इसकी रचना की है स्त्रीर भृतबिल भट्टारकने मंगलके निमित्त बहांसे लाकर इसे वेटनात्मएडके प्रारम्भमें स्थापित किया है, स्रतः इसे निबद्ध मंगल माननेमें विरोध स्नाता है।

इन दोनो उल्लेखोंने स्पष्ट है कि जीवस्थानके प्रारम्भमे जो पञ्च नमस्कार सूत्र उपलब्ध होता है वह स्वय ग्राचार्य पुष्पदन्तकी कृति है श्रीर वेदनाखरडके प्रारम्भमे जो ४४ मङ्गलसूत्र श्राये हैं वे है तो स्वयं गीतम स्वामीकी कृति, पर श्राचार्य भृतविलन उन्हे वेदनाखरडके प्रारम्भमे लाकर मङ्गलके निमित्त स्थापित किया है।

इन दो खरडोंके सिवा शेप खरडोकं प्रारम्भमें स्वतन्त्र मङ्गल सूत्र क्यों नहीं रचे गये इम पर वीरसेन म्वामी वेदनाखरडके प्रारम्भमें मङ्गलसूत्रोका उपसंहार करते हुए कहते है—

'उपरि उत्तमाणेसु तिसु खंडेसु कस्सेदं मंगलं ! तिण्यिखंडायां । कुदो ? वग्गणामहाबंधायामादीए मगलाकरयादो ।' [ ए० १०५ ]

'स्रागे कहे जानेवाले तीन खरडोमंसे किस खरडका यह मङ्गल है १ स्रागे कहे जानेवाले तीनों खरडों-का यह मङ्गल है; क्योंकि वर्गणा श्रीर महाबन्ध इन दो खरडोंके प्रारम्भमं मङ्गल नहीं किया गया है।'

इस उल्लेखसे यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि वीरसेन स्वामीके मतानुसार वेदनाखरहके प्रारम्भमें आया हुआ मङ्गल ही महाबन्धका मङ्गल है श्रीर इसीलिए वहां अलगसे मङ्गल नहीं किया गया है। पर मृडविद्रीकी ताडपत्रीय प्रतिके आधारसे जो प्रति लिपि होकर हमारे सामने उपस्थित है उसमें प्रत्येक मुख्य अनुयोगदारके प्रारम्भमें 'समो अहिंदताणं' यह मङ्गलसूत्र स्थापित किया गया है। प्रकृतिबन्धका प्रथम ताड-

पत्र बुटित होनेके कारण उसके सम्पादनके समय यह समस्या उपित्यत नहीं हुई! वहा तो वीरसेन स्वामीकी सूचनानुसार वेदनाखरडका मङ्गलाचरण लाकर उससे निर्वाह कर लिया गया। पर स्थितिवन्धके प्रारम्भमें ध्यामों ऋरिहंताणं इस मङ्गल सूत्रको देखकर हमारे सामने यह प्रश्न था कि इस सम्बन्धमें क्या किया जाय। हमने इस सम्बन्धमें एक दो विद्वानोंसे परामर्श भी किया। अन्तमें सबकी सलाहने हम इसी निष्कर्ष पर पहुँ चें कि यदि मूल प्रतिमें स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धके प्रारम्भमें यह मङ्गल सूत्र उपलब्ध होता है तो उसे वैसा ही रहने दिया जाय। यद्यपि हम जानते हैं कि स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धके प्रारम्भ नहीं होता। महावन्ध खरडका प्रारम्भ तो प्रकृतिवन्धके होता है तथापि इन अनुयोगद्वारोंक प्रारम्भ इस मङ्गलसूत्रका निवेश कब किसने किया इस बातका ठीक तरहसे निर्ण्य करनेका कोई साधन उपलब्ध न होनेसे उक्ष मङ्गल सूत्रको यथास्थान रहने दिया गया है।

हमारे विचारसे ऐसा करनेसे एक बहुत बड़े सत्यकी रज्ञा हो जाती है। पाठक जानते ही है कि अमरा वतीसे जो धवलाका प्रकाशन हो रहा है उसके प्रत्येक भागके प्रथम व मुख्युष्ठपर भगवरपुष्पदस्तभूतबिक्षणातः यह मुद्रित किया जाता है। जब कि सबको यह विदित है कि बारसेन स्वामीके मतानुसार श्राचार्य पुष्पदन्तने केवल सध्यरूपणका रचना की है श्रीर श्राचार्य भूतबिकने शेष छह स्वर्थको रचना की है। आंवस्थानदृष्य प्रमाणानुगमके मुद्रएके समय श्राटरणीय डा॰ हारालाज जीके सामने भी यह प्रश्न उपस्थित था। उस समय हम वहीं धवला कार्यालयमें कार्य करते थे। प्रश्न यह था कि श्राचार्य पुष्पदन्तने श्राचार्य भृतबिक पाम जिनपालितको केवल सत्यरूपणा लेकर भेजा होगा या श्रपनी रूपरेग्वाका ज्ञान भी कराया होगा। विचार विनिमयके श्रान्तर उस समय निश्चय हुश्रा था कि श्रधिकतर सम्भव तो यही है कि उन्होंने प्रत्य रचनाके सम्बन्धकी समस्त विशेष जानकारीके साथ हो सत्यरूपणा लेकर जिनपालितको श्रा॰ भृतबिक पास भेजा होगा श्रीर इस तरह अत रज्ञाका कार्य इन दोनो महान् श्राचार्योक सयुक्त प्रयन्तका फल जानकर तब यही निर्णय किया गया था कि प्रत्येक भागमे टोनो श्राचार्योके नाम यथाविधि दिये जाने चाहिए।

इस समय जब हम महाबन्धकं प्रत्येक श्रनुयोगद्वारकं प्रारम्भमं जीवस्थानकं मङ्गलाचरण्को लिपिश्च देखते हैं तो श्राखोंकं सामनं उस समयका समग्र इतिहास साकार रूप लेकर श्रा उपस्थित होता है। धन्य है उन प्रातः स्मरणीय चन्द्रगुकानिवासी श्राचार्य धरसेनको जिन्होंने श्रपनी चृद्धावस्थाकी चिन्ता न कर श्रुत रच्नाकी पुनीत भावनासे श्रपने श्रम्तु रूप योग्य दो शिप्योंको प्राप्त कर उन्हें श्रपना समग्र शान समर्पित कर शान्तिकी सास ली श्रीर धन्य है उन परम श्रुतधर श्राचार्य पुष्पदन्त श्रोग भूलबलिका, जिन्होंने गुरु श्राजाको प्रमाण मानकर षट्ख्राडागमकी रचना द्वारा न केवल श्रपने गुरुकी इच्छाकी पृति को श्रापि तु सम्यक् श्रुतको जीवित रखनेका श्रे य प्राप्त किया।

#### श्राभार--

किसी भी कार्यको योग्यतापूर्वक सम्पन्न करनेके लिए श्चनुकृल साधन सामग्रीका सर्वोपरि स्थान है। हम दूसरोकी नहीं कहते, श्चपनी ही कहते हैं। श्चनेक बार कुछ प्रमुख विपयोपर हमने लिखनेका विचार किया, कई योजनाए बनाई पर श्चनुकृल साधनोंके उपलब्ध न होनेस हम एक भी पूरी न कर सके। कुछका तो श्चब हम ही स्वय ज्ञान नहीं है।

महाबन्धके सम्पादनकी श्रोर में स्वयं ध्यान दूं यह श्रनुरोध चिरकालमं मेरे निकटवर्ती व दृरवर्ती मित्र मुफ्तें करते श्रा रहे हैं। उनको श्रन्तः प्रं रणावश ही मुफ्तें इस श्रोर ध्यान देना पढ़ा है। में श्रीमान् डा॰ हारालाल जीको श्रपना श्रन्यतम हितैपी मानता हूं। सम्पादन सम्बन्धी जो कुछ भी श्रनुभव श्रीर ज्ञान मुफ्ते मिला है यह उनकी ही सरकुपाका फल है। श्रव भी वे मुफ्ते श्रनेक उपयोगी सूचनाश्रोंने श्रनुपहीत करते रहते हैं। कुछ काल पूर्व उन्होंने मुफ्ते एक श्रत्युपयोगी पत्र लिखा था। वे मेरी धिखरी हुई शक्तिको देखकर खिल्लसे हो उठे थे। मेरे लिए उनका वह पत्र स्वरूपसम्बोधनके समान था। उसने मेरी न कंवल निद्रा भङ्ग हुई श्रिप तु मुफ्ते श्रपने कर्तव्यका बोध हुशा। उसीका यह फल है जो इस समय पाटक देख रहे हैं।

महाबन्धका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठले हो रहा है। इसके संस्थापक श्रीमान् दानवीर लेठ शान्तिप्रसाद जी श्रीर श्रध्यक्षा उनकी मुयोग्य पत्नी श्रीमती रमारानी जी है । प्रारम्भने ही इसके संचालनका उत्तरदायिन्व श्रीमान् श्रयोध्यात्रसाद जी गोयलीय सम्हाले हुए हैं। वे ही इसके मन्त्री हैं। मुक्ते महाबन्धके सम्पादन श्रीर प्रथम प्र. पाठके लिए संस्थाकी श्रोरने हर तरहकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय ज्ञानपीठके मैनेजर श्री बाबुलाल जी 'फागुल्ल' तो सब बातोका ध्यान रखते ही है साथ ही श्री पं० महादेव जी चतुर्वेदी जी व्याकरणाचार्यका भी इस काममें हमें पूरा सहयोग मिलता रहता है। प्रथम प्रकृ हम उनके साथ ही मिलकर दंखते हैं। इस प्रकार महाबन्धके सभ्पादनमं उक्क महानुभवोंका प्रत्यत् श्रीर परोत्त सम्बन्ध होनेमे ही हम इस कामका निर्वाह कर सके हैं ऋतएव इन सबके हम ऋाभारी है।

त्र्यनुवाद स्त्रीर सम्पादनमं इमने बहुत ही मावधानीमं काम लिया है फिर भी भ्रम या स्रज्ञानवश कुछ दोष रह जाना बहुन मम्भव है। उदाहरणार्थ-पृष्ठ २१ पिक्त ७ में 'कम्मिंडिटी कम्म०' के पहले 'स्रबाहू णिया' पाठ होना चाहिए । इसी प्रकार पृष्ठ २३६ पंक्ति २ में भी कोष्ठकके भीतर 'स्राबाधू०' पाठ श्राधिक हो गया है। त्रातएव विशोपन श्रीर स्वाध्यायदेमां बन्धु पूर्वापरका विचार कर इसका स्वाध्याय करें श्चीर जो दोष उनकी समक्तम श्रावे उनकी सूचना हम श्रवश्य दंनेकी कृपा करें।

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

### प्रकाशन-व्यय

१४३४)॥ कागज २२ × २६ = २८ पौगड | २३७५) सम्पादन-व्यय

६८ रीम १२ शीट

२१८२) छपाई ६१ फार्म

१०००) जिल्द बॅघाई

६०) कवर कागज ५०) कवर छपाई

२०४) कार्यालय व्यवस्था

१२०) प्रृफ सशोधन

१०००) भेंट, स्नालोचना १०० प्रति १२५) पोस्टेज ग्रंथ भेंट भेजनेका

२७५०) कमीशन, विज्ञापन, विकी व्ययादि

कुल लागत ११३००)॥ १००० पति इपी । लागत एक प्रति ११।।।।। मूल्य ११ रु०

# कर्ममीमांसा

# १. कर्मवादकी युक्ति

भारतीय दर्शनका अन्तिम लक्ष्य है मुक्ति प्राप्ति । इसमें जीवकी उन्क्रान्ति, गति, आगरित और परलोक विद्याका युक्तियुक्त विचार उपस्थित किया गया है । सब आस्तिक दर्शन इस विपयम एकमत है कि जीव अपनी कमजोरीके कारण बॅधता है और उसके दूर होने पर मुक्त होता है । समयप्रास्तम कहा है—

> 'रत्तो बधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागसंपत्तो। एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज॥१५०॥'

तीर्थङ्करोका उपदेश है कि रागी जीव कमींको बाँधता है श्रीर वैराग्ययुक्त जीव उनसे भक्त होता है। इसिलए ग्रुभाग्रुभ कमोंमे श्रुतुरागी होना उचित नहीं है।

प्राचीन ऋषियोंने जीवकी बद्ध श्रोर मुक्त दो श्रवस्थाएँ मानी है। इसमें समस्त जीवगिश दो भागोंमें विभक्त हो जाती है—संसारी जीव श्रीर मुक्त जीव। जो संसार श्रथांत् चतुर्गति योनिम पिश्वमण करते रहते हैं वे ससारी जीव है श्रीर जो इस प्रकारके पिश्वमण्में मुक्त है वे मुक्त जीव है। प्रथम प्रकारके जीव गग, द्वेष श्रीर मोहके श्रधीन हो कर निरन्तर पाँच प्रकारके संसारमें पिश्वमण् करते रहते हैं। समीचीन दृष्टि, समीचीन प्रशा श्रीर समीचीन चर्याक प्राप्त होनेके पूर्वतक वे इस परिश्वमण्में मुक्ति प्राप्त करनेम श्रसमर्थ रहते हैं। इससे प्रथम प्रकारके जीव समारी कहलाते हैं। श्रीर ये ही जीव संसारका उपरम हो जाने पर मुक्त कहलाने लगते हैं।

इनमेसे संसारी जीव अनेक भागोमे विभक्त है-कोई एकेन्द्रिय है और कोई द्वीन्द्रिय। त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय ये भी समारी जीवांके ही भेद हैं। एकेन्द्रिय जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, त्राग्निकायिक, वायुकायिक त्र्यौर वनस्पतिकायिककं भेदसे पाँच प्रकारके हैं। जिनके एक मात्र स्पर्शन (स्तु कर जाननेवाली) इन्द्रिय होती है उन्हें एकन्द्रिय जीव कहते हैं। य पाँचों ही प्रकारक जीव स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा विषय ग्रहण करते हैं । इनके रसना (चलकर जाननेवाली इन्ट्रिय) ऋर्षाट ऋन्य इन्ट्रियाँ नहीं होती. इसलिए ये एकेन्ट्रिय कहे जाते हैं। द्वीन्द्रिय जीव वे है जिनके स्पर्शन छोर रसना ये टो इन्ट्रियॉ होती है। लोकम लट केंचुत्रा त्रादि ऐसे त्रगिग्त जीव देखे जाते हैं जो कभी तो स्पर्शन द्वारा विषय प्रदेग करते हैं। ऋौर कभी रसना द्वारा, इसलिए इन्हें द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं। त्रीन्द्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना श्रीर घाण (मुगन्धि स्त्रौर दुर्गन्धिका ज्ञान प्राप्त करनेवाली इन्द्रिय) ये तीन इन्द्रियाँ होती है। ये जीव इन इन्द्रियों द्वारा विषय महरा करते है, इसलिए इन्हें त्रीन्द्रिय जीव कहते हैं। इनमें पिपीलिका, गांभी श्रीर युक श्रादि जीवांकी परिगणना की जाती है। चतुरिन्द्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन रसना, घाण श्रीर नंत्र ये चार इन्द्रियाँ होती है। ये जीव इन चार इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें चतुरिन्द्रिय जीव कहते हैं। श्रमर, पतङ्ग श्रीर मकवी श्राटि जीवोंकी इनमें गिनती की जाती है। जिनके स्पर्शन, रसना, घाए, नेत्र श्रीर कान ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं वे पञ्चेन्द्रिय जीव है । समनस्क श्रीर श्रमनस्क ये इनके मुख्य भेट है । दूसरे राज्दों में इन्हें संज्ञी श्रीर त्रसंज्ञी भी कहते हैं। उक्त पाँचो इन्द्रियोंके साथ जिनके हेय त्रीर उपाटंय पटाथाँका विवेक करनेम दच तथा किया ख्रौर ख्रालापको प्रहण करनेवाला मन होता है वे समनस्क जीव है ख्रौर शेप ख्रमनस्क जीव है। ग्रमनस्क जीव मात्र तिर्यञ्चयोनिवाले होते हैं किन्तु समनस्क जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ग्रीर देव इन चार भागोमे विभक्त है। इनमेसं तियंख्न ग्रीर मनुष्य सबके प्रत्ययकं विषय हैं ग्रीर शेष दो प्रकारके जीव श्रागमसे जाने जाते है।

जैनदर्शनमें संसारके समस्त पदार्थ छह भागों में विभक्त किये गये हैं—जीव, पुद्रल, धर्म, ग्राधर्म श्राकाश श्रीर काल । इनका विवेचन जैन श्रागममें विस्तारके साथ किया गया है । जीवके विपयमें समय-प्राग्तमें लिखा है—

#### "श्ररसमरूवमगंधं श्रन्वतं चेदगागुरामसदं। जारा श्रतिगग्गहरां जीवमशिहिट्संठारां॥४९॥'

जो रसरिहत है, रूप रहित है, गन्धरिहत है, इन्द्रियोंके अगोचर है, चैतन्य गुणवाला है, शब्द रहित है, किसी चिन्हके द्वारा जिसका प्रहण नहीं होता और जिसका ग्राकार कहा नहीं जा सकता वह जीव है।

जीवका यह लत्त्रण त्रिकालान्वयी है। उसमें चेतन धर्मकी विशेषता है। यह जीवका श्रासाधारण धर्म है: क्योंकि चेतनाकी जीवके साथ समन्यामि है। जीवकी पहिचानका यह प्रमुख चिन्ह है।

कुछ मतवादी चेतना की उत्पत्ति पृथियी ऋादि भृतचतुष्टयके योग्य सम्मिश्रणका फल मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा गेहूं ऋादि पदार्थों मादकताका प्रादुर्भाव होता है उसी प्रकार पृथियी ऋादिके योग्य मिश्रणसे चेतनाकी उत्पत्ति होती है। जब तक इनका योग्य सम्मिश्रण बना रहता है तभी तक वहाँ चेतना वास करती है। इनका विघटन होने पर चेतना भी विघटित हो जाती है। न परलोक है, न कर्म है ऋौर न कर्मका फल है।

बौद्ध दर्शन भी जीवकी पृथक सत्ता स्वीकार नहीं करता । बुद्धने जिन दम बातोको अव्याकृत माना है उनमें आत्मा शरीरमें भिन्न है कि अभिन्न है, मृत्युके बाद वह रहता है या नहीं रहता ये प्रश्न भी सम्मिलित हैं। बौद्ध दर्शनमें आत्माको रूप बेदना, संज्ञा संस्कार और विज्ञानका पृष्ट्यमात्र माना गया है। मिलिन्द प्रश्नमें भदन्त नागसेनने राजा मिलिन्दके सामने आत्मम्बरूपका वर्णन एक बड़ी सुन्दर उपमाके द्वारा किया है। नागसेनने राजासे पूछा कि इस दुपह्रियंकी कड़कड़ाती धूपमे जिस रथ पर सवार होकर आप इस स्थान पर पधारे हैं। उस रथका इदिमत्यं वर्णन क्या आप करते हें श्रम्य दएड रथ है या अन्त रथ है र राजांक निर्णय करने पर फिर पृछा कि क्या चक्के रथ है या रिस्पियाँ रथ है, लगाम रथ है या चाबुक रथ है श्रमा बार बार निर्णय करने पर नागसेनने राजासे पृछा आखिर रथ क्या चीज है श्रमत्या मिलिन्दको स्वीकार करना पड़ा कि दएड, चक्क आदि अवयवोंके आधारपर कंवल व्यवहारके लिये 'रथ' नाम दिया गया है; इन अवयवोंको छोड़कर पृथक रूपने किसी अवयवींकी सत्ता नहीं टीख पड़ती। तब नागसेनने बनलाया कि टीक यही दशा आत्माकी भी है। पञ्चस्कन्ध आदि अवयवींके मिन्न अवयवींके नितरां अगोचर होनके कारण इन अवयवोंके आधारपर 'आत्मा' नाम केवल व्यवहारके लिये ही दिया गया है। आत्माकी वास्तविक सत्ता है ही नहीं। बुद्ध दर्शनने आत्माकी पृथक सत्ता न मानकर भी निर्वाण और परलोकका निर्धय नहीं किया है। प्रत्युत उनके चार आर्थ सत्योंका उपदेश इसी आधार पर स्थित है।

इस प्रकार जीवकं श्रस्तिन्वको न मानने पाले या उमे संशयकी दृष्टिसे द्खनेवाले मुख्य दर्शन दो हैं। शेष मभी पौर्वान्य दर्शनकारोने उसकी स्वतन्त्र मत्ता किमी न किसी रूपम स्वीकार ही है। इनमेसे प्रथम मत बहुत प्राचीन है। लोकमें इसकी चार्याक या लौकायतिक इस नामसे प्रसिद्धि है। यह मात्र इन्द्रिय प्रत्यक्तको प्रमाण मानता है, इसलिए यह अतीन्द्रिय जीव, धर्म, अधर्म आकारा और काल द्रव्यको तथा परलोक और मृक्ति आदि तत्वोंको स्वीकार नहीं करता।

किन्तु विचार करने पर ज्ञात होता है कि जीव पृथित्री आदिके योग्य सम्मिश्रणका फल नहीं है, क्योंकि पृथित्री आदि प्रत्येक तत्वमें चेतना गुणकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए उन सबके सम्मिश्रणसे मला उसकी उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है। गेहूँ आदिके सड़ाने पर उसमें जो मादकता दिखाई देती है वह उनका नया धर्म नहीं है। किन्तु यह मादकता इन पदार्थीम न्यूनाधिकरूपसे सदा विद्यमान रहती है। सड़ाने आदिसे मात्र उसका विशेष रूपसे आविर्भाव देखा जाता है। एक मनुष्य भोजन करता है, उसे कम आलस्य आता है और

१. भारतीयदर्शनसे ।

दूसरा मनुष्य भोजन करता है, उसे श्रिधिक श्रालस्य श्राता है। इमका एक कारण् इस मादकताकी न्यृनाधिकता भी है, इसलिए मदिसके दृष्टान्त द्वारा जीवको भूतचतुष्ट्यका परिणाम मानना उचित नहीं है।

जीव द्रव्य है श्रौर उसका स्वतन्त्र श्रास्तित्व है। इन्द्रियों द्वारा उसका श्रन्य स्थूल पदार्थों समान ग्रहण न होने पर भी उसके श्रास्तित्वको श्रस्तीकार करना बुद्धिकी विडम्प्रना मात्र है। लोकमें ऐसे श्रनेक पदार्थ हैं जिनका इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण न होने पर भी श्रनुमान प्रमाणके द्वारा उनका श्रास्तित्व सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ पृथिवी श्रादिके श्रारम्भक परमाणुश्रोंका चान्तुप प्रत्यच्च नहीं होता पर क्या इतने मात्रंस उनका श्रास्त्राव माना जा सकता है किभी नहीं। इसी प्रकार यद्यपि जीव तत्त्वका इन्द्रियो द्वारा ग्रहण नहीं होता है तथापि श्रनुमान श्रादिके द्वारा उसका श्रस्तित्व सिद्ध होता है।

जिस प्रकार किसी यन्त्रप्रतिमाकी चेष्टाच्चोंको देखकर उसके प्रयोक्ताका स्त्रस्तित्व जाना जाता है उमी प्रकार सम्भापण, हलन-चलन, श्वासोच्छ्वासका महण् करना स्त्रीर छोड़ना तथा स्न्राहारका लेना स्न्रादि क्रियाच्चोंको देखकर ज्ञात होता है कि इस शरीरका प्रयोक्ता कोई अन्य पदार्थ है जो शरीरके प्रत्येक स्नवयवमे व्याप्त कर रह रहा है।

यह तो हम प्रत्यक्षमें ही देखते हैं कि जीवत् रागिरमें मृत शरीरमें मौलिक श्रन्तर है। जीवत् शरीरमें ऐसी किसी वस्तुका वाम श्रवश्य रहता है जो स्वामोच्छ्रवाम लेता छोड़ता है, उम द्वारा किया करनेमें सहायता प्रदान करता है, किमी वस्तुके विस्मृत हो जाने पर उमे याद करता है, इच्छा करता है, इच्छित भोगको स्वीकार करता है, श्रीर श्रामिन्छित भोगका त्याग करता है। स्व-परका मेद करता है, गिण्त व रुपया, श्राना, पाईका हिमाव लगाता हे, यशकी कामना करता है श्रीर विश्वकी सुव्यवस्था व श्राम्मोन्नतिके उपाय मोचता है। यह कहना विशेष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता कि भृत चतुष्यके योग्य मिम अग्में चैतन्य तत्वकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो शक्ति श्रलग श्रलग पृथिवी श्रादिमें नहीं पाई जाती वर उनके मिम्मअग्रमें नहीं उपाब हो सकती।

हम दंखते हैं कि बालक जन्म लेते ही दुग्धपानकी इच्छा करता है। माताके स्तनसे उसका गृह लगाने पर वह दूध पीने लगता है। कुछ ऐंगे भी बालक दंग्वे गये हैं जो ख्रपने पूर्वजन्मका हुनान्त मुनाते हैं। श्री रतनलालजीने ख्रपनी ख्रात्मग्हस्य नामक पुस्तकमें दंश विदंशकी ऐसी कई घटनाएं निबद्ध की है। एक घटना बंग्लीकी है। बात सन १६२६ की है। केकयनन्दन बकीलके यहा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन वह बालक पाँच बर्पका हुआ ख्रोर बोलना सीग्व गया तो वह ख्रपने पूर्वजन्मकी बाते कहने लगा कि पूर्व जन्ममें में बनारम निवासी बबुआ पांडका पुत्र था। उस बालकके पिता श्री केकयनन्दन कई मित्रोंके साथ उस बालकको बनारम ले गये ख्रीर बालकके बतलाये हुए स्थान पर गये। उस समय बनारसके जिलाधीश श्री बी० एन० मेहता भी उपस्थित थे। बालक बबुआ महाराज तथा उस मोहल्लेके एकत्रित सज्जनोंको उनके नाम ले लेकर पुकारने लगा ख्रीर उनमें मिलनेकी उत्मुकता प्रकट करने लगा। उसने ख्रपने पूर्व जन्मके घर तथा बहुत मी बस्तुख्रोंको पहिचान लिया ख्रीर ख्रनेक प्रश्न पृछने लगा कि ख्रमुक ख्रमुक बग्तुएं कहाँ हैं ख्रीर केंगी है। उस बालकका बनलाया हुआ पूर्व जन्मका हुनात्त बिल्कुल सच निकला।

भूत वेतोकी कथाएँ भी श्रक्सर लोग सुनाया करते हैं। कुछ पश्चिमीय विद्वानोने इनका सप्रमाण सकलन भी किया है। भारतीय समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशित होती रहती है। इनमें सम्बद्ध कई घटनाएँ ऐसी होती है जिन्हें श्रसत्य नहीं माना जा सकता। श्रक्सर ये प्रत वहीं पर क्रियाशील दिग्याई देते हैं जहा पर इनका पूर्व जन्मका किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध होता है।

प्रश्न यह है कि यह सब क्यो होता है ? जीवको शरीरमे अभिन्न मानने पर न तो बालकको दूध पीन को इच्छा हो सकती है, न वह पूर्व जन्मकी स्मृति रख मकता है और न ही भूत-प्रेत योगिकी विविध घटनाश्चां का सम्बन्ध ही बिठाया जा सकता है, किन्तु यह मब होता अवश्य है। इसमे अपत होता है कि शरीरमें भिन्न कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व अवश्य है। जब हम किसी बालकको शिद्धा टीद्धासे दीदित करते हैं तब हमें यह देखना होता है कि उसकी स्वा-भाविक रुचि क्या है ? यदि उसकी इच्छाके अनुकूल सामधी जुटा दी जाती है तो उसकी उन्नति होनेमें देर नहीं लगती श्रीर यदि इच्छाके प्रतिकृत कार्य किया जाता है तो उसे बहा निराश होना पड़ता है। विचा-राषिय यह है कि ऐसा क्यों होता है ? वह कीन सा तत्त्व है जो उससे ऐसा करता कराता है। वैज्ञानिकोंने प्राराधि की इस प्रश्वतिका सूद्धम निरीद्धाण करनेका प्रयत्न किया है। वे तत्काल जीवके श्रस्तित्वकं विपयम एकमत भले ही न हो सके हों, पर इस तत्त्वकी सत्ताको श्रस्वीकार करना उनकी शक्तिके बाहर है।

यह बात हम प्रतिदिन के व्यवहारसे देखते हैं कि जब कोई अन्य ब्यक्ति हमें दुःख पहुँचानेकी चेष्टा करता है तब हमें क्रोध आता है श्रीर यिंट कोई आपमान करना चाहता है तो आहंकारसे हमारा आतमा अभिभूत हो जाता है। किन्तु जल्दी या देरमें हम इस अवस्थाने हटना चाहते है। प्रकृतमे विचारणीय यह है कि इस प्रकार क्रोध करनेवाला या उससे हटनेवाला व्यक्ति कीन है ? क्या ऐसी विल व्यण मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया किन्हीं जड़ तन्वोंके सम्मिश्रणसे सम्भव हो सकती है ! 'हाँ' में इसका उत्तर देना कठिन है।

हमने ऐसे बहुतमे प्राणी देखे हैं जिनका किसी प्रकारका अनिष्ट करनेपर वे चिरकालतक उसकी वासना से अभिभूत रहते हैं और कालान्तरमें संयोग मिलनेपर वे उसका बदला लेनेसे नहीं चूकते। हम यहां यह कह सकते हैं कि ऐसी वासना वर्तमान जीवनतक ही सीमित रहती है, जन्मान्तरमें इसका अन्वय नहीं दंखा, जाता। किन्तु यदि जन्मान्तरकी बात छोड़ भी दी जाय तो भी यह तो देखना ही होगा कि एक पर्यायके भीतर ही चिरकालतक ऐसी वासना क्यों दंखी जाती है ? क्या बिना स्मृतिक इस प्रकारकी वासनाका बना रहना सम्भव है। मालूम पड़ता है कि जड़ तन्त्रोंसे विलव्धण स्मृतिज्ञानका आधारभूत कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व अवस्य है। प्राचीन ऋषियोंने इसे ही जीवशब्दमें पुकारा है। प्राचीन साहित्यमें इसके गुर्णांका ख्यापन अनेक प्रकार से किया गया है। नयायिक वैशेषिक दर्शनने विश्लेषण करके संगारी जीवके बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार यं नी विशेष गुण किल्यत किये हैं। इनकी तुलना हम जैन दर्शनके अनुसार कर्मनिमित्तक भावोसे कर सकते हें। जैन दर्शनमें जीवकी अनन्त अनुजीवी शिक्तया मानी गई है। उदाहरण स्वरूप जान, दर्शन, सम्यक्त्व, सुख, ज्ञामा, मार्वव, आर्जव, भोग, उपभोग और वीर्य ये जीवके अनुजीवी गुण हैं। पुद्धलोंके संयोगसे न होकर ये आत्मांक स्वतन्त्र व्यक्तित्वको प्रख्यापित करते हें।

प्राचीन साहित्यमें जीवका श्रस्तित्व सिद्ध करनेके लिए मुख्य हेतु 'श्रहंप्रत्ययवेद्य' दिया जाता है इसलिए यहा इस 'श्रहम्'का ज्ञान कराना त्रावश्यक हो जाता है। यह तो हम प्रत्यव्येस ही देग्वते हैं कि जहाँ हमाग निवास है वहां हम श्रमेक पदार्थोंसे विरे रहते हैं। उनमेसे कुन्न जड़ होते हे श्रीर कुन्न चेतन। ये प्रति दिन हमारे उपयोगमें श्राते हैं। इसलिए इनकी हम सम्हाल करते हैं। पर इन्हें हम श्रपने शरीर या श्रात्मास श्रिषक प्रिय नहीं मानते। शरीर रवाका श्रीर मुख्यतः श्रात्मरव्याका प्रश्न उपस्थित होनेपर हम इन्हें त्याग देते हैं। शरीरकी भी यही श्रवस्था होती है। जहांतक वर्तमान जीवनमें रित रहती है या शरीरके रहते हुए किसी प्रकारका श्रानिष्ट नहीं प्रतीत होता वहीं तक हम उसकी रव्या करते हैं, श्रान्यथा उसका त्याग करनेमें भी हम संकोच नहीं करते। इस प्रकार वर्तमान जीवनकी घटनाश्रोंसे हम देखते हैं कि इन विविध प्रकारके संयोग-वियोगोंमें भी हमारा 'श्रहम्' न तो भौतिक जगत्से सम्बन्ध रक्ता है श्रीर न बाह्य चेतन जगत्में ही। उसकी सीमा इन सबसे पर श्रपनेमें मुरवित रहती है। बड़े-बड़े ज्ञानी मुनियोंने श्रनुभव द्वारा उस श्रहंप्रत्ययवेद्य तस्यका निर्णय किया है। उनकी स्वानुभव पूर्ण वाणी क्या कहती है यह उन्हीं श्र शर्डोंमें सुनिए—

'ब्रहमिक्को खलु सुद्धो दंसग्रगाणमङ्झो सदारूवी। ण विश्वस्थि मञ्क किंचि विश्वग्रग परमाणुमित्तं पि॥'

[ स्त्रा० कुन्दकुन्द ]

श्रहं प्रत्ययवेद्य मैं एक हूँ, श्रुद्ध हूँ, ज्ञानदर्शन स्वभाव हूँ श्रीर रूपाटि भौतिक गुर्णोंने रहित हूँ। ये सब बाह्य जगत्से सम्बन्ध रखनेवाले यहाँतक कि परमाशु मात्र भी मेरे नहीं हैं। • इसी त्रातको दूसरे शब्दोंमें उन्होंने यों व्यक्त किया है-

### एगो मे सासदो भादा गाग्यदंसण्रहस्त्रणो । सेसा मे बाहिरा भावा सम्बे संजोगत्रहस्त्रणा ॥

[ श्रा० कुन्दकुन्द ]

मेरा त्रात्मा शाश्यत होकर स्वतन्त्र तो है ही किन्तु उसका स्वभाव भी एकमात्र ज्ञान दर्शन है। इसके सिवा मुक्तमे त्रीर जो कुछ भी दिखलाई देता है वह सब संयोगका फल है।

इन प्रमाणोंने त्रात्माके श्रस्तित्वपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। यहां मुख्य रूपने श्रान्माको जान उर्शन स्वभाववाला बतलाया गया है क्योंकि इनका श्रम्बय एकमात्र चेतनके साथ देखा जाता है। जहाँ चेतना है वहाँ जान दर्शन है श्रीर जहाँ जान दर्शन है वहाँ चेतना है। इनकी परस्परमें व्याप्ति है।

प्राचीन साहित्यमे चेतनके मुख्य नाम तीन मिलते हैं — जीव, श्रात्मा श्रीर प्राणी। जीव यह नाम जीवन किया की प्रधानता से रखा गया है। श्रात्मन् शब्दका व्युत्पत्ति लभ्य श्र्य है — श्राप्तीति व्याप्तानिति श्राप्ता— जो स्वीकार करता है या व्यास कर रहता है। संसार श्रवस्थामें जीव इन्द्रियों द्वारा विषयों को प्रहण करता है श्रीर कैवल्य लाभ होनेपर मवका वह ज्ञाता दृष्टा बनता है, इसलिये इसका श्रात्म यह नाम भी सार्थक है। श्रीर प्राणी कहने हें इसके विविध प्रकारके प्राणों का बोध होता है। हमें मनुष्यके शरीरमें पांच जानेन्द्रियों की उपलब्धि होती है। इन द्वारा वह विविध प्रकारके विषयों को प्रहण करता है। इनके सिवा वह मनसे सोचता विचारता है, श्रामोच्छ्वास लेता है, श्रीरमें विविध प्रकारकी चेष्टाएँ करता है। इनने बेलता है श्रीर एकके बाद दूमरे शरीरको धारण करता है। पाँच इन्द्रियाँ, श्वामोच्छ्वास, श्राय, कायबल, वचनवल श्रीर मनोवल ये दस प्राण् हैं जिनसे इसका प्राणी यह नाम भी सार्थक है। ये ही दस प्राण् व्यवहारमें जीवन क्रियां के प्रयोजक माने गये हैं। इन द्वारा भौतिक शरीरमें जीवके श्रास्तिनका ज्ञान होता है।

हम पहले इसी जीवके मुक्क और संमारी ये दो भेट करके ससारी जीवके अनेक भंदोका निर्देश कर आयं है। प्रश्न यह है कि सब जीव एक समान स्वभाववाले होकर भी उनके ये विविध भेद क्यां दिखाई देते हैं। क्या विना कारणके वे इन विविध प्रकारके भेदीको और विविध प्रकारके शील स्वभागोंको धारण कर मकते हैं। जैन दर्शन इसी प्रश्नका उत्तर कर्मको स्वीकार करके देता है।

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कर्मके ऋस्तित्वको स्वीकार करते हुए गोम्मटसार जीवकाएडमे कहते हैं-"जह भारवहो पुरिस्रो वहद्व भरं गोहऊण कावडियं।

### एमेव वहड जीवो कम्मभरं कायकावडियं॥२०१॥"

जिस प्रकार भारको वहन करनेवाला पुरुष कावरके सहारे उसको दोता है उसी प्रकार कायरूपी कावर-का सहारा लेकर यह जीव कर्मरूपी भारका वहन करता है।

ये ही कर्म जीवकी इन विविध स्त्रवस्थास्रोके कारण हैं।

साधारणतः इस विषयम यह प्रश्न किया जाता है कि गर्भमें माता पिताके रज वीर्यके मिलनेसे बालककी उत्पत्ति होती है। विश्वके सब संसारी जीव तीन भागों में बटे हुए हैं —कुछ जीव गर्भज होते हैं, कुछ जीव सम्मृच्छेन होते हैं श्रीर कुछ जीव उपपादज होते हैं। इनमें में जिन जीवाकी उत्पत्तिके जो साधन निश्चित है उन्हीं में उन जीवोकी उत्पत्ति होती है।

इम समय वैज्ञानिकोंने विविध प्रकारकी वनस्पतियों पर कुछ प्रयोग किए है जिनमं उन्हें मफलता भी मिली है। वे खट्टे नीवृको प्रयोग हारा मीठा कर सकते हैं फूलोंका रंग श्रीर श्राकृति भी बटल मकते हैं। इंजक्शन द्वारा पशुत्रों श्रीर मनुष्योकी नस्लमं भी वे मुधार कर सकते हैं। इसमें भी श्रापने-श्रापने नियत साधनोंसे उस-उस जीवकी उन्पत्तिका ज्ञान होता है।

इसी प्रकार प्रत्येक जीवका शील-स्वभाव श्रीर शरीरकी रचना बाह्य परिस्थित पर श्रवलिश्वत जान पड़ती है। एक जीव कोधी होता है श्रीर दूसरा शान्त। यह भेट उस-उस जीवकी शरीर रचना श्रीर बाह्य परिस्थितिपर श्रवलिम्बत है। सामुद्रिक शास्त्रमें भी इसके कुछ निश्चित नियम दिए गए हैं। इसलिए यह शंका होती है कि जिन कारणोंसे जीवकी उत्पति होती है या जिन कारणोंसे उनका शील-स्वभाव बनता है उनके सिवा इनकी उत्पत्तिका कर्म नामक श्रन्य श्रज्ञात कारण नहीं है। यदि कर्मकी सत्ता स्वीकार न की जाय तो भी विविध प्रकारके जीवोंकी उत्पत्ति, श्राकृति श्रीर शील-स्वभावमें जो श्रन्तर दिखाई देता है वह बन जाता है।

प्रश्न मार्मिक है श्रौर किसी श्रंशमे वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालनेवाला भी। पर यहाँ विचार-णीय विषय यह है कि जीव द्रव्य स्वतन्त्र होकर भी इन विविध प्रकारके आकारों और शील-स्वभावोंको क्यों धारण करता है। वह कीनसा हेतु है जिसके कारण वह कभी मनुष्यके शरीरमे आकर वहाँ प्राप्त होनेवाली सामग्रीकं श्रवुसार सुख-दुखका वेदन करता है श्रीर कभी तिर्यञ्चके शरीरमे श्राकर वहाँ पात परिस्थितिके श्रव-सार श्रपना विकास करता है। कभी क्रोधकं निमित्त मिलने पर वह क्रोधी होता है और कभी मानके निमित्त मिलने पर वह मानी होता है। यह तो माना नहीं जा सकता कि वर्तमान जीवनके सिवा उसका पृथक कोई व्यक्तिन्व ही नहीं है, क्योंकि भृतचतुष्ट्यमे श्रहं प्रत्ययवेय श्रीर ज्ञान दर्शनलक्ष्णवाले जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । वैज्ञानिकोंने ग्रपनी सुक्ष्म बुद्धिका उपयोग करके ग्रास्थायम श्रीर हाइड्रोजनवम बनाया है। बहुत सम्भव है कि उनका वैज्ञानिक श्रानुसंधान इसके श्रागं बहुत कुछ प्रगति करनेमें समर्थ हो पर इन सबम जीवन 🐧 डालनेमं उनका प्रयोग सफल होगा यह साहस पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए तर्क श्रीर श्रान्भव यही माननेके लिए बाध्य करता है कि इस शरीरमें पचनतोक योग्य सम्मिश्रणके सिवा एक स्वतन्त्र ऋौर स्थायी व्यक्तित्व ग्रवश्य विद्यमान है जो इन मत्र विविध ग्रवस्थार्था श्रीर शील म्बभावांको धारण करता है। माता पिताका रज वीर्य या ख्रान्य प्राकृतिक तथा दमरे साधन शरीरकी उत्पत्तिमें महायक हो सकते है पर जिस कारणमे यह जीव इन माधनोका उपयोग करनेम समर्थ होता है श्रीर जो इसे ऋपने मूल स्वभावमे च्यत कर इन अवस्थाओं में रममाण कराता है, मानना पड़ता है कि वह इन सब दृश्य कारणोसे भिन्न है। दर्शनकारोंने उसे ही 'कर्म' शब्दरें। सम्बोधित किया है। यह कर्मवादकी युक्ति है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए पञ्चाध्यायी कारने लिग्वा है--

'एको हि श्रीमान् एको दिख् इति च कर्मणः ।'

[ पञ्चाध्यायी च्रा. २, श्लोक ५० ]

एक मुखी है और दृसरा दुखी इमसे कर्मका अस्तित्व जाना जाता है।

## २. जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है

हम देख चुके है कि जीव क्या है श्रीर उसकी संसारमें क्या श्रवस्था हो रही है। जीवम कर्मके निमित्त से राग, द्वेष श्रादिका प्राहुर्भाव होता है श्रीर इससे नये कर्मका बन्ध होता है। इनकी यह परम्परा श्रानादि है। इसी भावको व्यक्त करते हुए पञ्चास्तिकायमें लिखा है—

जो खलु संसारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। परिगामादो कम्मं कम्मादो होदि गदीसु गदी ॥१२८॥ गदिमधिगद्स्स देहो देहादो ह दियाणि जायंते। तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो य दोस्रो वा ॥१२९॥ जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालिम।

संसारमें स्थित जीवके राग, होप झौर मोहरूप परिणाम होते हैं। उनके कारण कर्म बंधते है। कमोंने गितियों में जन्म लेना पड़ता है। इससे शरीर मिलता है। शरीरके मिलनेसे इन्द्रियाँ होती है। इनसे यह जीव विषयोंको प्रहण करता है। विषयोंको प्रहण करनेसे राग होप रूप परिणाम होते हैं। यह संमारका एक चक्र है। इसमें जो जीव स्थित है उसकी ऐसी झवस्था होती है।

प्रश्न है कि यह जीव संसार दशाको क्यों प्राप्त होता है। जब राग द्वेपके विना कर्मबन्ध नहीं हो सकता है श्रीर कर्मबन्ध हुए विना राग द्वेप नहीं हो सकता तब जीवकी यह श्रवस्था कैसे होती है? समाधान यह है कि संसारकी यह चक्र परम्परा बीज चुन्न या पिता पुत्रके समान श्रवादि कालसे चली श्रा रही है। बीजसे चुन्न होता है श्रीर चुन्नसे बीज! यह कोई नहीं कह सकता कि इनमेसे किसका प्रारम्भ सर्व प्रथम हुआ। हम तो इनका ऐसा ही सम्बन्ध देखते हैं। इससे श्रवमान होता है कि इनकी यह परम्परा श्रवादि है। इसी प्रकार जीवके संसारके कारणभूत राग द्वेप श्रीर कर्मबन्धकी परम्पराको भी श्रवादिकालीन मानना पहता है।

यद्यपि वर्तमानकालमें विकासवादके सिद्धान्तको माननेवाले यह कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रारम्भिक विकासकी अवस्थामें बन्दर था श्रोर धीरे धीरे उसे यह अवस्था प्राप्त हुई है। यह विकासवादका सिद्धान्त कुछ भी क्यों न हो किन्तु इससे उक्त मान्यतामें कोई बाधा नहीं श्राप्ती। अतीत कालमें जहाँ भी जा कर हम प्राण्यिकी उत्पत्तिक कमका विचार करते हैं वहाँ हमें यही मानना पड़ता है कि जिस कमसे इस समय प्राण्यिकी उत्पत्ति होती है उसी कमसे अतीत कालमें उनकी उत्पत्ति होती रही होगी। यह नहीं हो सकता कि पहले उनकी उत्पत्ति बिना माता पिताक या बिना बीज वृक्षके होती थी और अब इनकी उत्पत्ति इस कमसे होने लगी है।

यद्यपि इस व्यवस्थासे ईश्वरवादी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि विश्वकी उपित्तका मृष्य कारण ईश्वर है। ईश्वरके मनमें यह इच्छा हुई कि 'एकोऽहं बहुः स्याम' श्रर्थात् 'में एक बहुत होऊं।' श्रीर फिर उसने विश्वकी सृष्टि की। इसकी विस्तृत चरचा मनुस्मृति श्रीर दृगरे वैदिक पुगण प्रन्थींम की हं वहाँ लिखा है—

'यह' संसार पहले तम प्रकृतिमं लीन था, इससे यह दिख्यलाई नहीं देता था। सर्वत्र गाढ निद्राकी मी अवस्था थी। तब अत्यक्त स्वयंभू अन्यकारका नाशकर पत्र्च महाभृतो (पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु और आकाश) को प्रकट करते हुए स्वयं व्यक्त हुए .....। अनेक प्रकारके जीवोकी सृष्टि की। इच्छानं उस परमातमाने व्यान करके सर्वप्रथम अपने शरीरसे जल उत्पन्न किया और उसमे शिक्तरूप बीज डाला। वह बीज सूर्यके ममान चमकनेवाला सोनेका सा अग्रेडा बन गया....। उस अग्रेडमे वह ब्रह्मा एक वर्ष तक रहा। तब उसने आप ही अपने ध्यानसे उम अग्रेडके दो दुकड़े कर डाले। ब्रह्माने उन दो दुकड़ोंन स्वर्म और पृथिवीका निर्माण किया। मध्यम आकाश, आदो दिशाएं और जलका शाश्वत स्थान समुद्रका निर्माण किया। फर आत्मासे मन और मनसे अहंकार तस्वको प्रकट किया। साथ ही बुद्धि, तीनो गुण् (सत्व, रज और तम) और विपयोंको ब्रह्ण करनेवाली पाँचो इन्द्रियोको कमशः उत्पन्न किया। ..... ''एर उम ईश्वरने सृष्टिके आरम्भमे वेदके शब्दोंसे सबके अलग आलग नाम और कार्य नियन कर दिये। और उनकी सस्थाऍ बना दी। सनातन ब्रह्माने यशसिद्धिके लिये अपिन, वायु और सूर्यने कमशः अनुवंद, यहुवंद और शामवेद इन तीनोको प्रकट किया। फर समय, समयके लिये विभाग, नवत्र, ब्रह, नदी, समुद्र और पहाइ बनाए।

हिरएयगर्भने अपने शरीरके दो भाग किए श्रीर आधेमें पुरुष श्रीर आधेमें की बन गया। उस स्त्रीमें उसने विराट पुरुषकी सृष्टि की। 'मैंने प्रजाशोंकी सृष्टिकी इच्छामें श्रीत तुष्कर तपस्या करके दस मर्जापयोंकों उत्पन्न किया।' इस प्रकार मेरी आज्ञामें इन महान्माओंने अपने तपयोगमें कम्मीनुरूप स्थावर जङ्गमकी सृष्टि की।

इस पर प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा या ईश्वरके मनमे इस कमसे विश्वकी रचनाका विचार वर्गा द्याया । उसने जिस कमसे द्यादिमें पशु, पत्ती, मत्स्य, सरीस्य द्योर मनुष्यकी उत्पत्ति की थी द्याज भी उसी कमसे वह उनकी उत्पत्ति क्यों नहीं करता । क्यों नहीं वह वन्ध्या या पतिविद्दीना स्त्रियोंको कमसे कम एक

<sup>1.</sup> जैनवगत्में प्रकाशित भदम्त शानम्दर्जाके लेखसे।

एक पुत्र दे देता है जिससे वे श्रपने वन्ध्यापन या पतिके श्रभावके दुखको भूल जाँय। वे मनुष्य जो कुछसे जर्जर हो रहे हैं या जो धनाभावके कारण पशुश्रमंका जीवन विता रहे हैं उन्हें क्यों नहीं ऐसे साधन जुटा देता है जिनका श्रालम्बन पाकर वे श्रपने कछको कुछ कम करनेमें समर्थ हों। उनके पाप ईश्वरको ऐसा नहीं करने देते, इस कथनमें कुछ भी सार नहीं है, क्यों कि पुण्यके समान पापका निर्माण भी तो उसीने किया है! उसने पापका निर्माण ही क्यों किया!

एक यथार्थवादी होनेके नाते विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि इस प्रकार विश्वकी उत्पत्ति मानना कोरी कल्पना है। वे दर्शन जो ईश्वरवादी माने जाते हैं उनसे भी इस कल्पनाका समर्थन नहीं होता। ईश्वरवादका समर्थन करनेवाले मुख्य दर्शन दो है — एक न्याय श्रीर दूसरा वैशेषिक। किन्तु इनका विचार इस सृष्टिकमको स्वीकार नहीं करता।

इस प्रकार विचार करने पर जात होता है कि विश्वकी यह रचना स्नादि है। थोड़ा बहुत जो उसमें समय समय पर परिवर्तन दिखलाई देता है उसमें किसीकी इच्छा कारण न होकर परस्परमें सम्बद्ध घटनाकम ही उसके लिये दायी है। सूर्य नियत समय पर उगता है स्त्रीर नियत समय पर स्नस्त होता है। इसमें किसी स्नज्ञात शिक्तका हाथ नहीं है। जगत्का यह कम स्ननादि कालसे इसी प्रकारसे चला स्ना रहा है स्त्रीर स्नन्त काल तक चलता रहेगा। जिन विचारकोका जगत्के इस स्वाभाविक कमकी स्त्रोर ध्यान गया है उन्होंने विश्वकी यथार्थ स्थितिका विश्लेषण करके विश्वमें स्थित स्नान्त पदार्थों से स्थोग स्त्रीर स्वभावको ही इसका कारण माना है। जीव स्त्रीर कमका ऐसा स्वभाव है जिससे वे स्नाति कालसे परस्पर सम्बद्ध हो रहे हे स्त्रीर जब तक उन्हे परस्पर बन्धके कारणोंका संयोग मिलता रहेगा तब तक वे बन्धको प्राप्त होते रहेगे। जीव स्त्रीर कमंके स्नादि सम्बन्धकी चरचा करते हुए गोम्मटसार कमंकाएडमं लिखा है—

### 'पयको सील सहावो जीवंगाणं श्रणाइसंबंधो। कणयोकले मरुं या ताण्यस्थितं सय सिद्धं॥२॥'

फनकोपलके मलके समान जीव श्रीर कर्मका सम्बन्ध श्रानाटि है। इसके श्रास्तिन्वको सिद्ध करनेके लिये श्रान्य प्रमाण्की श्रावश्यकता नहीं है, वह स्वतःसिद्ध है।

बहासूत्र में संसारकी अनादिता इन शब्दों में स्वीकार की है --

न कर्माविभागात् इति चेत्? नः श्रनादिःवात्।

[ ब्रह्मसूत्र २, १, ३५।]

इसका शंकर भाष्य है--

नैप दोपः, श्रनादिःवात् संसारस्य । भवेद् एप दोपो यदि श्रदिमान् संसारः स्यात् । श्रनादौ तु संसारे बीजाङ्करवत् हेतुहेतुमद्भावेन कर्मणः सर्गवैपम्यस्य च प्रवृत्तिनं विरुद्ध्यते ।

इसमें स्पष्टतः ससारकी ऋनादिता स्वीकार की गई है। इससे जीव श्रोर कर्मका सम्बन्ध ऋनादि सिद्ध होता है।

# ३. कर्म क्या है

कर्म क्या है ? विचार करनेपर ज्ञात होता है कि जीवका स्पन्दन तीन प्रकारका होता है—कायिक, वाचनिक श्रीर मानमिक!

जीव शरीरसे कुछ न कुछ किया करता है, वचनसे कुछ न कुछ बोलता है श्रीर मनसे कुछ न कुछ सोचता है। ये तीन कियाएँ हैं जो प्रायेकके श्रमुभवमें श्राती हैं। ये बाह्य हैं। इनके सिवा तीन श्राभ्यन्तर कियाएँ मी होती हैं जिन्हें योग कहते हैं।

'कायवाङ्मनः कर्म योगः।'

[ तस्वार्थस्त्र ६, १ । ]

काय. वचन ऋौर मनका व्यापार योग है।'

योगका दूसरा नाम स्पन्दन है। कायके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको काययोग कहते हैं। वचनके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको वचनयोग कहते हैं छोर मनके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको मनोयोग कहते हैं। काय, वचन छोर मन छालम्बन है छोर जीवकी स्पन्दन क्रिया कर्म है।

जीवकी यह स्पन्दन किया यों ही समाप्त नहीं हो जाती, किन्तु जिन भावोसे यह स्पन्दन क्रिया होती है उसका संस्कार श्रापने पीछे छोड़ जाती है।

'ये संस्कार चिरकालतक स्थायी रहते हैं इसका दृष्टान्त हमारे लिये श्रपरिचित नहीं है। हम जिले समृति कहते हैं जिसके फलस्वरूप पूर्वानुभूत वस्तुका स्मरण होता है वह संस्कारके सिया श्रीर है ही क्या ? समृतिकी यह करामात हम प्रतिदिन देखते हैं। प्राकृतिक जगत्म भी संस्कारके कुछ कम दृष्टान्त नहीं हैं। फोनोग्राफ यन्त्रके समीप यदि कोई गीत गाया जाय तो वह गीत संस्कारके रूपमे उस यन्त्रमे रच्चित रहता है। पीछे युक्तिसे उसका उद्बोधन करनेपर वहीं गीत पुनः श्रुतिगोचर होने लगता है।

किन्तु इन संस्कारोका त्राधार जीव नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीवका संसार पुद्रलके त्रालम्बनसे होता है, त्रातः जिन भावोसे स्पन्दन क्रिया होती है उनके सस्कार च्राग-च्रागम जीव द्वारा ग्रहीत पुद्रलोंम ही सचित होते रहते हैं।

इसीलिये श्रकलंक देवने कहा है-

'यथा भाजनविशेषे प्रश्चिप्तानां विविधरसबीजपुष्पफलानां सदिराभावेन परिणामः तथा पुद्गलाना-मपि श्रास्मनि स्थितानां योगकषायवशात् कर्मभावेन परिणामो वेदितब्यः ।'

[ राजवातिक ]

जिस प्रकार पात्रविशोपमें डाले गयं त्रानेक रसवाले बीज, पुष्प ख्रीर फलोका मिटरारूपसे परिणमन होता है उसी प्रकार ख्रात्मामें स्थित पद्गलोंका भी योग ख्रीर कपायके कारण कर्मरूपसे परिणमन होता है।

यद्यपि पुद्रलोकी जातियाँ स्त्रनेक हैं पर वे सब पुद्रल इस काम नहीं स्राते । मात्र कार्मण नामक पुद्रल ही इस काम स्राते हैं । ये स्राति सूक्त स्त्रीर सब लोकम व्याप्त हैं । जीव स्पन्दन क्रिया द्वारा प्रति समय इन्हें प्रहण करता है स्रीर स्रपने भावों से स्रनुसार इन्हें संस्कारित कर कर्मरूपके परिण्माता है ।

'कर्म' शब्द तीन अर्थम प्रयुक्त होता है—(१) जीवकी स्पन्दन क्रिया, (२) जिन भावोंसं स्पन्दन क्रिया होती है उनके संस्कारसे युक्त कार्मण पुद्रल और (३) वे भाव जो कार्मण पुद्रलोंम संस्कारके कारण होते हैं।

जीवकी स्पन्दन किया और भाव उसी समय निवृत हो जाते हैं किन्तु मंस्कार युक्त कार्मण पुद्रल जीवके साथ चिरकालतक सम्बद्ध रहते हैं । ये यथायोग्य श्रापना काम करके ही निवृत्त होते हैं ।

ये कालान्तरमें फल देनेमें सहायता करते हैं, इसलिये इन्हें द्रव्यकर्म कहते हैं स्त्रोर इसीसे इनकी द्रव्या निचेषके तद्वायोतिरिक्त भेदमे परिगणना की जाती है।

- १. कर्मवाद श्रीर जनमान्तरसे ।
- ३. कहां किस श्रथंमें किस शब्दका प्रयोग किया जाता है इसका ठीक तरहसे ज्ञान कराना निक्षेपका काम है। इसके मुख्य भेद चार हैं—नाम, स्थापना, द्रब्य श्रीर भाव। किसीका नाम रखना नाम निक्षेप है। इसमें उस शब्दसे ध्वनित होनेवाले क्रिया श्रीर गुण नहीं देखे जाते। उदाहरणार्थ किसीका नाम महावीर रखनेपर उसमें गुण धर्म नहीं देखे जाते। एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें स्थापना कर तद्जुकुल वचन व्यवहार करना स्थापना निक्षेप है। उदाहरणार्थ महावीरकी प्रतिमाको महावीर मानना। द्रव्यकी जो श्रवस्था श्रागे होनेवाली है उसका पहले कथन करना द्रब्य निक्षेप है। यथा श्रो श्रागे श्रावार्थ होनेवाला

श्रदष्ट, भाग्य, विधि, भवितव्य श्रीर दैव ये द्रव्य कर्मके नामान्तर हैं श्रीर कहीं कहीं इन नामोंके श्रर्थमें व्यत्यय भी देखा जाता है।

कर्मका व्युत्पत्तिलभ्य श्चर्य है = यत् क्रियते तत् कर्म = जो किया जाता है वह कर्म है। संसारी जीवके रागादि परणाम श्चौर स्पन्दन क्रिया होती है, इसिलये ये दोनो तो उसके कर्म हैं ही, किन्तु इनके निमित्तसे कार्मण नामक पुद्रल कर्मभाव (जीवकी श्चागामी पर्यायके निमित्तभाव) को प्राप्त होते हैं इसिलये इन्हें भी कर्म कहते हैं।

कहा भी है--

## 'जीवपरियामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति । पुग्गलकम्मयिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ॥'

[ समयप्राभृत 🖛 ]

जीवकं रागादि परिगामोंका निमित्त पाकर पुद्रल कर्मरूपसे परिग्णमन करते है श्रौर पुद्रल कर्मोंका निमित्त पाकर जीव भी रागादि रूपसे परिग्णमन करता है।

यह कर्म (द्रव्य कर्म) का मुस्पष्ट ऋर्थ है। इसके द्वारा हम संसारमे होनेवाली ऋपनी विविध ऋव-, स्थास्त्रोका नाता जोड़ते हैं।

# ४. कर्मबन्धके हेतु

हम देख चुके हैं कि जीवकी कायिक, वाचिनक श्रौर मानसिक तीन प्रकारकी स्पन्दन किया होती है। उसका नाम कर्म है। किन्तु यह किया श्रकस्मात् नहीं होती। इसके होनेमं जीवके श्रुभाशुभ भाव कारण पड़ते हैं। जीवके प्रति समय श्रुभ या श्रश्रुभ भाव होते है। कभी वह किसीको इष्ट मान उसमें राग करता है श्रौर कभी किसीको श्रमिष्ट मान उसमें द्वेप करता है। उसके इन भावोंकी सन्तति यहीं समात नहीं होती, किन्तु वह प्रति समय श्रमेक प्रकारस प्रस्कृटित होती रहती है। प्राचीन ऋषियोंनं क्रियाके साथ इनकी पाँच जातियाँ मानी हैं—मिथ्यादर्शन, श्रविरति, प्रमाद, क्याय श्रौर योग।

मिथ्यादर्शनका लच्या है 'स्व' की सत्ताका पृथक् रूपसे अनुभवमं न आना और 'पर' को 'स्व' मानना! संसारमे जीव श्रीर देहका संयोग है। इसलिये यह जीव मिथ्यादर्शनके प्रभाववश अपने ज्ञायक स्वभावको भूल पुद्रलको स्व मान रहा है। मिथ्यादर्शनका अर्थ है विपरीत श्रद्धान। संसारी जीवकी यह प्रथम भूमिका है। इसके सद्भावमे जीवकी अद्वयमें देवबुद्धि, अगुरुमे गुरुबुद्धि और अप्रतन्त्वमें तत्त्वबुद्धि होती है। धर्म अधर्मका स्वरूप भी पहिचानमें नहीं श्राता। यह दो प्रकारसे होता है। किसी जीवके निसर्गते होता है श्रीर किसीके अन्यके उपदेशका निमित्त पाकर होता है।

विरितका स्रभाव स्रविरित है। जीवके प्रति समय हिंसा, स्रान्त, स्तेय, स्रवहा स्रोर स्रान्य वस्तुकं संचयके भाव होते हैं। उसके जीवनमें यह कमजोरी घर किये हुए है कि श्रान्य वस्तुके विना मेरा काम नहीं चल सकता, इसिलये कभी वह स्रान्य जीवके वधका विचार करता है, कभी स्रसत्य बोलता है कभी उस वस्तुके संग्रहका भाव करता है जिसका उसने स्राप्त पुरुषार्थसे न्याय्यवृत्तिसे स्राजन नहीं किया या जो उसे श्रान्यसे प्राप्त नहीं हुई, कभी श्रान्यमे रित करता है श्रीर कभी श्रावश्यकतासे स्रधिकका संचय करता है।

प्रमादका श्चर्य है श्चपने कर्तन्यके प्रति श्चनादर भाव। यह भाव स्पर्शन त्यादि पाँच इन्द्रियों के विषयमें तीत्र श्चासिक होनेसे, क्रीभ मान माया श्चीर लोभरूप परिणाम होनेसे, स्त्रीकथा, राजकथा, देशकथा श्चीर भोजनकथाके निमित्तसे तथा निद्रा श्चीर स्नेहवश होता है, इसलिए इसके मुख्य भेद पन्द्रह है।

है उसे पहलेसे श्राचार्य कहने लगना द्रव्यनिचेप है। तथा जो साधन सामग्री श्रागामी कालमें कार्यके होनेमें सहायक होती है उसका श्रम्तर्भाव भी द्रव्यनिचेपमें होता है। वर्तमान श्रवस्थासे युक्त पदार्थको उसी नामसे पुकारना भाव निक्षेप है। यथा पदाते समय श्रध्यापक कहना। जो स्नात्माको कृश करता है, स्वरूप रित नहीं होने देता उसे कपाय कहते हैं। कपायके मुख्य भेद चार हैं — क्रोध, मान, माया स्नौर लोभ। हास्य, रित, स्नर्रात, शोक, भय, जुगुप्सा, स्नीवेद, पुरुषवेद स्नौर नपुंसकवेद ये भी इसीके भेद है। किन्तु ये ईपत् कषाय हैं, इसलिए इन्हें नोकपाय कहते हैं।

योगका श्रर्थ है श्रात्मप्रदेशोंका परिस्पन्द । यह मन, वचन श्रीर कायके निमित्तसे होता है, इसिलए इसके मनोयोग, वचनयोग श्रीर काययोग ये तीन भेद है ।

जीवकी स्पन्दन क्रिया इन भावोंका निमित्त पाकर कर्मबन्धका कारण होती है इसलिए कर्मबन्धके हेनु रूपसे इनकी परिगणना की जाती है। तत्वार्थसूत्रमें कहा है।

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः वश्धहेतव ः ॥ ⊏-१ ॥

मिध्यादर्शन, ऋविरति, प्रमाद, कषाय ऋौर योग ये बन्धके हेतु है। प्रमादकी पृथक न गिनकर यह बात समयप्रास्तमें इन शब्दोमें कही गई है---

> सामारणपद्मया खलु चउरो भणंति बंधकत्तारो । मिच्छंत्तं स्रविरमणं कसाय जोगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥

कमबन्धके कर्ता सामान्य कारण चार हैं--मिथ्यादर्शन, ग्राविरति, कषाय श्रीर योग ।

ससारी जीव परिणामीं के अनुसार कई भूमिका श्रीमें विभक्त हैं। उनके आधारसे उक्क प्रकारसे बन्ध कारणोका निर्देश किया है। प्रथम भूमिका मिध्यादर्शनकी है। यह जीवकी ज्ञान चेतनाके अभावमें होती है। यहाँ किसीके कर्म फल चेतनाकी और किसीकी कर्मचेतनाकी प्रधानता देखी जाती है। इसमें बन्धके सब हेत पाये जाते है। किन्तु उनमें मिध्यादर्शनकी मुख्यता होनेसे यह मिध्यादर्शनकी भूमिका कहलाती है। दूसरी तीसरी, चौथी और पाँचवी ये अविरतिकी भूमिकाएँ हैं। आदिकी सब भूमिकाओंमें परिपूर्ण अविरति होती है और पाँचवी भूमिकामें वह आशिक होती है। इन भूमिकाओंमें मिध्यादर्शनके सिवा बन्धके केवल चार हेत्र होते हैं। किन्तु यहाँ अविरतिकी प्रधानता होनेसे इन्हें अविरतिकी भूमिका कहते हैं। छुटी प्रमादकी भूमिका है। यहाँ मिध्यादर्शन अविरतिक विना बन्धके तीन हेत्र होते हैं। किन्तु इसमें प्रमादकी प्रधानता होनेसे इसे प्रमादकी भूमिका कहते हैं। सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं ये कषायकी भूमिकाएँ है। यहाँ कषायकी प्रधानता होनेसे इन्हें कपायकी भूमिका कहते हैं। इनमें कषाय और योग ये दो बन्धके हेत्र होते हैं। आगे तेर-हवीं भूमिका तक मात्र योगका सद्भाव होता है। चीटहवीं भूमिका बन्ध और बन्धके हेत्र होते हैं।

त्रागममे इन भूमिकात्रोंकी गुणस्थान संज्ञा है। जीवके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर साम्यक्चारित्र ये तीन गुण् है। इनके यथायोग्य तारतम्यसे ये भूमिकाऍ निष्पन्न होती हैं।

इनमें जहाँ जितने बन्धके हेतु होते हैं उनके अनुसार वहाँ कर्मबन्ध होता है। उसमें भी सब कर्मीके बन्धके मुख्य कारण योग और कपाय हैं। योगने जीव और कर्मका संयोग होता है तथ्य कपायने उसमें स्थिति और फलटान शक्तिका आविर्भाव होता है। कहा भी है—

'जोगा पयडिपदेसा हिदिश्रस्थमागा कसायहो होंति ॥'

[ द्रव्यसंग्रह गाथा १९ ]

योगने प्रकृतिबन्ध स्त्रीर प्रदेशबन्ध होता है तथा कपायसे स्थितिबन्ध स्त्रीर स्त्रनुभागबन्ध होता है।

## ५. कर्मके भेट

हम पहले कह द्वाये हैं कि जीवका मंसार कमोंके संयोगने होता है। संसार द्वावस्थामें कर्म जीवकी द्वानुजीवी श्रीर प्रतिजीवी दोनों प्रकारकी शक्तियोंका घात करता है। इससे इसके ख्रानेक भेद हो जाते हैं। किन्तु वर्गीकरण करनेपर जातिकी श्रपेक्षा उसके मुख्य भेट श्राट होते हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोइनीय, श्रायु, नाम, गोत्र श्रीर अन्तराय।

ज्ञानावरण—जीवकी ज्ञान राक्तिको त्रावरण करनेवाले कर्मकी ज्ञानावरण संज्ञा है। इसके पांच भेद हैं।

दर्शनावरण—जीवकी दर्शन शिक्तको स्त्रावरण करनेवाले कर्मकी दर्शनावरण संज्ञा है। इसके नौ भेद हैं।

वेदनीय—सुम्य श्रीर दुखका वेदन करानेवाले कर्मकी वेदनीय संजा है। इसके दो भेट है।

मोहनीय—राग, द्वेप श्रीर मोहको उत्पन्न करानेवाले कर्मकी मोहनीय संज्ञा है। इसके दर्शनमोहनीय श्रीर चरित्रमोहनीय ये दो भेद हैं। दर्शनमोहनीयके तीन श्रीर चरित्रमोहनीयके पचीस भेद है।

श्रायु --- नरकादि गतियों में अवस्थानके कारण भृत कर्मकी श्रायु संजा है। इसके चार भेद हैं।

नाम—नाना प्रकारके रागीर, वचन ऋौर मन तथा जीवकी गति इन्द्रिय ऋादिरूप विविध ऋवस्थाऋौं के कारगणभूत कर्मकी नाम मंज्ञा है। इसके तैरानवे भेद है।

गोत्र — सदाचारियों श्रीर कदाचारियोंकी परम्परामं जन्म लेने या उसे स्वीकार करनेकी कारणभूत कर्म की गोत्र मंत्रा है। जैन जर्म जाति या श्राजीविकाकृत मनुष्योंके नीच उच्च भेट नहीं मानता। ये भेद गुण कृत माने गये हैं। साधु श्राचारवालांकी परम्परामें जो जन्म लेते हैं, जो ऐसे मनुष्योंकी सङ्गतिको जीवनका उच्चतम कर्तव्य समभते है श्रीर जो जीवनके संशोधनमें सहायक श्राचारको श्रपने जीवनमें स्वीकार करते हैं ये उच्च गोत्री होते हैं श्रीर जो इनके विरुद्ध श्राचारवाले होते हैं ये नीचगोत्री होते हैं। नीचगोत्री श्रपने जीवनमें श्राधुम मार्गका त्याग कर उच्चगोत्री हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य श्रावकदीक्षा श्रीर मुनिदीक्षाके पूरे श्राधिकारी होते हैं।

श्चन्तराय-जीवकी दान, लाभ, भोग, उपभोग श्चीर वीर्य ये पांच श्चनुजीवी शक्तिया है। इनका श्चावरण करनेवाले कर्मकी श्चन्तराय मंज्ञा है। इनके पाच भेद हैं।

इन स्राठो कमें कि प्रकारान्तरमें चार भेट है—जीर्यावपाकी, पुद्रलिवपाकी च्रेत्रविपाकी स्रोर भव-विपाकी। जिनका विपाक जीवमें होता है उनकी जीर्यावपाकी सज़ा है। इन कमें कि विपाकके फलस्वरूप जीवकों स्रजान, श्रदर्शन, मुख, दुख, राग, द्वेप स्रोर मोह द्यादि भावोंकी स्रोर नारक द्यादि पर्यायोकी उपलिध होती है। जिनका विपाक जीवसे एक चेत्रावगाह सम्बन्धको प्राप्त पुद्रलोंमें होता है उनकी पुद्रलिवपाकी मंजा है। इन कमोंके विपाकस्वरूप जीवको विविध प्रकारके शरीर, वचन स्रोर मनकी उपलिध्ध होती है। जिन कमोंका विपाक भवमें होता है उनकी भवविपाकी संज्ञा है। इन कमोंके विपाकस्वरूप जीव नरक स्रादि गतियोंम स्रवस्थान करता है। तथा जिन कमोंका विपाक चेत्रमें उपलब्ध होता है उनकी चेत्रविपाकी संज्ञा है। इन कमोंके फलस्वरूप जीव पुरातन शरीरका त्यागकर नृतन शरीरको प्राप्त करनेके लिए गमन करने हुए स्रन्तरालमं पूर्व शरीरके स्राक्तरको धारण करता है।

ये सब कर्म पुराय श्रीर पापके भेदसे दो प्रकारके हैं। ये भेद फलदान शक्तिकी मुख्यतासे किये गये है। दान, पूजा, मन्दकपाम, साधुमुवा, दया, श्रालोभता, परगुग्प्रशसा, सत्समागम, श्रातिथिमेवा श्रीर वेयाहृत्य श्रादि श्रुम कार्याके करनेसे श्रीर तदनुकुल मानसकी वृत्ति होनेसे जिन कमोकी गुड, खाँड, शर्करा श्रीर श्रामतीपम फलदान शक्ति उपलब्ध होती है उनकी पुरायकर्म सज्ञा है श्रीर मदिरापान, माससेवन, परस्त्रीगमन, शिकार करना, जुझा चेलना, रात्रि भोजन करना, जुशालो करना, श्रातिथिके प्रति श्रादर भाव न रखना, तृष्ट पुरुपोकी संगति करना, परदोपदर्शन, कपायकी तीवता श्रीर लोभातिरेक श्रादि श्राशुम कार्योके करनेसे श्रीर तदनुकुल मानस वृत्तिके होनेसे जिन कमोंकी नीम, कॉजीर, विप श्रीर हलाहलके समान फलदान शिक्त उपलब्ध होती है उनकी पापकर्म सज्ञा है।

फलदान शिक्त पाति स्रोर स्रिपातिकं भेदनं दो प्रकारकी है। घातिरूप फलदान शिक्तिके चार भेट है—लता, दारु, श्रास्थि श्रोर शेल। उत्तरोत्तर स्रानुभाग शिक्तिकी कटोरताका जान करानेके लिए इसका यहाँ लता स्नादि रूपसे नामकरण किया है। इस प्रकारकी फलदान शिक्तिसे युक्त सब कर्म पापरूप ही होते है। किन्तु स्राधातिरूप फलदानशिक्त पाप स्नौर पुण्यकं भेदसे दो प्रकारकी होती है। यह भी प्रत्येक चार चार प्रकारकी होती है। इसके नामोंका निर्देश पहले किया ही है। प्रयोक जीवमं दो प्रकारके गुण होते हैं — अनुजीवी और प्रतिजीवी। जो केवल जीवमं होते हैं वेजीवके अनुजीवी गुण है और जो जीवके मिवा अन्य द्रव्यों में भी उपलब्ध होते हैं वे उसके प्रतिजीवी गुण है। कमोंकं धाति और अवाति हन मेदोंका कारण मुख्यता ये दो प्रकारके गुण ही हैं। ज्ञान, दर्शन सम्यक्त्व, चारित्र, वीर्य, दान, लाभ, भोग और उपभोग ये अनुजीवी गुण है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्त-गय ये चार कमें इन गुणों पर प्रहार करते हैं इमिलिए इनकी धाति मंजा है और इनके सिवा शेप कमोंकी अधाति मंजा है।

# ६. कर्मका कार्य

कर्मका मुख्य कार्य जीवको संसारम रोक रखना है। जीवके परावर्तनका नाम ही संसार है। वह पाँच प्रकारका है—द्रव्य, त्रंत्र, काल, भव श्रीर भाव। कर्मके निमित्तसे ही जीव इन पाँच प्रकारके परावर्त्तनोंमं परिश्रमण करता है। चौरासी लाख योनियाँ श्रीर उनमे परिश्रमण करते हुए जीवकी जो विविध श्रवस्थाएँ होती है उनका मुख्य निमित्त कर्म है। इसके कार्यका निर्देश करते हुए स्वामी समन्तभद्र श्राप्तमोर्मामां कहते हैं—

#### 'कामादिप्रभवश्चित्रं कर्मबन्धानुरूपसः।'

'जीवके कामादि भावोंकी उत्पत्ति ग्रापने ग्रापने कर्मबन्धके ग्रानुरूप होती है।'

हम जीवके दो मेदोंका उल्लेख करके यह वतला श्राये हैं कि मुक्त श्रवस्था जीवकी स्वामाविक दशा है। इस श्रवस्थामें जीवकी प्रति समय जो परिग्ति होती है उसके होनेम साधारण कारण काल द्रव्यको छोड़कर श्रव्य निर्मित्तकी श्रावश्यकता नहीं पड़ती श्रीर इसीसे वह परिनरपेक्ष होनेसे शुद्ध कहलाती है। किन्तु संसार श्रवस्थामं जीवकी प्रत्येक समयको परिणति निमित्त सापेक्ष होनेसे बदलती रहती है। कभी वह एकेन्द्रिय होता है, कभी बीन्द्रिय होता है, कभी चिद्वाद होता है श्रीर कभी पद्धान्त्रिय होता है। पर्क्षान्त्र्य होता है, कभी निर्में होता है। पर्क्षान्त्रय होता है, कभी निर्में होता है। पर्क्षान्त्रय होता है। कभी वह कामी होता है, कभी कोषी होता है, कभी मानी होता है। इस प्रकार संसार श्रवस्थामें जीवकी प्रति समयकी परिण्ति जुदी-जुदी होती रहती है इसिलए इसके जुदे-जुदे-निमित्त कारण माने गये है। ये निमित्त सस्कार-रूपमें श्राद्माने सम्बद्ध होते रहते हैं श्रीर कालान्तरमें तदनुकुल परिण्यितके उत्पन्न करनेमें सहायता प्रदान करने है। जीवकी श्रुद्धता श्रीर श्रशुद्धता इन निमित्तोंके सद्भाव श्रीर श्रमञ्चाव पर श्राधारित है। जब तक जीव इन निमित्तोंके सिन्चत होनेमं स्वय सहायक होता है श्रीर इस निमित्तांकि सम्बद्धिक सम्बद्धकी परम्पराक्षा श्रमन्त होने पर जीव श्रुद्ध दशाको प्राप्त होने मान रे जीव श्री इस्ता वित्र करणभूत इन्हीं निमित्तोंको कर्म शब्दमं पृकारा जाता है।

इस विषयम कमेकी आलोचना करनेवाल यह कहते हैं कि जिस समय जिम प्रकारकी बाह्य सामग्री उपलब्ध होती है उस समय संसारी जीवकी उसके अनुकृत परिणात होती है। मुन्दर मुस्वरप स्त्रिके मिलने पर गग होता है। जुगु माकी सामग्री मिलने पर गगा होता है। जुगु माकी सामग्री मिलने पर गगानि होती है। विष आदिके भक्षण करने पर मरण होता है। धन सम्पत्तिको देखकर लोभ होता है और लोभ वश उसके अर्जन करने, छीन लेने या चुरा लेनेका भाव होता है। टोकर लगने पर दु: य होता है और मालाका संयोग होने पर मुख; इसलिए यह कहा जा सकता है कि केवल कर्म ही जीवकी विविध प्रकारकी परिणातिक होनेम निमित्त नहीं है किन्तु अन्य पदार्थ भी उसके होनेम निमित्त है।

किन्तु विचार करने पर यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्रन्तरङ्गमे वैमी योग्यताके श्रभावमं बाह्य सामग्री कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है। उदाहरणार्थ—एक ऐसा योगी है जिसका चित्त स्फटिक मिणके समान स्वच्छ निर्मल है। यदि उसके सामने चित्तको मोहित करनेवाली स्त्री या श्रन्य सामग्री उपस्थित की जाती है तो भी उसके मनमें राग पैदा नहीं होता। या एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विविधित वस्तु श्रानिष्टकर प्रतीत

होती है। भले ही वह वस्तु दूसरोके लिए प्रिय है। तो भी वह व्यक्ति उस वस्तुको देखकर अप्रसन्नता ही व्यक्त करता है। इसमे विदित होता है कि अन्तरङ्गंभ योग्यताके अभावमं बाह्य वस्तुका कोई मूल्य नहीं है।

यद्यपि कर्मके विषयमें भी यही अनुपपित उपस्थित की जाती है पर कर्म और बाह्य सामग्री इनमें मौलिक अन्तर है। कर्मका विशद विवेचन हम पिछले एक परिच्छेदमें कर आये हैं। उससे विदित होता है कि जिस समय आत्मा जो भाव कहता है उस समय उस भावके संस्कारोंसे युक्त कर्मरज आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं और कालान्तरमं वे ही कर्म आत्माको सुख-दुःखके वेदन करानेमें सहायक होते हैं किन्तु बाह्य सामग्रीकी यह स्थिति नहीं है।

महर्पियोंने श्रपने श्रनुभव द्वारा दो प्रकारके निमित्त कारण स्वीकार किए हैं—कर्म श्रीर नोकर्म। नेमि-चन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती नोकर्मकी मीमांसा करते हुए कहते हैं—

'वस्त्र ज्ञानावरणका, प्रतीहार दर्शनावरणका, स्त्रिस वेदनीयका, मद्य मोहनीयका, स्त्राहार श्रायुका, शरीर नामकर्मका, उच्च श्रीर नीच शरीर गोत्र कर्मका तथा भएडारी श्रन्तराय कर्मका नोकर्म द्रव्य कर्म है।'

श्रागे पुनः वे कहते है-

'मितज्ञान और श्रुतज्ञानका व्याघात करनेवाले वस्त्रादि पदार्थ मितज्ञानावरण श्रीर श्रुतज्ञानावरण कर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म है। श्रुवधिज्ञान श्रीर मनःपर्ययज्ञानका व्याघात करनेवाले संक्लेशकर पदार्थ श्रुवधिज्ञानावरण श्रीर मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म है। भैंसका दही श्रादि पदार्थ पाँच निद्रावरण कर्मोंके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं। इष्ट श्रुन्नपानादि साताका, श्रुनिष्ट श्रुन्न-पानादि श्रासताका, श्रायतन सम्यक्त्वका, श्रुनायतन मिथ्यात्वका, विडील पुत्र हास्यका, सुपुत्र रितका, इष्टिवयोग श्रानिष्टसयोग श्रुरतिका श्रीर मृत पुत्रादि शोकका नोकर्म द्रव्यकर्म है।'

इस कथनका मिथतार्थ यह है कि कर्मके उदयमे जीवके विविध प्रकारके ऋजान, ऋदर्शन, सुन्व, दुःख, मिथ्यात्व, कोध, मान, माया ऋौर लोभ ऋादि परिग्णाम होते हे अवस्य पर इन भावोके निमित्तभृत कर्मके उदय में प्रायः वस्त्र ऋादि बाह्य पदार्थोंकी सहायतांग ही वे परिग्णाम होते हैं। यतः ये कर्मके उदयमें सहकार करते हैं इसलिए इनकी नोकर्म संज्ञा है।

इसी भावको व्यक्त करते हुए कपाय प्रास्तके रचियता गुराधर श्राचार्य कहते है— 'खेत्तभवकालपोग्गलद्विविवागोदयखयो द्व ॥'

विविध प्रकारके द्रव्य, द्रेत्र, काल, भव श्रीर भाव ये श्रपने-श्रपने योग्य कर्मके उद्यमं सहकार करते हैं श्रीर इससे कर्मका उदय होकर जीव इष्टानिष्ट फलका भोका होता है। उदाहरणार्थ—कोई मनुष्य चुधासे श्रात्यन्त व्याकुल हो रहा है। ऐसी श्रवस्थामे वहाँ एक दूसरा मनुष्य श्राता है श्रीर उसकी चुधाजन्य पीइाको दंग्वकर उसे मुंदर मुम्बादु भोजन कराता है। इससे उसकी चुधाजन्य वेदना दूर होकर वह परम मुखका श्रनुभव करता है। यहाँ परम मुखके श्रनुभव करानेमें साताका उदय कारण है श्रीर साताके उदयमें दूसरे मनुष्य द्वारा दिया गया मुन्दर मुस्बादु भोजन कारण है। यह द्रव्य नोकर्मका उदाहरण है। इसी प्रकार चेत्र श्रादि पदार्थ कर्मके श्रुभाग्रुभ फलके प्रदान करनेमें नोकर्म होते हैं।

किन्तु जिस प्रकार विवक्षित कर्मका विवक्षित भावके साथ अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है। उस प्रकार नोकर्म द्रव्यकर्मके साथ इन भावोंका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्ध—जीवका अज्ञान भाव ज्ञानावरण कर्मके उदयमे ही होता है, अन्य प्रकारसे नहीं। यह नहीं हो सकता कि ज्ञानावरणका उदय रहा आवे पर अज्ञान भाव न भी हो, या यह भी नहीं हो सकता कि ज्ञानावरणका नाश हो जाने पर भी अज्ञान भाव बना रहे। जब होंगे ये परस्पर सापेच ही होगे। जिसके ज्ञानावरणका उदय होता है उसके अज्ञान भाव अवश्य ही होता है। इसी प्रकार जिसके अज्ञानभाव होता है उसके ज्ञानावरणका उदय अवश्य ही होता है। इन दोनोंकी समन्याप्ति है। परन्तु इस प्रकार नोकर्मके साथ जीवके अज्ञान आदि भावोंकी समन्याप्ति नहीं है। जो वस्त्र आदि अज्ञानके कारण माने जाते हैं उनके रहनेपर भी किसीके अज्ञान होता है और किसीके नहीं भी होता। इसी अमिप्रायको ध्यानमें रखकर बाह्म पदार्थोंको नोकर्म संज्ञा दी है। कर्म वैसी योग्यताका सूचक है पर बाह्य सामग्रीका

वैसी योग्यताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कभी वैसी योग्यताके सद्भावमें भी बाह्य सामग्री नहीं मिलती श्रीर कभी उसके श्रभावमें भी बाह्य सामग्रीका संयोग देखा जाता है। किन्तु कर्मके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। उसका सम्बन्ध तभीतक श्रात्मासे रहता है जबतक उसमें तदनुकल योग्यता उपलब्ध होती है। इन दोनों तत्त्वोंको कर्म श्रीर नोकर्म संज्ञा देनेका यही कारण है।

इतने विवेचनसे हम यह जाननेमें समर्थ होते हैं कि कर्मका कार्य क्या है। तथापि इसे श्रीर श्रिधिक विशदरूपसे समभनेके लिए सर्वप्रथम उसके वर्गाकर एपर दृष्टिपात कर लेना श्रावश्यक है। यह तो हम पहले ही बतला श्राये हैं कि मुख्य कर्म श्राठ है—जानावर ए, दर्शनावर ए, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र श्रीर श्रन्तराय। इनमेंसे प्रारम्भके तीन श्रीर श्रन्तराय ये चार घातिक में हैं श्रीर शेप श्रघातिक में है। प्रकारान्तर से श्राठों कर्म जीवविपाकी, पुद्रलविपाकी, भवविपाकी श्रीर चेत्रविपाकी इन चार भागों में बटे हुए है। जीवविपाकी कर्म वे हैं जिनका विपाक जीव में होता है। जिनके विपाक स्वरूप शरीर, वचन श्रीर मनकी प्राप्ति होती है वे पुद्रलविपाकी कर्म हैं। भवके निमित्तर जिनका फल मिलता है वे भवविपाकी कर्म कहे जाते हैं श्रीर चेत्र विशेषों जो श्रपना कार्य करते हैं वे चेत्रविपाकी कर्म हैं। भवविपाकी श्रीर चेत्रविपाकी कर्म जीवविपाकी कर्मोंके ही श्रवान्तर भेद है केवल कार्यविशेषका ज्ञान करानेके लिए इनका श्रलगरे निर्देश किया है, इसलिए कर्मोंके मुख्य भेद दो हैं—जीवविपाकी श्रीर पुद्रलविपाकी। कर्मके कार्यको ठीक तरहसे हृदयंगम करनेके लिए ये टो भेद हमें प्रकाशका काम देते हैं।

यह तो हम पहले ही बतला श्राये हैं कि जीवका संसार जीव श्रीर पुद्रल इन तत्त्वोंके संयोगका फल है। श्रकंला जीव संसारी नहीं हो सकता श्रीर श्रकंला कम भी कुछ नहीं कर सकता। इन दो तत्त्वोंके मिलापके फलस्वरूप मंसारकी सृष्टि होती है। इसलिए कर्मका प्रथम कार्य जीवको ससारी बनाना है। इसके बाद कर्मोंके उक्त वर्गीकरण पर दृष्टिपात करनेमें हम जानते हैं कि जीवकी नर नरकादि विविध श्रवस्थाएँ, सुख-दुःख श्रीर श्रज्ञान श्रादि भाव ये जीवविपाकी कर्पोंके कार्य हैं श्रीर विविध प्रकारके शरीर, मन वचन ये पुद्रल विपाकी कर्मोंके कार्य हैं। इस विवेचनके उपसंहारस्वरूप हम कह सकते है कि कर्मके निमित्तमें जीवकी विविध प्रकारकी श्रवस्था श्रीर भाव होते हैं श्रीर जीवमें ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है जिसमें वह योगद्वारा यथायोग्य शरीर, वचन श्रीर मनके योग्य पुद्रलोंको ग्रहण्कर उन्हें शरीरादिरूपमें परिण्याता है।

इस विषयमें ऋषिकतर विद्वान् यह विचार व्यक्त करते हैं कि कंबल इतना ही कर्मका कार्य नहीं है किन्तु धन सम्पत्ति, महल, वगीचा, राज्य, पुत्र, स्त्री ऋषि सम्पदाएँ भी कर्मके कार्य हैं। पुर्य कर्मके उदयसे जीवको सुखकर सामग्रियोकी प्राप्ति होती है ऋषेर पापके उदयसे दुःखकर सामग्री मिलती है। ऐसे ही विचार कुछ प्राचीन लेखकोंने भी व्यक्त किये हैं। परिडत प्रवर टोडरमलजी मोक्षमार्गप्रकाशमें लिखते हैं—

'तहाँ वेदनीय करि तो शरीर विषे व शरीर ते बाह्य नाना प्रकार सुख दुःखनिको कारणपर द्रश्यनि-का संयोग जुरै है।' —[ पृ० ३५]

इसी श्राभिप्रायको उन्होंनं दूसरे स्थलपर इन शब्दोंमं दुहराया है-

'बहुरि कर्मनिविषे वेदनीयके उदयकरि शरीर विषे बाह्य सुख दुःखका कारण निपजे है। शरीर विषे भारोग्यपनौ रोगीपनौ शक्तिश्वानपनौ दुर्वेजपनौ श्रर श्रुधा नृपा रोग खेद पीड़ा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो हैं। बहुरि बाह्य विषे सुहाबना ऋतु पवनादिक वा हष्ट क्यो पुत्रादिक वा सिन्न घनादिक '''सुख दुःखके कारण हो हैं।

इन विचारोंके अनुरूप वातावरण बननेमें नीतिकारों, कथालेखकों और नैयायिक दर्शनमें बड़ी सहायता मिली है। नीतिकारों और कथालेखकोंकी यह प्रश्चित रही हैं कि जिस विषयकी उन्होंने प्रशंमा करना प्रारम्भ की उसे चरम सीमापर पहुँचाकर ही छोड़ा और जिम विषयकी उन्होंने निन्दा करना प्रारम्भ की उसकी दुर्गति बनाकर ही उन्होंने साँस ली। कर्मकी प्रशंसामें वे लिखते हैं—

'भाग्यं फलित सर्वत्र न च विद्या न च पौरुवस् ।'

भाग्य ही सर्वत्र काम करता है, विद्या श्रीर पीरुप कुछ, काम नहीं श्राता ।

'जलधिगतोऽपि न कश्चिस्कश्चित्तटगोऽपि रत्नमुपयाति ।'

पापी जीव समुद्रमे प्रवेश करनेपर भी रन्न नहीं पाता किन्तु पुग्यात्मा जीव तटपर बैटे ही उन्हे प्राप्त कर लेता है।

'लिखितमपि लखाटे प्रोजिकतुं कः समर्थः।'

ललाटमें जो कर्मकी रेखा खिच गई है उसे मेटनेके लिए कौन समर्थ है।

'जलनिधिपरतटगतमपि करतलमायाति यस्य भवितव्यम् । करतलगतमपि नश्यति यस्य च भवितव्यता नास्ति॥'

जिसका भाग्य ख्रानुकूल होता है उसके ममुद्रके उस पार गई हुई वस्तु भी हाथमे ख्रा जाती है ख्रीर जिसका भाग्य प्रतिकृल होता है उसके हाथमें ख्राई हुई भी वस्तु नष्ट हो जाती है।

'नाभव्यं भवतीह कर्मवशतो भावस्य नाशः कुतः।'

लोकमें जो होनेवाला नहीं है वह नहीं ही होता ख्रोर जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है। यह सब विधिविधान कर्मके स्त्राधीन है।

कथा लेखको त्रौर पुराणकारोकी स्थित इसमें भिन्न नहीं है। ऐसा करते हुए उन्होंने कमेवादकं त्र्याध्यात्मिक पहलूको भुलाकर मात्र पिछली कई शताब्दियोसे चली त्र्या रही सामाजिक व्यवस्थाके नियमोंको ही सदा त्र्याने सामने रक्खा है। त्रौर इसलिए उन्होंने ईश्वरके समान कर्मका भी त्रस्त्रके रूपमे उपयोग किया है।

यहाँ हम इन विचारोकं कारणोकी छानवीनकर लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। यर तो हम पहले ही लिख श्राए है कि परलोकवादी जितने दर्शन है उन सबने कर्मके श्रास्तत्वको स्वीकार किया है किन्तु इन सबका दार्शानिक दृष्टिकोण श्रालग-श्रालग होनेसे कर्मकी व्याख्या भी उन्होंने श्रापने-श्रापने दृष्टिकोणके श्रानुरूप ही की है। प्रकृतम उपयोगी होनेसे यहाँ हम इस सम्बन्धमं नैयायिक दर्शनके दृष्टि कोणको उपस्थित करेगे।

नैयायिक दर्शन कार्यमात्रके प्रांत कर्मको कारण मानता है। वह कर्मको जीवनिष्ठ मानता है। उसका कहना है कि चेतनगत जितनी विपमताएँ है उनका कारण कर्म तो है ही साथ ही वह अचेतनगत सब प्रकारकी विपमताओंका और उनके न्यूनाधिक संयोगोंका भी जनक है। उसके मतम जगत्म द्वयाणुक आदि जितने भी कार्य होते है वे किसी न किसीके उपभोगके योग्य होनेसे उनका कर्ता कर्म ही है।

इस दर्शनमं तीन प्रकारकं कारण माने गये है—ममवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। जिस द्रव्यमं कार्यकी सृष्टि होती है वह द्रव्य उस कार्यके प्रति समवायी कारण है। संयोग असमवायी कारण है। स्रीर अन्य सहकारी सामग्री निमित्त कारण है। तथा काल, दिशा, ईश्वर और कर्म ये कार्यमात्रके प्रति निमित्त कारण है। इनकी सहायना बिना कोई कार्य नहीं होता।

ईश्वर स्त्रीर कर्म कार्यमात्रके प्रति साधारण कारण क्यो है, इस प्रश्नका उत्तर नैयायिक दर्शन इन शब्दोंमें देता है कि लोकमें जितने कार्य होते हैं वे सब चेतनाधिष्टित ही होते हैं इमिलए तो ईश्वर सबका साधारण कारण है।

इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब सबका कर्ता ईश्वर है तब फिर उसने सब प्राराधारियों को एक सा क्यों नहीं बनाया। वह सबको एक-से सुख, एक-से भाग ख्रीर एक सी बुद्धि दें सकता था। स्वर्ग या मोक्षका ऋधिकारी भी सबको एक-सा बना सकता था। दुग्वी, दिख्द ख्रीर निकृष्ट योनिवाले प्राणियों की उसे रचना ही नहीं करनी थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जगत्में तो विपमता ही विपमता दिखाई देती है। इसका ख्रनुभव सभीको होता है। क्या जीवधारी ख्रीर क्या जड जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी ख्राकृति, स्वभाव ख्रीर जाति जुदी-जुदी है। एकका मेल दूसरेस नहीं खाता। मनुष्यको ही लीजिए। एक मनुष्यसे दूसरेम मनुष्यमें बड़ा ख्रन्तर है। एक सुखी है तो दूसरा दुखी। एकके पास सम्पत्तिका विपुल भएडार है तो दूसरा दाने-दानेको भटकता फिरता है। एक सांतिशयबुद्धियाला है तो दूसरा निरानूर्ख। मात्स्यन्यायका सर्वत्र बोलवाला है। बड़ी मछली छोटी मछलीको निगल जाना चाहती है। यह मेद यहीतक सीमित नहीं है।

धर्म क्रौर धर्मायतनोंमें भी यह मेद दिखाई देता है। यदि ईश्वरने सबको बनाया है क्रोर वह मन्दिरोंमें बैटा है तो उसतक सबको क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्या उन दलालोंका जो क्रन्यको मन्दिरमें जानेसे रोकते हैं उसीने निर्माण क्यि हैं? ऐसा क्यों है ? जब ईश्वरने ही इस जगत्को बनाया है क्रोर वह करूणामय तथा सर्वशिक्तमान है तब फिर उसने जगत्की ऐसी विपम रचना क्यों की ? यह प्रश्न है जिसका उत्तर नैया- यिक दर्शन कर्मवादको स्वीकार करके देता है। वह जगत्की इस विपमताका कारण कर्मको मानता है। उसका कहना है कि ईश्वर जगत्का कर्ता है तो सही पर उसने विश्वकी रचना प्राणियोंके कर्मानुसार की है। जीव जैसा कर्म करता है उसीके अनुसार उसे योनि ब्रौर भोग मिलते हैं। यदि ब्रच्छे कर्म करता है तो ब्रच्छी योनि ब्रौर ब्रच्छे भोग मिलते हैं। कविवर तुलसीदास जी इसी तत्त्वको स्वीकार करते हुए रामचरितमानसमै कहते हैं—

#### "करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा।।"

ईश्वरने विश्वकी रचना कर्म प्रधान की है। जो ऋच्छा या बुरा जैसा काम करता है उसीके ऋनुरूप उमे क्ल मिलता है।

नैयायिक दर्शन कार्यमात्रके प्रति कर्मको साधारण कारण मानता है। इसके श्रनुसार जीवात्मा व्यापक है इसिलए जहा भी उसके उपभोगके योग्य कार्यको सृष्टि होती है वहां उसके कर्मका संयोग होकर ही वैसा होता है। ग्रमेरिकाम बननेवाली जिन मोटरों तथा श्रन्य पदार्थोंका भारतीयों द्वारा उपभोग होता है वे उनके उपभोक्ताश्चोंके कर्मानुसार ही निर्मित होते है श्लोर इसीस वे कालान्तरमें श्रपने श्रपने उपभोक्ताश्चोंके पास पहुँच जाते है। उपभोग योग्य वस्तुश्चोंके विभागीकरणका कर्म तुलादण्ड है। जिसके पास विपुल सम्पत्ति है वह उसके कर्मानुसार है श्लोर जो निर्धन है वह भी श्रपने कर्मानुसार है। कर्म बटवारेमें कभी भी पक्षपात नहीं होने देता। गरीब श्लोर श्लामिका भेद तथा स्वामी श्लोर संवक्तका भेद मानवकृत नहीं है। श्लपने श्लपने कर्मानुसार ही इन भेदोकी सृष्टि होती है। इसी प्रकार जातिकृत भेद भी कर्मकृत ही है।

मंत्रेपमें नैयायिक दर्शनका मन्तव्य यह है कि प्राणी जो भी ऋच्छे बुरे कर्म करता है उसके ऋनुसार इंश्वर उसके फलकी व्यवस्था करता है। यदि कोई मनुष्य किसीके धनका ऋपहरण करता है तो ऋगले भवमें उसके धनका ऋवव्य ही ऋपहरण होता है ऋौर वर्तमान भवमें वह किसीकी सहायता करता है तो ऋगले भवमें उसे ऋवश्य ही सहायता मिलती है।

किन्तु जैनदर्शनमे वतलाये गये कर्मवादमे इस मतका समर्थन नहीं होता। यहा कर्मवादकी प्राण् प्रतिष्ठा मुख्यतया श्राध्यात्मिक श्राधारोपर की गई है। ईश्वरको तो जैनदर्शन स्वीकार करता ही नहीं। वह निमित्तको स्वीकार करके भी कार्यके श्राध्यात्मिक विश्लेषण्पर श्राधिक जोर देता है। नैयायिक श्रीर वैशेषिक दर्शनने कार्यकारणभावकी जो व्यवस्था की है वह उसे मान्य नहीं है। उसका मत है कि पर्यायक्रमसे बदलते रहना यह प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है। इसके मतसे जिस कालमे वस्तुकी जैसी योग्यता होती है उसीके श्रनुसार कार्य होता है। जो द्रव्य, त्रेत्र, काल श्रीर भाव जिस कार्यके श्रनुकुल होता है वह उसका निमित्त कहा जाता है। कार्य श्रपने उपादानसे होता है किन्तु कार्य निप्यत्तिके समय श्रम्य वस्तुकी श्रनुकुलता ही निमित्तताका प्रयोजक है। निमित्त उपकारी कहा जा सकता है कर्ता नहीं। जैनदर्शनने जगत्को श्रकृत्रिम श्रीर श्रमादि क्यो माना है इसका रहस्य यही है। वह यावत् कार्योमे बुद्धिमान् निमित्तकी श्रावश्यकता स्वीकार नहीं करता। घटादि कार्योकी उपित्तिम यदि बुद्धिमान् निमित्त देखा भी जाता है तो इसने सब कार्योमे बुद्धिमान्को निमित्त मानना उचित नहीं है ऐसा इसका मत है।

जैनदर्शन कर्मको स्वीकार करके भी यावत् क्योंके प्रति उसे निर्मित्त कारण नहीं मानता । यह जीवकी विविध अवस्थाएँ, शरीर, इन्द्रिय, वचन, मन और श्वासोन्छवास इन कार्योंके प्रति ही कर्मको निमित्त कारण मानता है। इस दर्शनमें कर्मवादको जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार अन्य कार्य अपने अपने कारणोंसे होने हैं कर्म उनका कारण नहीं है। उदाहरणार्थ-पुत्रका प्राप्त होना, उसका मर जाना, रोजगारमें नका नुक-सानका होना, दूसरेके द्वारा अपमान या सन्मानका किया जाना, अकस्सात् मकानका गिर पड़ना, कसलका नष्ट

हो जाना, दुर्घटना द्वारा एक या श्रमेक व्यक्तियोंकी मृत्युका होना, श्रमुतुका श्रमुकुल या प्रतिकृल होना, श्रकाल या मुकालका पड़ना, रास्ता चलते-चलते श्रपघातका हो जाना, मनुष्य श्रादिपर बिजली श्रादि गिरकर उसका मर जाना, शरीरमें रोगादिकका होना तथा विविध प्रकारके इष्टानिष्ट संयोगो व वियोगोंका होना श्रदि जितने कार्य हैं उनका कर्म कारण नहीं है। भ्रमसे इन्हें कर्मोंका कार्य माना जाता है। पुत्रकी प्राप्त होनेपर मनुष्य भ्रमवश उसे श्रपने श्रुभ कर्मका कार्य समभता है श्रीर उसके मर जानेपर भ्रमवश उसे श्रपने श्राधुम कर्मका कार्य समभता है। पर क्या पिताके पापकर्मके उदयसे पुत्रकी मृत्यु या पिताके पुरयोदयसे पुत्रकी उत्पत्ति सम्भव है। कभी नहीं। सच बात तो यह है कि ये इष्टसंयोग श्रीर इष्टिवयोग श्रादि जितने कार्य है वे पुर्य श्रीर पाप कर्मके कार्य नहीं हैं। निमित्त श्रन्य बात है श्रीर कार्य श्रन्य बात है। कर्मोदयके निमित्तको कर्मका कार्य कहना उचित नहीं है।

यहां प्रसङ्गते हम उस मतकी स्त्रालोचना करेंगे जिसके स्त्रनुसार बाह्य इष्टानिष्टके संयोग-वियोगमें कर्मकी उपादंयता स्वीकार की जाती है।

प्रश्न यह है कि एक सम्पन्न घरमें उत्पन्न होता है स्त्रौर दूसरा दिरद्र घरमें । एक स्त्रल्पायु होता है स्त्रौर दूसरा दीर्घायु । एकको जीवनमें नाना प्रकारके पूजा सत्कारकी प्राप्ति होती है स्त्रौर दूसरा दर-दरका मिखारी बना फिरता है । एक स्वर्ग जाकर देवसुखका उपभोग करता है स्त्रौर दूसरा नरकका कीड़ा होकर स्त्रनन्त यातनाएं सहन करता है । यदि इष्टसंयोग स्त्रौर इष्टवियोग स्त्रादि पुरुष स्त्रौर पाप कर्मका फल नहीं है तो यह सब क्यों होता है ?

यह तो हम देखते हैं कि लोकमें एक ऐक्वर्यशाली होता है श्रौर दूसरा दिर्द्ध । तथा हम श्रागमसे यह भी जानते हैं कि दंव लोकमें भोगोपभोगकी विपुल सामग्री उपलब्ध होती है श्रौर नरकमें न केवल उसका सर्वथा श्रभाव ही दिखाई देता है प्रत्युत वहां बहुतायतमें दुग्वके साधन ही देखे जाते है पर ऐसा क्यों होता है इसका विचार हमें तास्विक दृष्टिसे करना चाहिए ।

त्रागमें व्यवस्था दो प्रकारकी बतलाई है—एक शादवितक व्यवस्था त्रौर दूसरी प्रयत्नसाध्य व्यवस्था । देवलोक, नरक ग्रौर भोगभूमिमें शाखितक व्यवस्था होती है। वहां त्रमादि काल पहले जो व्यवस्था थी वही ग्राज भी है। जहां जितने विमान, नरक या कल्पचृच ग्रादि है वे सदा उतने ही बने रहेंगे। उनका जो शृङ्कार है वह भी उसी प्रकार बना रहेगा। उसमें तिलमात्र भी ग्रम्तर नहीं हो सकता। इसिलए ग्रपने पूर्वबद्ध ग्रायुकर्मके ग्रमुसार जो जहा उत्पन्न होता है उसे वहांकी मुख दुखमें निमित्त पड़नेवाली सामग्री ग्रमायास मिलती है ग्रौर जीवनके ग्रम्तिम क्षणतक उसका संयोग बना रहता है। पुर्यातिशय न तो इसमें चृद्धि ही कर सकता है ग्रौर न हीनपुर्य उसमें न्यूनता ही ला सकता है। हम यह तो कह नहीं सकते कि इन स्थानोंमें कर्मोंका विपाक एक समान होता है;क्योंकि एक तो ग्रागममें इस प्रकारका कोई उल्लेख नहीं मिलता ग्रौर मनुष्यकी युक्ति व विवेक भी इसे स्वीकार नहीं करता। त्रागममें तो यहांतक निर्देश किया है कि जिस प्रकार देवोंके साताका उदय होता है उसी प्रकार ग्रसाताका भी उदय होता है। नारिकयोंके सम्बन्धमें भी यही बात कही गई है। ग्रागमका यह कथन तभी युक्तियुक्त ठहरता दे जब हम यह मान लेते है कि इन स्थानोंमें भी कर्मके विपाकमें न्यूनाधिकता व यथासम्भव भेर बदल देखा जाता है।

थोड़ी दंरको हम इस सामग्रीको पुर्य श्रोर पापका फल मान भी ले तब भी हमारे सामने यह तो प्रदन रहता ही है कि यदि दंवलोककी सामग्री पुर्यसे मिलती है तो ऊपर ऊपरके दंवोंके पुर्यातिशयकी विशेषता होनेसे उत्तरोत्तर विपुल सामग्रीको उपलब्धि होनी चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। तत्त्वार्थसूत्रमें लिखा है कि ऊपर उपरके देव गति, शरीर परिग्रह श्रोर श्राभिमानमे हीन-हीन होते है। तत्त्वार्थसूत्रके इस कथनकी सार्थकता तभी बन सकती है जब हम बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति पुर्यका फल नहीं मानते हैं। इस पर यह प्रदन किया जा सकता है कि तो फिर इसकी प्राप्तिका कारण क्या है? प्रदन स्पष्ट है श्रोर उसका उत्तर भी स्पष्ट है कि बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिका मूल कारण पुर्य न होकर प्रार्थीकी कपाय है। एक कपाय ही ऐसा पदार्थ है जिसके निमित्तसे यह प्राणी बाह्य परिग्रहको स्वीकार करता है, उसका श्रार्जन करता है, संचय करता है श्रीर

सिञ्चत द्रव्यका संरक्षण करता है। स्त्रागममे बतलाया है कि स्त्रमुक लेश्यावाला जीव मरकर स्त्रमुक स्वर्ग या नरकमें मरकर उत्पन्न होता है स्त्रौर यह भी बतलाया है कि जो जीव जिस प्रकारके स्थानको प्राप्त करता है उसके मरणके पूर्व नियमसे उस प्रकारको लेश्या हो जाती है। स्त्रौर यथासम्भव जीवन भर वह बनी गहती है। यह लेश्या क्या है कि काय ही तो है। इसमें योगकी पुट देकर उसकी लेश्या संज्ञा रख दी है।

पुराय श्रीर पापकी जिनागममें लोकोत्तर व्याख्या की है। पुरायकर्मका उपदेश क्या इसिलाए दिया जाता है कि वह इस जीवनमें हेय जानकर जिस बाह्य श्रीर अन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग करता है श्रगले जन्ममें उमके फलस्वरूप उसे वह पुनः प्राप्त कर श्रनन्त संसारका पात्र बने। पुण्यकर्मकी इससे बड़ी श्रीर विडम्बना क्या हो सकती है। हेय जानकर जिन पदार्थोंका इस जीवनमें त्याग किया जाता है उसके फलस्वरूप वह संसार बन्धनोंको श्रंशतः टीला करता है श्रीर यदि यह वासना चिरकाल तक बनी रहती है तो पुनः वह उसी मार्ग पर हदता पूर्वक चलने लगता है जिसके फलस्वरूप ऐसा क्षण उपस्थित होता है जब वह समग्ररूपसे भववन्धनको काटनेम समर्थ होता है। यह पुरायकर्मकी लोकोत्तर व्यवस्था है श्रीर इसिलिए हम हदतापूर्वक कह सकते हैं कि बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति पुरायकर्मका फल त्रिकालमें नहीं है।

श्रव हम इस लोककी श्रोर मुझते हैं। इस लोकमें हम श्रानेक प्रकारकी व्यवस्थाएँ देखते हैं। ये सव व्यवस्थाएँ किसने की ? पुराकृत कर्म यदि इनका कारण है तब तो हम उनके सम्बन्धमें बोलनेका श्राधिकार ही नहीं रहता। श्रोर यदि इनके निर्माणमें मनुष्यका हाथ माना जाता है तो हमें इन सब व्यवस्थाश्रोंके प्रति मनुष्यकी कपायको ही दायी मानना चाहिए न कि कर्मको। कर्म व्यक्तिगत पुराकृत कार्योंका लेखा है श्रोर व्यवस्थाएँ समाजरचनाका श्रक्त हैं। इसलिए लोकमें एकका दिरद्र होना श्रीर दूसरेका राजा बनना यह कर्मका कार्य नहीं होकर समाजरचनाका फल है।

देखो, यहाँ सर्वप्रथम भोगभूमि थी। उस समय प्रकृतिसे प्राप्त साधनोंसे शिणियोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति होती थी। धीरे धीरे इस स्थितिमें परिवर्तन होता है। साधनोंकी विरत्तताके साथ मनुष्योंकी आवश्यकताणें बढ़ने लगती हैं। सब मनुष्य एक प्रकारके साधनोंके आधारसे आजीविका नहीं कर सकते यह देख विविध प्रकारके कला कौशल और उद्योगोंका निर्माण होता है। पृथिवी माताका पेट चीरकर साधन उपलब्ध करनेकी कला अवगत की जाती है। पुरानी व्यवस्थाओंका स्थान नई व्यवस्थाएं लेती हैं। तब भी मनुष्योंके अभावकी पूर्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य अलग अलग समुदायोंमें विभक्त होकर पृथिवी माताका बटवारा करते है। सबके अलग-अलग नियम बनते हैं। चतुर चालाक मनुष्य आगे आते हैं। वे साधनों पर एकाधिकार स्थापित करते हैं और दूसरे प्रकारके मनुष्य पीछे रह जाते हैं। इसने मानव समुदायमें बेचेनी बढ़ती है। वह मिल कर व्यवस्थाको उलटनेका प्रयन्त करता है। इस समय हम विश्वमें जो अनेक बाद और व्यवस्थाएं देख रहे हैं यह उनका संक्षित लेखा है। इसके बाद भी यदि हम एकका गरीब होना और दूसरेका श्रीमान् होना आदिका कारण कर्मको मानते हैं तो कहना होगा कि यह वह कर्मवाद नहीं है जिसका उपटेश तीर्थक्करोंने विश्वको दिया था।

साधारणतः प्राचीन साहित्यमं हमे दो तरहके मनोंका उल्लेख मिलता है जिनमे बाह्यसामग्रीकी प्राप्तिके कारणोंका निर्देश किया गया है। स्रागे इन दोनोंके स्राधारमे विचार कर लेना इप्र है—

- (१) पर्वरहागम चूलिका अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका नाम निर्देश करते हुए सूत्र १८ की टीकामें वीरसेन स्वामीने इनका विस्तृत विवेचन किया है। वहां सर्वप्रथम वे सातावेदनीय और असातावेदनीयके उसी स्वरूपका निर्देश करते हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध है और जो उनके जीवविषाकी प्रकृति होनेके अनुरूप है। किन्तु शंका समाधानके प्रसङ्गसे वे सातावेदनीयको जीवविषाकीने समान पुद्रलविषाकी भी मान लेते हैं। यद्यपि यह उनका व्यक्तिगत मत कहा जा सकता है पर इसमें इस कथनका समर्थन होता है कि सानावेदनीयको पुद्रलविषाकी माने विना उसे बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिमें कारण नहीं माना जा सकता।
- (२) तत्त्वार्थसूत्र श्रध्याय २ की सर्वार्थसिद्धि श्रीर राजवार्तिक टीकार्मे श्ररिहन्तींको प्राप्त होनेवाली सिंहासन श्रादि विभृतिके कारणोंका निर्देश करते हुए लाभान्तराय श्रादि कर्मोंके क्षयको उसका कारण बतलाया

है। किन्तु सिद्धों में ऋतिप्रसङ्ग दोप देनेपर इसके साथ शरीर नामकर्म ऋादिकी ऋपेक्षा ऋौर लगा दी है।

ये दो मत हैं जिनमें बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिके कारगोका स्पष्ट निर्देश किया है। अधिकतर विद्वान् इन्हीं दोनों मतोंका आश्रय लेते हैं। कोई बेदनीयको बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिका निमित्त कहते है और कोई लाभान्तराय आदिके जय व क्षयोपशमको।

साधारणतः यह धारणा हो जानंन कि संसारी प्राणीको जो भी सयोग वियोग होता है वह पुराकृत कर्मके विपाकके विना नहीं हो सकता, विद्वान् प्रत्येक प्रश्नका उत्तर कर्मवादसे देनेका प्रयत्न करते हैं। हम पहले नैयायिक सम्मत कर्मवादका निर्देश कर स्त्राये है। वहाँ यह भी बतला स्त्राये हैं कि यह दर्शन कार्यमात्रके होनेमं कर्मको कारण मानता है। स्रधिकतर स्त्रन्य लेखकोने इस मतस प्रभावित होकर ही स्नाम्ति की है।

हम रेलगाड़ीसे सफर करते हैं। हमें वहां ऋनेक प्रकारके मनुष्योका समागम होता है। कोई हसता हुआ मिलता है तो कोई रोता हुआ। इनसे हमें मुख भी होता है और दुख भी। तो क्या ये हमारे शुभाशुभ कर्मों के कारण रेलगाड़ीमें सफर करने आये हैं? कभी नहीं। जैसे हम ऋपने कामसे सफर कर रहे हैं वैसे वे भी ऋपने-ऋपने कामसे सफर कर रहे हैं। उनके संयोग-वियोगमें न हमारा कर्म कारण है और न उनका ही कर्म कारण है।

हमारे मकानका मृत्य पूर्व श्रीर पश्चिम दोनां दिशाश्रोकी श्रोर है। उससे प्रति दिन सूर्य रिम्मयाँ घरको श्रालोकित करती रहती है। जाडेक दिनोमे वह प्रकाश हम मुखद प्रतीत होता है श्रीर गर्मीके दिनोमे दुखकर प्रतीत होता है तो क्या यह प्रकाश हमारे शुभाशुभ कमेंकि कारण हमारे मकानमें स्थान पाता है? कभी नहीं। मकानका मुख पूर्व श्रीर पश्चिम दोनों दिशाश्रोकी श्रोर है, इसलिए सूर्य रिम्मयोको मकानमें प्रवेश करनेमें बाधा उपस्थित नहीं होती।

हमारी दुकान बम्बईमें हैं । हमने अपनी समफने एक अच्छे आदमीको उनका मुख्याधिकारी नियुक्त किया है । वह वहाँका सब काम सम्हालता है । कभी दुकानमें लाभ होता है और कभी हानि । तो क्या हमारे शुभाशुभ कमोंके कारण वहाँ हानि-लाभ होता है ? यदि हानिका कारण हमारा कमें है तो हम मुनीमको क्यांदोप देते हैं और लाभके प्रति भी हमारा कमें दायी है तो हम मुनीम की पीठ क्यां ठोकते हैं । पूर्वाक व्यवस्थाके अनुसार मुनीम तो एक प्रकारका यन्त्र है जो हमारे कमेंसे प्रेरित होकर काम करता है । उनका उसमें ग्रण-दोप ही क्या है ?

हमारी पत्नीने मन पसन्द एक साड़ी खरीदी है। वह उसे बड़े जतनमें पेटोमें सम्हालकर रखती है। पेटीकी बगलमें एक सूराख है जिसका उसे ज्ञान नहीं है। उसकी समभसे साड़ी सुरक्षित रखी हुई है किन्तु प्रतिदिन एक चुिह्या सूराखसे भीतर जाकर उसे कुतरती रहती है। जब तक उसे हानिका ज्ञान नहीं होता वह प्रसन्न रहती है किन्तु इसका ज्ञान होनेपर वह विकलताका स्त्रनुभव करने लगती है। यदि वह हानि उसके कर्मानुसार होती है तो जबसे यह हानि होती है तभीसे वह विकलताका स्त्रनुभव क्यों नहीं करती?

स्पष्ट है कि ये या इसी जातिक लोकम स्त्रोर जितने मयोग वियोग है उनमें कर्मका रख्नमात्र भी हाथ नहीं है। सातावेदनीय स्त्रोर स्त्रमातावेदनीय कमोंकी व्याप्ति मुख स्त्रोर दुखके साथ की जा सकती है, बाह्य साधनोंके सद्भाव स्त्रोर स्त्रस्वके साथ नहीं। यही कारण है कि श्रावकके स्त्रस्य परिग्रही स्त्रौर साधके स्त्रपरिग्रही होनेपर भी वे उत्तरोत्तर पुर्यात्मा स्त्रधीत पुर्य कर्मके उपभोक्ता होते हैं, क्यों कि वे बहुपरिग्रही व्यक्तिकी स्रपेक्षा उत्तरोत्तर परम मुखका स्त्रमभव करते है।

इसी प्रकार जब हम लाभान्तराय ब्रादि कमोंके क्षय या क्षयोपशम जन्य कार्योकी मीमांसा करते है तो हमे बलात् मानना पड़ता है कि इन कमोंका क्षय व क्षयोपशम भी बाह्य सामग्रीके मयोग वियोगका कारण नहीं हो सकता । कारण कि ब्रात्माकी जो दान, लाभ, भोग, उपभोग ब्रीर वीर्य ये पाँच ब्रमुजीवी शिक्तयाँ मानी गई हैं ब्रम्तराय कमें उनका ही ब्रावरण करता है, ब्रातएव ब्रम्तराय कमेंके च्रय व क्षयोपशमसे ये ब्रमुजीवी शिक्तयाँ ही ब्रावर्म्त होती हैं।

इस प्रकार यह ज्ञात हो जानेपर कि बाह्य साधनोकी उपलब्धि न तो साता श्रीर श्रसातावेदनीयके

निमित्तसे होती है श्रीर न लाभान्तराय कर्मके च्रय या क्षयोपशमसे ही होती है, हमें उनको उपलब्धिके कारणोपर श्रयव्य ही विचार करना होगा। लोकमं बाह्य साधनोंको प्राप्तिक श्रमेक मार्ग दिखाई देते है। उदाहरणार्थ—उद्योग करना, व्यवसाय करना, मजदूरी करना, व्यापारकं साधन जुटाना, राज्याधिकारियांकी या साधन सम्पन्न व्यक्तियोंकी चाटुकारी करना, उनसे मित्रता बढ़ाना, श्रक्तित धनकी रक्षा करना, उने व्याजपर लगाना, प्राप्त धनको विविध व्यवमायोमं लगाना, खेती करना, भांसा देकर ठगी करना, जेब काटना, चोरी करना, जुल्लाना, भील माँगना, धर्मादायको संचितकर पचा जाना श्रादि बाह्य साधनोंकी प्राप्तिके साधन हैं। इन व श्रम्य कारणोंने बाह्य साधनोंकी उपलब्धि होती है, कमोंसे नहीं।

शंका—इन सब उपायोंके या इनमंसे किसी एक उपायके करने पर हानि देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान-प्रयत्नकी कमी, या बाह्य परिस्थिति या दोनों।

शंका—कदाचित् व्यवसाय ग्रादिके नहीं करने पर भी धनकी प्राप्ति देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान—यहाँ यह देखना है कि वह प्राप्ति कैसे हुई है। क्या किसीके देनेसे हुई है या कहीं पड़ा हुआ मिलनेसे हुई है? यदि किसीके देनेसे हुई है तो इसमें जिसे मिला है उसके विद्या श्रादि गुग् कारण है या देनेवालीकी स्वार्थसिद्धि श्रोर प्रेम ब्रादि कारण है। यदि कहीं पड़ा हुआ होनेसे उसकी प्राप्ति हुई है तो इस मार्गसे प्राप्त हुआ धन पुण्यकर्मका फल केसे कहा जा सकता है। यह तो चोरो है। श्रातः चोरीके भाव ही इस प्रकारसे धनकी प्राप्तिमें कारण है साता का उदय नहीं।

शका — दो स्रादमी एकसाथ एकसा व्यवसाय करते हैं, फिर क्या कारण है कि एकको लाभ होता है स्रोर दूसरेको हानि ?

समाधान—व्यापार करनेमं ऋपनी-श्रपनी योग्यंता श्रीर उनकी श्रलग-श्रलग परिस्थिति श्रादि इसका कारण है, पाप पुरुष नहीं । समुक्त व्यापारमं एकको हानि श्रीर दूसरेको लाभ हो तो कदाचित् हानि-लाभ पाप पुरुषका फल माना भी जाय । पर ऐसा होता नहीं, ऋतः हानि लाभको पाप पुरुषका फल मानना उचित नहीं है ।

शंका—यदि बाह्य साधनोका लाभालाभ पुर्य पापका फल नहीं है तो फिर एक गरीब श्रीर दूसरा श्रीमान क्यों होता है ?

समाधा—एकका श्रीमान् श्रीर दूसरेका गरीब होना यह सामाजिक व्यवस्थाका फल है, पुरव पापका नहीं। जिन देशोमें पूँजीवादी व्यवस्था है श्रीर व्यक्तिको संग्रह करनेकी कोई सीमा नहीं वहाँ श्रपनी श्रपनी योग्यता व साधनोंके श्रतुमार मनुष्य उसका मंचय करते हैं। गरीब श्रमीर वर्गकी मृष्टि इसी व्यवस्थाका फल है। गरीब श्रीर श्रमीर इन भेदोंको पाप पुर्यका फल मानना किसी भी श्रवस्थामं उचित नहीं है। रूम ने बहुत कुछ इदतक इस व्यवस्थाका श्रन्त कर दिया है, इसलिए बहां इस प्रकारका भेद बहुत ही कम दिखाई देता है, फिर भी पुर्य पाप तो वहाँ भी है। सचमुचमें पुर्य पाप तो वह है जो इन बाह्य व्यवस्थाश्रीमें परे है श्रीर वह श्राध्यातिमक है। जैन कर्मशास्त्र ऐसे ही पुर्यका निर्देश करता है।

शका--यदि बाह्य माधनोका लाभालाभ पुग्य पापका फल नहीं है तो सिद्ध जीवोंको उमकी प्राप्ति क्यो नहीं होती ?

समाधान—बाह्य साधनोका सद्भाव जहां है स्त्रीर जो कपायपुक्त है उन्हींके उनकी प्राप्ति सम्भव है। साधारण्तः उनकी प्राप्ति जड़ स्त्रीर चेतन दोनोंको होती है, क्योंकि तिजोड़ीमें भी धन रखा रहता है, इसलिए उसे भी धनकी प्राप्ति कही जा सकती है। किन्तु जड़के रागादि भाव नहीं होता स्त्रीर चेतनके होता है, इसलिए वह समकार स्त्रीर स्रहंकार भाव करता है।

शंका—यदि बाह्य साधनोंका लाभालाभ पुराय पापका फल नहीं है तो न मही, पर सरोगता श्रोर नीरोगता यह तो पुराय पापका फल मानना ही पड़ता है ? समाधान—सरोगता श्रीर नीरोगता दो प्रकारकी होती है श्रानु वंशिक श्रीर प्रयत्न साध्य । दोनों श्रयदशाश्रीमें इसे पुएय पापका फल नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार बाह्य साधनोंकी प्राप्ति श्रपने-श्रपने कारणोंसे होती है उसी प्रकार सरोगता श्रीर नीरोगता भी श्रपने-श्रपने कारणोंसे होती है । इसे पाप पुएयका फल मानना किसी भी श्रयस्थामें उचित नहीं है ।

शंका--सरोगता श्रीर नीरोगताके क्या कारण हैं?

समाधान--ग्रस्वास्थ्यकर ब्राहार, विहार व मंगति करना श्रादि सरोगताके कारण हैं श्रौर स्वास्थ्य वर्धक ब्राहार, विहार व संगति करना नीरोगताके कारण है।

इस प्रकार कर्मकी कार्यमर्यादाका विचार करनेपर यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म बाह्य सम्पत्तिके संयोग वियोगका कारण नहीं है। किन्तु जिस कर्मका जो नाम है उसीके अनुसार वह काम करता है। सम्पत्तिका संयोग श्रीर वियोग होता अवस्य है किन्तु कहीं वह अनायास होता है और कहीं कपायपूर्वक होता है इसिलए सम्पत्तिके संयोगका मुख्य कारण कपाय है और वियोगका कारण कहीं कपाय है और कहीं कपायका त्याग है। जो रागादिमं वशीभृत होकर उसका त्याग करते हैं उनके वियोगका करण रागादि परिणाम हैं श्रीर जो राग द्वेपकी हानि होनेने उसका त्याग करते है उनके उसके वियोगका कारण राग द्वेपकी हानि है।

# विषय-परिचय

महाबन्धके चार भागोंमेंसे प्रकृतिबन्धका प्रकाशन कई वर्ष पहले हो चुका है। यह स्थितिबन्ध है। इसके मुख्य अधिकार दो हैं—मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध श्रीर उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध। मूलप्रकृतिस्थितिबन्धके मुख्य अधिकार चार हैं—स्थितिबन्ध स्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, श्रावाधाकारण्डक प्ररूपणा श्रीर श्राल्पबहन्व।

कुल संसारी जीवराशि चौदह जीव समासों में विभक्त है। इनमेंसे एक-एक जीव समासमें श्रलग-श्रलग कितने स्थिति विकल्प होते हैं; स्थितिवन्धके कारणभूत संक्लेशस्थान श्रौर विशुद्धि स्थान कितने हैं श्रौर सबसे जवन्य स्थितिवन्धसे लेकर उत्तरोत्तर किसके कितना श्रिधक स्थितवन्ध होता है इन तीनका उत्तर श्रुल्पबहुत्वकी प्रक्रिया द्वारा स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा नामक पहले श्रनुयोगद्वारमें दिया गया है।

निषेक प्ररूपशाका विचार दो अनुयोगों के द्वारा किया गया है — अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। अनन्तरोपनिधाके द्वारा यह बतलाया गया है कि आयुकर्मके सिवा शेष सात कमों का जितना स्थिति बन्ध होता है उसमें आवाधाके कालको कम करके जो स्थिति शेष रहती है उसके प्रथम समयमें सबसे अधिक कर्म परमाशु निद्धित होते हैं और इसके आगे दितीयादि समयोमें कमसे उत्तरोत्तर एक-एक चयहीन कर्मपरमाशुओं का निपेद्ध होता है। इस प्रकार विविद्यति समयोमें जिस कर्मके जितने कर्म परमाशुओं का बन्ध होता है उनका उक्त प्रकारसे विभाग हो जाता है। पर आयुकर्मकी अवाधा स्थितिबन्धमें सम्मिलित नहीं है, इसलिये इसको प्राप्त कर्म द्रव्यका विभाग आयुकर्मके स्थितिबन्धके सब समयोमें होता है।

किस कर्मकी कितनी त्रावाधा होती है इस बातका भी यहा संकंत किया है। यहाँ जो कुछ, बतलाया है उसका भाव यह है कि एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिकी सौ वर्ष प्रमाण त्र्व्वाधा होती है। इस हिसाबसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय त्रीर अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागर होनेसे इनकी उत्कृष्ट अवाधा तीन हजार वर्ष प्राप्त होती है; मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर होनेसे इसकी उत्कृष्ट अवाधा सात हजार वर्ष प्राप्त होती है और नाम व गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागर होनेसे इनकी उत्कृष्ट अवाधा दो हजार वर्ष प्राप्त होती है। यह सजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीवके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर जो अवाधा प्राप्त होती है उसकी अपेद्या जानना चाहिए। शेप तेरह जीव समासोम सात कर्मोमंग जिसके जिस कर्मका जितना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उसे ध्यानम रख कर अवाधा जाननी चाहिए। वह कितनी होती है इसका निर्देश करते हुए वह अन्तर्मुहर्न प्रमाण वतलाई है। कारण कि अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर जितना भी स्थितिबन्ध होता है उस सबकी आवाधा अन्तर्महर्न होती है ऐसा नियम है।

मात्र त्रायुकर्मको त्रावाधाका विचार दूसरे प्रकारमे किया गया है। यहा मूल प्रकृति स्थितिबन्धका प्रकरण होनेसे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यात जीवके त्रायुकर्मका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर कहकर उसकी स्रवाधा एक पूर्वकोटिका विभाग प्रमाण कहा गया है। यह तो सुविदित है कि स्रायुक्षमंका तेतीस सागर प्रमाण उन्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य स्त्रौर तिर्यव्चके ही होता है। किन्तु यहा स्त्रवाधा एक पूर्व कोटिका त्रिभाग प्रमाण कहनेका कारण क्या है यह विचारणीय है

जीवद्याग् कं चूलिका ब्रानुयोगद्वारकी छठवीं श्रीर सातवी चूलिकामें क्रममें उत्कृष्ट स्थितवन्ध श्रीर जघन्य स्थितिवन्धका निर्देश किया है। वहां छठवीं चूलिकाके सूत्र क्रमाक २३ 'पुन्वको बितिभागो श्रवाधा' व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं—

'पुन्वकोहितिमागमादिं काउण जाव ग्रासंखेपद्धा ति । जदि एरे ग्रावाधावियण्या ग्राउश्चस्स सब्ब-णिसेयद्विदीसु होति तो पुन्वकोहितिभागो चेव उक्सस्सणिसेयद्विदीए किम्रहं ठक्चटे? ग्राः, ठक्कस्साबाधाए विगा उक्कस्सणिसेयद्विदीए चेव उक्कस्साबाधाउत्तादो ।'

श्राशय यह है कि यहां पर सूत्रमें नरकायु श्रोर देवायुकी उत्कृष्ट श्रावाधा पूर्वकोटिका त्रिभाग

प्रमाण कही है उससे पूर्वकोटिक त्रिभागसे लेकर श्रासंचेपाद्धा कालतक जितने श्रवाधाके विकल्प होते हैं उन सबका ग्रहण होता है। इसपर प्रश्न यह होता है कि यदि श्रावाधाके ये सब विकल्प श्रायुकर्मकी सब निष्क स्थितियोंमें होते हैं तो उत्कृष्ट निषेक स्थितिकी उत्कृष्ट श्रावाधा पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण ही किसलिए कहते हैं? इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि उत्कृष्ट श्रावाधाका कथन किये बिना उत्कृष्ट निषेक स्थितिमात्र से उत्कृष्ट कर्मस्थित नहीं प्राप्त होती है। यह बात बतलानेके लिए यहां उत्कृष्ट श्रावाधा कही है।

वीरसेन स्वामीके इस कथनका यह ऋभिप्राय है कि यद्यपि उन्कृष्ट ऋगयुका बन्ध केवल उत्कृष्ट त्रिभागमें ही नहीं होता; वह उत्कृष्ट त्रिभागसे लेकर ऋगसंच्ंपाद्धा कालके भीतर ऋगयु बन्धके योग्य कालमें कभी भी हो सकता है पर यहा उन्कृष्ट कर्मस्थिति दिखलानेके लिए केवल उत्कृष्ट ऋग्रावाधा कही है।

स्थित दो प्रकारकी होती है—कर्मिस्यित श्रीर निपेकस्थित । श्रायु कर्मकी उत्कृष्ट निपेक स्थित तेतीस सागर प्रमाण है श्रीर कर्मिस्थित पूर्वकोटिका त्रिभाग श्रिधिक तेतीस सागर प्रमाण है। यहां इसी कर्मिस्थितका ज्ञान करानेके लिए उत्कृष्ट श्राबाधा कही है यह उक्क कथनका तात्पर्य है।

श्वेताम्बर कर्मप्रकृतिमे चारों श्रायुत्र्योंके उन्कृष्ट स्थितवन्धका निर्देश करते समय उसका इस प्रकार निर्देश किया है—

'तेचीसुदही सुरनारयाउ सेसाउ पल्लितगं।।' ( कर्मप्रकृति बन्धनकरण, गाथा ७३ )

श्चर्यात् देवायु श्रीर नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तेतीस सागर प्रमाग होता है।

किन्तु इसकी टीकाम 'पूर्वकोटित्रिभागाभ्यधिकानीति शेपः' यह वाक्य श्राया है। सो इस कथनसे भी वीरसेन स्वामीके कथन की हो पुष्टि होती है। श्रर्थात् श्रायु कर्मकी उत्कृष्ट निपेक स्थित तेतीस सागर प्रमाण् होती है श्रीर उत्कृष्ट कर्मस्थिति पूर्वकोटिका त्रिभाग श्रिधिक तेतीस सागर प्रमाण् होती है।

यद्यपि महाबन्धमे त्रागे भुजगार बन्धका निरूपण करते समय त्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट त्रिभागके प्रथम ममयमे कहकर त्रागे त्राल्पतर बन्धका ही निर्देश किया है। त्राव यदि वहा निपंक स्थितिका ग्रहण करते है तो पूर्वोक्त कथनके साथ बाधा त्राती है इमिलिए वीरसेन स्वामीके त्राभिप्रायको ध्यानमे रखकर वहां कर्मस्थितिका ही ग्रहण करना चाहिए त्रीर इस प्रकार महाबन्धके पूरे कथनकी सार्थकता भी हो जाती है तथा यह भी ज्ञात हो जाता है कि त्रायुकर्मका उत्कृष्ट निपंक स्थितिबन्ध केवल उत्कृष्ट त्रिभागमे ही नहीं होकर त्रायुकन्धके योग्य किसी कालमे भी हो सकता है।

श्रव प्रश्न यह रह जाता है कि यदि मूलमें श्रायु कर्मका उन्कृष्ट स्थितिवन्ध त्रावाधा सहित लिया गया है तो कंवल तैतीस सागर प्रमाण न कह कर पूर्वकोटिका विभाग श्रिधक तैतीस सागर प्रमाण कहना चाहिये था। किन्तु मूलमें ऐसा न कहकर केवल तैतीस सागर प्रमाण ही कहा है, इसमें श्रावाधा कालको सिम्मिलित नहीं किया गया है सो इसका क्या कारण है ?

वीरसेन स्वामीके सामने भी यह प्रश्न था। उन्होंने जीवस्थान चूलिकांम इस प्रश्नका समाधान किया है। वे कहते है कि ब्रायुकर्मके स्थितिबन्धमें निपेक ब्रौर ब्रावाधा ब्रान्योन्याश्रित नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके लिए निपंकस्थितिके साथ ब्रावाधाका निर्देश नहीं किया है। ब्राश्य यह है कि जिस प्रकार ज्ञानावरण ब्रादि कमोंकी निपंकस्थिति ब्रौर ब्रावाधाका ब्रान्योन्य सम्बन्ध है। ब्रार्थात् यदि ज्ञानावरणका तीस कोङ्गिकोड़ी सागर प्रमाण उन्हृष्ट स्थितिबन्ध होता है तो उसकी ब्रावाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण ही होगी ब्रौर एक ब्रावाधाकारडक न्यून उन्हृष्ट स्थितिबन्ध होता है तो एक समय कम तीन हजार वर्ष प्रमाण उन्हृष्ट ब्रावाधा होगी, इस प्रकार जैसे यहां निपेक स्थिति ब्रौर ब्रावाधाका परस्पर सम्बन्ध है ब्रौर इसलिए इन वोनोंका संयुक्त निर्देश किया जाता है उस प्रकार ब्रायुकर्मकी निपेकस्थितिके साथ ब्रावाधाका कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु कितनी ही ब्रावाधाके रहनेपर कितना ही निपेकस्थितिबन्ध हो सकता है। यही कारण है कि यहां ब्रायुकर्मके प्रकरणमें निपेकस्थिति ब्रौर ब्रावाधाका संयुक्त विवेचन नहीं किया गया है।

यहां प्रकरण प्राप्त होनेसे एक बातका स्त्रीर निर्देश कर देना स्त्रावश्यक प्रतीत होता है। जीवस्थान

चृलिकामें इसी श्रायुके प्रकरणमे श्रावाधाका निर्देश करनेके श्रानन्तर सर्वत्र 'बाबाधा' यह स्वतन्त्र सूत्र श्राता है।

इस प्रसंगसे वीरसेन स्वामीने जो कुछ कहा है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार ज्ञानावरणादिके समयप्रबद्धों निश्वां के बाद श्रपकर्पण श्रीर परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा दिखाई देती है उस प्रकार श्रायुकर्मके निश्वेकों में श्रपकर्षण श्रीर परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा नहीं होती, यह दिखलानेके लिए दूसरी बार 'श्राबाधा' इस सूत्रकी रचना की है।

प्रश्न यह है कि क्या त्रायु कर्ममें अपकर्षण श्रीर परप्रकृति संक्रमण श्रादि नहीं होते । यदि होते हैं तो यहां इनका निषेध क्यों किया गया है । श्रीर इस दृष्टिसे इसे बाधा रहित क्यों कहा है ! समाधान यह है कि श्रायुक्तर्मकी श्रावधा शेष भुज्यमान श्रायु प्रमाण मानी गई है । नियम यह है कि एक श्रायुक्त दूसरी श्रायुमें संक्रमण नहीं होता । यहां भुज्यमान श्रायु श्रन्य है श्रीर बध्यमान श्रायु श्रन्य है । मान लो कोई एक जीव मनुष्यायुका भोग कर रहा है श्रीर उसने पुनः मनुष्यायुक्ता ही बन्ध किया है तो भी ये एक श्रायु नहीं ठहरतीं श्रीर इसलिए बध्यमान श्रायुक्ता न तो भुज्यमान श्रायुक्ता ही बन्ध किया है तो भी ये एक श्रायु नहीं ठहरतीं श्रीर इसलिए बध्यमान श्रायुक्ता न तो भुज्यमान श्रायुक्ता ही बन्ध किया है श्रीर न भुज्यमान श्रायुक्ता कथ्यमान श्रायुक्ता है । यही कारण है कि यहां श्रावधां भीतर निषेक स्थितिको बाधा रहित बतलाने के लिए 'श्रावधां' इस सूत्रकी स्वतंत्र रचना की है । कदलीघात श्रादिसे बध्यमान श्रायुक्ती श्रावधां न्यून हो जाय यह स्वतन्त्र बात है पर बध्यमान श्रायुक्ते द्वारा संक्रमण होकर वह न्यून नहीं हो सकती यह उक्त कथनका तास्पर्य है ।

त्रानन्तरोपनिधाका विचार करनेके बाद परम्परोपनिधाका विचार त्राता है। यहां बतलाया है कि प्रथम निपेक्से श्रागे पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाने पर प्रथम निपेक्से जितने कर्म परमाणु निद्धित्त होते हैं उनसे वे श्राधे रह जाते हैं। इसी प्रकार जधन्य स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर पल्यके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण स्थान जाने पर वे श्राधे श्राधे रहते जाते हैं। प्रत्येक गुणहानिके प्रति चयका प्रमाण श्राधा श्राधा होता जाता है, इसलिए इस व्यवस्थाके घटित हो जानेमें कोई बाधा नहीं श्राती। मात्र कर्मस्थितिमेंसे श्रावाधा कालको न्यून करके जो स्थित श्रेष रहती है उसमें यथासम्भव पल्यके श्रसंख्यातवें भागका भाग देकर वहा प्राप्त द्विगुणहानिका प्रमाण ले श्राना चाहिए। एक उत्कृष्ट स्थितिमें पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण नाना द्विगुणहानिया होती हैं इसलिए यहा एक द्विगुणहानिका प्रमाण लानेके लिए पल्यके श्रसंख्यातवें भागसे भाजित किया गया है।

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थित सर्वाधिक है इसलिए उसमें सबसे ऋधिक नाना द्विगुण्हानिया उपलब्ध होती हैं। रोष कर्मों में जिनकी जितनी न्यून स्थिति है उनमें उसी ऋनुपातसे वे न्यून उपलब्ध होती हैं। सब कर्मोंकी सब जीवसमासोमें निपेक रचनाका यही कम है।

'श्राबाधाकारहक'का विचार करते हुए बतलाया है कि उत्कृष्ट स्थितिसे पल्यके श्रासम्यातवे भागप्रमाग् स्थान जाकर इन सब स्थितिविकल्पोंका एक श्रावाधाकारहक करता है। श्रायात इतने स्थितिविकल्पोंकी उत्कृष्ट श्रावाधा होती है। इसके बाद इतने ही स्थितिविकल्पोंकी एक समय कम श्रावाधा होती है। इस प्रकार जयन्य स्थितिके प्राप्त होने तक श्रावाधा ले श्राना चाहिए। यहां जितने स्थितिविकल्पोंकी एक श्रावाधा होती है उनकी एक श्रावाधाकारहक संज्ञा है। इसे लानेका क्रम यह है कि उत्कृष्ट श्रावाधाका भाग श्रावाधा न्यून उत्कृष्ट स्थितिमे देनेपर एक श्रावाधाकारहकका प्रमाण श्राता है। सब जीवसमासोंमे श्रावाधाकारहकका प्रमाण इसी विधिसे प्राप्त कर लेना चाहिए। मात्र श्रायुकर्ममें यह नियम लाग् नहीं होता, क्योंकि यहा स्थितिवन्धके श्रावाधा नही प्राप्त होती।

प्रश्न यह है कि जहां सागरों प्रमाण स्थितिबन्ध होता है वहां तो इस अनुपातसे आवाधाकागढ़ककी उपलिध हो बाती है पर जहां अन्तःकोदाकोदी सागरकी आवाधा भी अन्तर्मुं हूर्त कही है और अन्तर्मुं हूर्त-प्रमाण स्थितिबन्धकी आवाधा भी अन्तर्मु हुर्त कही है वहा इस अनुपातसे व्यवस्था केंस्रे बन सकती है।

यह प्रश्न बीरसेन स्वामीके सामने भी था। उन्होंने जीवस्थान चूलिकामें इस प्रश्नका समाधान किया है। वे लिखते हैं कि न्यून या जवन्य स्थितिबन्धमें आजाधाकाएडककी जाति इससे भिन्न होती है, इसलिए वहां जो ऋानाधाकाएडक हो उसका भाग देकर ऋानाधा ले ऋानी चाहिए। सत्र प्रकारके स्थितिवन्धोंमें ऋानाधा-काराडक एक समान नहीं होता, किन्तु जहां संख्यात वर्ष प्रमाग रिथतिबन्ध होता है वहां ऋन्तर्मु हूर्त प्रमाग् ऋानाधासे विविद्यत स्थितिके भाजित करनेपर संख्यात समय मात्र ऋानाधा काएडक उपलब्ध होता है।

चौथे प्रकरणका नाम अक्ष्यबहुत्व है। इसमें सब जीव समासोमें जघन्य आबाधा, आबाधास्थान, आबाधाकाण्डक, उत्कृष्ट आबाधा, नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, जघन्य स्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान, और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इन सबके अल्पबहृत्वका निर्देश किया गया है।

श्राल्पबहुत्वका विवेचन करने पर रिथतिबन्धका सामान्य विवेचन पूरा होता है।

श्रागे पूर्वके विवेचनको अर्थपद मानकर निम्न श्रिधिकारों द्वारा मूल प्रकृति स्थितिकन्धके विचार करनेकी सूचना की गई है। वे श्रिधिकार ये हैं— अद्धान्छेद, सर्ववन्ध, नोसर्ववन्ध, उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्टवन्ध, जवन्थवन्ध, श्राववन्ध, श्राववन्ध, श्राववन्ध, श्राववन्ध, श्राववन्ध, श्राववन्ध, श्राववन्ध, स्वामित्व, वन्धकाल, बन्धान्तर, बन्ध-सिकर्ष, नाना जीवोंकी अपेद्या मङ्गविच्यय, भागाभाग, परिमाण, त्रेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव श्रीर अल्पबहुत्व। इसके बाद मुजगारवन्ध, पदनित्रेष, वृद्धिवन्ध, श्राध्यवसानसमुदाहार श्रीर जीवसमुदाहार इन प्रकरणों द्वारा भी मूलप्रकृति स्थितिबन्धका विचार किया गया है। मुजगारवन्धके १३ अनुयोगद्वार, पदनित्रेषके ३ अनुयोगद्वार, वृद्धिवन्धके १३ अनुयोगद्वार, वृद्धिवन्धके १३ अनुयोगद्वार हैं। जीवसमुदाहार का अलगसे कोई अनुयोगद्वार नहीं है।

इन श्रनुयोगद्वारोंके जो नाम हैं उन्हींके श्रनुसार उनमें स्थितबन्धके श्राश्रयसे विचार किया गया है। श्रागं उत्तर प्रकृति स्थितिबन्धका विचार भी इसी प्रक्रियासे किया गया है। मात्र मूलप्रकृतिस्थितिबन्धमें श्राठ मूल प्रकृतियोंके श्राश्रयसे विचार किया गया है श्रीर उत्तर प्रकृति स्थितिबन्धमें १२० उत्तर प्रकृतियोंके श्राश्रयसे विचार किया गया है। यद्यपि उत्तर प्रकृतियाँ १४८ है पर दर्शन मोहनीयकी सम्यक्त्व श्रीर सम्यिगम्ध्यात्व ये दो श्रबन्ध प्रकृतियाँ है श्रीर पाँच बन्धनों व पाँच संघातींका पाँच शरीरोमें श्रन्तर्माव हो जाता है तथा स्पर्शादिक श्रवन्तर बीस भेदोंके स्थानमें स्पर्शादिक चारका ही प्रहण किया गया है, इसिलिए २८ प्रकृतियाँ कम होकर यहाँ कुल १२० प्रकृतियाँ ही प्रहण की गई है।

स्थितिबन्धके मुख्य भेद चार है यह हम पहले कह आये है। स्थितिबन्धका कारण कषाय है। कहा भी है— 'हिदिश्रशुभागा कसायदो होति।'

स्थितिबन्ध श्रौर श्रनुभागबन्ध कप्रायमे होता है।

त्रागममें कप्रायके विविध भेदोंकी कप्रायाध्यवसान संज्ञा कही है। ये कप्रायाध्यवसान स्थान दो प्रकारके होते हैं—संक्लेशरूप श्रौर विद्युद्धिरूप। इन्हें ही संक्लेशरूपान ख्रौर विद्युद्धिरूपान कहते हैं। श्रमाताके बन्ध योग्य परिणामोंकी मंक्लेश संज्ञा है श्रौर साताके बन्ध योग्य परिणामोंकी विद्युद्धि संज्ञा है। ये दोनों प्रकारके परिणाम कप्रायस्वरूप होकर भी जातिकी श्रपेक्षा श्रलग श्रलग है। तत्त्वार्थमूत्र श्रध्याय सातमे साता श्रौर श्रमाताके बन्धके कारणोंका निर्देश करते हुए लिखा है—

#### 'दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनाम्यःमपरोभयस्थान्यसद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥ भूतवस्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः चान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥१

स्राप्ते स्रात्मामें, श्रन्यकी श्रात्मामें या दोनोंमें स्थित दुःख, शोक, ताप, श्राक्रन्दन, वध, श्रीर परि-देवन ये श्रासातावेदनीयके श्रास्त्रवके कारण है। तथा जीवमात्रके प्रति श्रानुकम्पा, वितयोके प्रति श्रानुकम्पा, दान श्रीर सरागसंयमका उचित ध्यान रखना श्रीर क्षान्ति व शौच ये साता वेदनीय कर्मके श्रास्त्रवके कारण हैं॥ ११-१२॥

यह उल्लेख परिणामों की जातिका ज्ञान कराने के लिए बहुत ही स्पष्ट है। इससे संक्लेशरूप परिणामों की जाति क्या है इसका स्पष्टतया बोध होता है। ये दोनों प्रकारके परिणाम एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक प्रत्येक जीवके छटवें गुणस्थानतक होते हैं। सातवे ब्रादि गुणस्थानों में प्रमादका अभाव हो जाने के कारण मात्र विशुद्ध परिणाम ही होते हैं।

साधारण नियम यह है कि तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु श्रीर देवायुको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है श्रीर इनमे विपरीत परिणामोंसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसी श्रीभिप्रायको गोम्मटसार कर्मकार्यं इन शब्दोंम व्यक्त किया है—

#### 'सन्विद्विश्वमुक्कस्सन्रो दु उक्क्स्सलंकिनेसेण । विवरोदेश जहरुको आउगतियविज्ञयाणं तु॥'

इसलिए प्रश्न होता है कि तीन श्रायुश्रोंको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंका बन्ध जब सक्लेश श्रीर विशुद्ध दोनों प्रकारके परिणामोंसे होता है, ऐसी श्रवस्थाम श्रसाताके बन्धयोग्य परिणामोंकी संक्लेश संज्ञा है यह लक्षण कैसे मुविचारित कहा जा सकता है। समाधान यह है कि संक्लेश परिणाम भी जधन्य मध्यम श्रीर उत्कृष्टके भेदने श्रनेक प्रकारके होते हैं श्रीर विशुद्ध परिणाम भी जधन्य, मध्यम श्रीर उत्कृष्टके भेदने श्रनेक प्रकारके होते हैं। इनमेंसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम श्रमातावेदनीयके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण है श्रीर जधन्य विशुद्ध परिणाम सातावेदनीयके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण है। श्रागममें जहाँ कहीं प्रशस्त श्रीर श्रप्रशस्त प्रकृतियोंका विभाग किये बिना उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है ऐसा कहा है वहाँ यही श्रमिप्राय लेना चाहिए। इस विषयको श्रीर श्रिप्रक स्पष्टतासे समभनेके लिए यह उत्लेख पर्याप्त है—

'सादस्स चदुट्ठाण्बंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्यायं द्विदि बंधंति । तिट्ठाण्वंधगा जीवा णाणा-दरणीयस्स श्रजहण्यणाणुक्कस्सयं ट्विद् बंधंति । विट्ठाण्वंधगा जीवा सादावेदणीयस्स उक्कस्सयं द्विदि बंधंति । श्रसाद० विट्ठाणबंधगा जीवा सट्ठाणेण ग्राणावरणीयस्स जहण्यायं ट्विदि बंधंति । तिट्ठाण्य-बंधगा जीवा ग्राणावरणीयस्स श्रजहण्णभणुक्कस्सयं ट्विदि बंधंति । चदुर्ठाण्यांधगा जीवा श्रसादस्स चैव उक्कस्सिया ट्विदि बंधंति ।'

साताके चतुः स्थानबन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्थान बन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी श्राजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। दिस्थानबन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। श्रासाताके द्विस्थानबन्धक जीव स्वस्थानकी श्रापेक्षा ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी श्राजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। चतुःस्थानबन्धक जीव श्रासाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं।

इसमें स्पष्टतः गुड श्रीर खांड इस द्विःस्थानिक श्रनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंको तो सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है श्रीर निम्ब, कांजीर, विग श्रीर हलाहल इस चतुःस्थानिक श्रनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंको श्रसाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है। इससे स्पष्ट है कि सामान्यतः उत्कृष्ट संक्लिप्ट पदसे इन दोनों स्थानोंका ग्रहण होता है।

इसी विषयको स्वेताम्बर पञ्चसंग्रहमे इन शब्दोम व्यक्त किया है-

#### धुवपगईबन्धंता चउठागाई सुभाग इयरागं।

#### दो ठासमाइ तिविहं सद्वासजहरणगाईसु ॥ १०९ ॥ [ बन्धनकरस् ]

श्राशय यह है कि ज्ञानावरण् श्रादि ४७ प्रकृतियांका वन्ध करनेवाले जीव सातावेदनीय, देवर्गात, मनु-ध्याति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेकियिक शरीर, श्राहारक शरीर, श्रोदारिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपेम-नाराचसंहनन, तीनों श्राङ्गोपाङ्ग, मनुध्यान्यानुपूर्वी, देवरात्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, श्रातप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, त्रसादि दस, तीर्थेङ्कर, तिर्थेङ्मायु, मनुध्यायु, देवायु श्रीर उच्चं गोत्र हन परावर्तमान चौतीम श्रुम प्रकृतियोंके चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रीर दिस्थानिक श्रानुमागको बाँधते हैं। तथा उन्हीं ध्रुव प्रकृतियोंका बन्च करनेवाले जीव श्रमातावेदनीय, तीन वेद, हास्य, रित, श्राति, श्रोक, नरकायु नरकगतिद्विक, तिर्थेङ्मगतिद्विक, एकेन्द्रिय श्रादि चार जाति, श्रान्तके पाँच संस्थान, श्रान्तके पाँच संहनन, श्राप्रशस्त विहायोगित, स्थावर श्रादि स श्रीर नीचगोत्र हन परावर्तमान उनतालीस श्राशुभ प्रकृतियोंके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रीर चतुःस्थानिक स्थानिक श्रीर चतुःस्थानिक स्थानिक स्थानि

प्रकृतिमें भी यह विषय इसी प्रकारसे निबद्ध किया गया है। किन्तु महाबन्धके उक्क उल्लेखसे इस कथनमें श्चन्तर है। महावन्धमें विशुद्ध श्रीर संक्लेश परिणामोंके साथ केवल साता श्रीर श्रसाताके श्चन्वय व्यतिरेककी व्यवस्थाकी गई है श्रीर यहां सब शुभ श्रीर श्रश्यभ प्रकृतियोंके साथ श्रन्वय व्यतिरेककी व्यवस्थाकी गई है। किन्त विचार करनेपर महाबन्धकी व्यवस्था ही उचित प्रतीत होती है। कारण कि गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंमें जहां केवल विविधत अशाम प्रकृतिका बन्ध न होकर उसकी प्रतिपक्षभूत ग्राम प्रकृतिका ही बन्ध होता है वहां पर संक्लोश स्त्रौर विशुद्ध दोनों प्रकारके परिणामोके सद्भावमे उस प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। उदाहरणार्थ चतुर्थ गुणस्थानमें मात्र पुरुषवेदका बन्ध होता है। यहां यह तो कहा नहीं जा सकता कि इस गुणस्थानमें केवल विश्व परिणाम ही होते हैं श्रीर यह भी नहीं कहा जा सकता कि यहां केवल संक्लेश परिणाम ही होते हैं। परिणाम तो दोनों प्रकारके होते हैं, पर यहां स्त्रीवेद श्रीर नपुंसकवेदका बन्ध सम्भव न होनेसे मान्न पुरुषवेदका ही बन्ध सम्भव है। यदि यह कहा जाय कि उन्कृष्ट स्थितिसे क्रमसे हानि होते हुए जघन्य स्थितिको बाँधनेवाले जीवके परिणामोंकी 'विशुद्धि' संज्ञा है श्रीर जघन्य स्थितिसे क्रमसे वृद्धि होते हुए उपरिम स्थितियोंको बाँघनेवाले जीवके परिणामींकी 'संक्लेश' संज्ञा है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उत्कृष्ट ब्रौर जवन्य स्थितिका बन्ध करानेवाले परिणामोंको छोडकर शेप मध्यम स्थितियोका बन्ध करानेवाले सब परिणाम संक्लेश श्रीर विशुद्धि उभयरूप प्राप्त होते हैं। परन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही परिणाम संक्लेश श्रीर विशुद्धि उभयरूप नहीं हो सकता । इसलिए साता श्रीर श्रसाताके बन्धके साथ इन परिणामांकी जिस प्रकार व्याप्ति घटित होती है उस प्रकार ग्रन्य प्रकृतियोक बन्धके साथ नहीं । यही कारण है कि महाबन्धम सब संसारी जीवोको दो भागोमें विभक्त कर दिया है-सातबन्धक श्रीर श्रसातबन्धक। साताबन्धक जीव तीन प्रकारके हैं- चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक श्लीर द्विस्थानबन्धक । इसी प्रकार श्लासाताबन्धक जीव भी तीन प्रकारके हैं--द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक श्रौर चतुःस्थानबन्धक। इनमं जो साताके चतुःस्थानबन्धक जीव होते है वे सर्व विशुद्ध होते हैं, जो त्रिस्थानबन्धक जीव होते हैं वे संक्लिष्टतर होते हैं स्प्रौर जो द्विस्थानबन्धक जीव होतेहैं,वे इनसे भी संक्लिष्टतर होते हैं। इसी प्रकार जो ग्रसाताक द्विस्थानबन्धक जीव होते हैं वे सर्व-विशाद होते हैं, जो त्रिस्थानवन्धक जीव होते हैं वे संक्लिष्टतर होते हैं श्रीर जो चतुःस्थानवन्धक जीव होते हैं वे इनसे भी संक्लिप्टतर होते है।

यहां साताके चतुःस्थानबन्धक जीवको श्रौर श्रसाताके द्विस्थानबन्धक जीवको सर्व विशुद्ध श्रौर शेष सबको संक्लिप्टतर कहा गया है। इस प्रकार संक्लेशरूप श्रोर विशुद्धिरूप परिणामों में मेद होकर भी उनका उल्लेख स्थितिबन्धके श्रनुसार सर्वविशुद्ध श्रौर सिक्लप्टतर इन्हीं शब्दोंके द्वारा किया जाता है, इसिलिए जहां जिस पदसे जो विशेष श्रर्थ लिया गया हो वहाँ उसे जानकर हो उसका ग्रहण करना चाहिए।

यहां प्रसगते एक बात श्रीर कह देनी है। वह यह कि पाँच ज्ञानावरण श्रादि ४७ प्रकृतियोंका बन्ध श्रपनी श्रपनी बन्धव्युच्छित्ति होनेतक संक्लेशरूप श्रीर विशुद्धिरूप दोनो प्रकारके परिणामींसे सदा काल होता रहता है, इसलिए उन्हें अवबन्धिनी प्रकृतियां कहा गया है। वे सेतालीस प्रकृतियाँ ये है—

#### घादितिमिञ्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवरणाद्यो । सत्तेतालधुवाणं चधुदा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ [गोम्मटसार कर्मकारङ]

मोट्नीयके विना तीन घातिकर्मीकी १६ प्रकृतियाँ, मिथ्यान्य, १६ कषाय, भयद्विक, तैजसद्विक, अग्राहलघुद्विक, निर्माण श्रोर वर्णचतुष्क ये ४७ ध्रु व्यन्धिनी प्रकृतियाँ है।

इस प्रकार यहाँ हमने महाबन्धके प्रस्तुत भागका सामान्य परिचय कराते हुए कुछ विशेष विषयोंकी ही पर्यालोचना की है। शेष विषयोंका यथास्थान विशेष ऊहापोह मृलमें किया ही है। यहाँ हमने पुनरुक्ति दोपके भयसे पुनः उनकी पर्यालोचना नहीं की है।

प्रस्तुत मुद्रित भागमे मूलप्रकृतिस्थितिनन्धका श्रीर उत्तरप्रकृतिस्थितिनन्धके एक जीवकी श्रपेक्षा श्रन्त-रानगमनकके विषयका समावेश ही किया गया है।

# विषय-सूची

| स्थितिबन्धके भेद १  म्लापकृतिस्थितिवन्ध १-२१८  मृलापकृतिस्थितिवन्ध १-२१८  मृलापकृतिस्थितिवन्ध १-२१८  मृलापकृतिस्थितिवन्ध १-१६  श्रिप्यात्वन्ध स्थान १-४  स्थितिबन्ध स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान १-४  स्थान स्थान १००-१२  स्थान १-१२  स्थान १-१८  स्थान १००-१२  स्थान १००-१२  स्थान १००-१२  स्थान १००-१२  स्थान स्थान १००-१२  स्थान १००-१२  स्थान स्थान १००-१२  स्थान स्थान १००-१२  स्थान १००-१२  स्थान स्थान १००-१२  स्थान १००-१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वि           | षय                             | पृष्ठ         | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| म्लपकृतिस्थितिवन्ध १-२१८ मृलपकृतिस्थितिवन्ध ते चर मृलपकृतिस्थितिवन्ध ते चर मृलपकृतिस्थितिवन्ध ते चर मृलपकृतिस्थितिवन्ध ते चर मृलपकृतिस्थितिवन्ध स्थान संक्तेश विशुद्धिसान स्थितिवन्ध मृत्यपण्य १-४ निपेक प्ररूपण्य १-११ निपेक प्ररूपण्य १२-११ मृतपकृतिस्थितिवन्ध मृत्यपेगद्वार ६ मृतपकृतिस्थितवन्ध मृत्यपेगद्वार ६ मृतपकृतिस्थितवन्ध मृत्यपेगद्वार ६ मृतपकृतिस्थितवन्ध मृतपेगद्वार ६ मृतपकृतिस्थितवन्ध मृतपेक्ष स्थानम्व स्थानम्य ६-१८ स्थानम्य ६-१८ स्थानम्य ६-१८ स्थानम्य ६-१८ स्थानम्य १९-१८ स्थानम्य १९-११८ |              |                                | _             | बन्धान्तरके दो भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | પૂદ                    |
| प्रसादकति स्थितिवन्धके चार  प्रमुयोगद्वार  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थान  १ स्थितवन्धस्थान  १ स्थितवन्धस्यक्यान  १ स्थितवन्धस्यक्ये  १ स्थितवन्धस्यक्ये  १ स्थितव्यय  १ सङ्गामामागान  १ स्थितव्यक्य  १ स्थितव्यक्य  १ सङ्गामामागान  १ स्थितव्यक्य  १ स्थितव्यक् |              |                                | १             | उत्कृष्ट बन्धान्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५१–६१                  |
| प्रसादकति स्थितिवन्धके चार  प्रमुयोगद्वार  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थानप्रकणणा  १ स्थितिवन्धस्थान  १ स्थितवन्धस्थान  १ स्थितवन्धस्यक्यान  १ स्थितवन्धस्यक्ये  १ स्थितवन्धस्यक्ये  १ स्थितव्यय  १ सङ्गामामागान  १ स्थितव्यक्य  १ स्थितव्यक्य  १ सङ्गामामागान  १ स्थितव्यक्य  १ स्थितव्यक् | मृल          | प्रकृतिस्थितिबन्ध              | १-२१८         | जघन्य बन्धान्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>७:७–33</i>          |
| श्रीतवन्धस्थानप्रकाणा २-४ श्रितवन्धस्थानप्रकाणा २-४ श्रितवन्धस्थान ३ संवत्तेश विद्युद्धस्थान ३ स्थितवन्ध प्रत्पवहृत्व ४-५ श्रितवन्ध प्रत्पवहान ६-११ स्वाविक्षप्रकाणा १-२१३ श्रितवन्ध प्रत्पवहान्य ६-१०। श्रितवन्ध प्रत्पवहान्य ६-१०। श्रितवन्ध प्रत्पवहान्य ६-१०। श्रितवन्ध प्रत्पवहान्य ६-१०। श्रितवन्ध प्रत्पविच प्रत्पवच ६-१०। श्रितवन्ध प्रत्पवच १-१०। श्रितवन्य प्रत्पवच १-१०। श्रितवन्ध प्रत्पवच १-१०। श्रितवच प्रत्पवच १०। श्रितवच प्रत्य १०। श्रितवच प्रत्पवच १०। श्रित | */           | मूलप्रकृति स्थितिवन्धके चार    |               | १५ बन्धसन्निकर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €≈−シ&                  |
| स्थितिबन्ध स्थान संक्लेश विद्युद्धिस्थान स्थितिबन्ध श्रहणबहुत्व ४-५ स्थितबन्ध श्रहणबहुत्व ४-५ स्थितबन्ध श्रहणबहुत्व ४-५ स्थितबन्ध ते सेद द्वन्ध स्थानिय ६-११ परम्परोपनिधा १-१२ श्रावाधाकाण्डकप्रहणणा १३-१२ स्वाधाकाण्डकप्रहणणा १३-१२ स्वाधाकाण्डकप्रहणणा १३-१२ स्वाधाकाण्डकप्रहणणा १३-१२ स्वाच्ये श्राव श्राव श्राव श्राव स्थानिय ६-१० स्वाच्ये श्राव श्राव स्थानिय १६-१४४ स्वाच्ये सामामामामामामामामामामामामामामामामामामाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>ग्र</b> नुयोगद्वार          | १–१६          | बन्धसन्निकर्पके दो भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७७                     |
| स्थितिबन्ध स्थान संक्लेश विद्युद्धिस्थान स्थितिबन्ध श्रारुपबुद्ध्य ४-५ २ निषेक प्ररूपणा ६-११ निषेक प्ररूपणा ६-११ निषेक प्ररूपणा ६-११ निषेक प्ररूपणा ६-११ परम्परोपनिधा ११-१२ ३ श्रावाधाकाण्डकप्ररूपणा १२-१३ ४ श्रात्यधाकाण्डकप्ररूपणा १३-१२ मृत्यप्रकृति स्थितबन्धके २४ श्राद्धि शेप श्रनुयोगद्वारोंकी स्वना १६ २४ श्रातुयोगद्वार १६-१४४ १० श्राद्धाच्छेदप्ररूपणा १७-२३ श्राद्धाच्छेदप्ररूपणा १७-२२ त्राव्य ,, २३-२६ त्राव्य ,, २३-२६ त्राव्य ,, २३-२६ इन्छ स्वां नोसर्ववचच्धप्र० १० स्पर्शनप्ररूपणा १०-२२ त्राव्य प्रमाण्य १०-२१० त्राव्य परिमाण्य १२-१०० त्राव्य विष्य १००-१०० त्राव्य विष्य १००-१०० त्राव्य विष्य १००-१०० त्राव्य परिमाण्य १००-१०० त्राव्य विष्य १००-१०० त्राव्य विष्य १००-१०० त्राव्य विष्य व्यव्य ६६-१००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8            | =                              | ર-પ્ર         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 050€                   |
| स्थितिबन्ध स्रहपबहुत्य ४-५  २ निषेक प्रकपणा ६-११  निपेकप्रकपणाके दो स्थानुयोगद्वार ६  स्थानन्तरोपनिधा ६-११  परम्परोपनिधा १२-१२  स्थावाधाकाण्डकप्रकपणा १२-१३  श्र स्थावधाकाण्डकप्रकपणा १२-१३  श्र स्थावधाकाण्डकप्रकपणा १३-१६  स्थावधाकाण्डकप्रकपणा १४-२९  श्र स्थावधाकाण्यकपणा १४-१८  श्र स्थावधाकाण्यकपणा १४-१८  स्थावधाकाण्डकप्रकपणा १४-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १४-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १४-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१६  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१६  स्थावधाकाण्यकपणा १४-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १४-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थावधाकाण्यकपणा १३-१८  स्थाविवय के मेद स्वामामाग्र विवय प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                | २             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊏०-</b> ⊏३          |
| स्थितिबन्ध ग्रह्मविद्य ४-५ २ निषेक प्रक्षपणा ६-११ निषेक प्रक्षपणा ६-११ निपेकप्रक्षपणाके दो श्रनुयोगद्वार ६ श्रनन्तरोपनिधा ६-११ एरम्परोपनिधा १२-१२ ३ श्रावाधाकाण्डकप्रक्षपणा १२-१३ ४ श्रावाधाकाण्डकप्रक्षपणा १२-१३ ५ श्रावाधाकाण्डकप्रक्षपणा १३-१२ मृलप्रकृति स्थितिबन्धके २४ श्रादि रोप श्रनुयोगद्वार्गेकी सूचना १६ २४ श्रनुयोगद्वार १६-१४४ १० स्थान्य श्रावाध्येष श्राव्यापामाण ६०-१३ १० श्रद्वाच्छेदप्रक्षपणा १७-२० श्रद्धाच्छेदप्रक्षपणा १७-२० श्रद्धाच्छेदप्रक्षपणा १७-२० श्रद्धाच्छेदप्रक्षपणा १७-२० श्रद्धाच्छेदप्रक्षपणा १७-२० श्रद्धाच्छेदके भेट १७-२३ ज्ञन्य ग्राप्ताण ६१-१०० श्रद्धाच्छेदके भेट १७-२३ ज्ञन्य ग्रह्माण १०-२० श्रद्धाच्छेदके भेट १७-२३ ज्ञन्य ग्रह्माण १०-२० १० स्वाम्य १०-२० १० स्वाम्य क्षेत्र १०-२२ १० स्वाम्य क्षेत्र १०-२२ १० स्वाम्य क्षेत्र १०-२१ १० स्वाम्य श्राव्य प्रमाण १०-११० १० स्वाम्य क्षेत्र १०-११० १० स्वाम्य क्षेत्र १०-११० १० स्वाम्य क्षेत्र १०-११० १० स्वाम्य श्रद्धाच्य १०-१६ १० स्वाम्य क्षेत्र १०-११० ज्ञन्य स्वामित्व १०-१६ १० काल्प्रक्षणा ११०-११० काल्प्रक्षणा ११०-११० काल्प्रक्षणा ११०-११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | संक्लेश विशुद्धिस्थान          | Ę             | I The state of the |                        |
| निषेक प्ररूपणा ६-११ निषेक प्ररूपणा दो अनुयोगद्वार ६ अनन्तरोपनिधा ६-११ परम्परोपनिधा ११-१२ श्रम्माधाकाण्डक प्ररूपणा १२-१३ श्रम्माधाकाण्डक प्ररूपणा १५-१३ श्रम्माधाकाण्यक प्रमुप्य परिमाण्य ६१-१३ श्रम्माधाकाण्यक पर्य परिमाण्य ६१-१३ श्रम्माधाकाण्यक परिमाण्य ६१-१३ श्रम्माधाकाण्यक पर्य परिमाण्य ६१-१३ श्रम्माधाकाण १९-२३ श्यम्माधाकाण १९-२३ श्रम्माधाकाण १९-२३ श्रम् |              | <del>-</del>                   | <b>४-</b> ५   | I .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>≒३</b> −८७          |
| निपेकप्ररूपणाके दो अनुयोगद्वार ६ अनन्तरोपनिथा ६-११ परम्परोपनिथा ११-१२ १७ भागाभागक पणा ८८-१३ अवाधाकाण्डकप्ररूपणा १२-१३ अत्यबहुत्वप्ररूपणा १२-१३ मृलप्रकृति स्थितवन्धके १६ व्याप्रामणिक दो भेद इन्हुष्ट भागाभाग ६०-६१ अवादि रोप अनुयोगद्वार्गिकी एक्ना १६-१४४ अवाद्वार्थेदक भेट १७ अवान्येव्हेदक भेट १७ अवान्येवहेद १७-२३ अवान्येवहेद १७-२३ अवान्ये के भेट इन्हुष्ट के भेट इन्हुष्ट अवान्येवहेद १७-२३ अवान्ये के भेट इन्हुष्ट के भेट इन | २            | =                              | <b>६–११</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊏३                     |
| परमरोपनिधा ११-१२ ३ स्नावधाकाण्डकप्ररूपणा १२-१३ ४ स्नरवहुत्वप्ररूपणा १३-१६ मृलप्रकृति स्थितिवन्धके रु स्नावहुत्वप्ररूपणा १३-१६ मृलप्रकृति स्थितिवन्धके रु स्नावहुत्वप्ररूपणा १६-१६ २४ स्नावहुत्वप्ररूपणा १६-१४ १ स्नावहुत्वप्ररूपणा १५-२९ श स्वावहुत्वप्ररूपणा १५-२२ त्वचन्ध्रपण १०-२२ त्वचन्वप्ररूपणा १५-२२ त्वचन्वप्ररूपणा १०-२२ त्वचन्वप्ररूपणा १०-२२ त्वचन्वप्ररूपणा १०-२२ त्वचन्वप्ररूपणा १०-१२६ त्वचन्वप्ररूपणा १०-१२६ त्वचन्वप्ररूपणा १०-१२६ त्वचन्वप्ररूपणा १०-१२६ त्वचन्वप्ररूपणा १०१-१९८ त्वचन्वप्ररूपणा १०-११६ त्वचन्वप्ररूपणा ११०-११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                | र ६           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊏३–⊏६                  |
| श्र श्रावाधाकाण्डकप्रकणण १२-१३  श्र श्रावाधाकाण्डकप्रकणणा १३-१६  मूलप्रकृति स्थितिवन्धके  रथ श्रावि शेष श्रनुयोगद्वागेकी  स्चना १६-१४४  श्र श्रावाच्छेदप्रकणणा १७-२९  श्र श्रावाच्छेदप्रकणणा १७-२९  श्र श्र श्रावच्छेदप्रकणणा १७-२९  श्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | श्चनन्तरोपनिधा                 | ६-११          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊏</b> ६− <u>⊏</u> ७ |
| उत्कृष्ट भागाभाग ट्रान्ट-१२ अहल प्रमाणाभाग ट्रान्ट-१२ अहल प्रमाणाभाग १३–१६ मूलप्रकृति स्थितिक्ष्यके १६ परिमाणप्रकृपणा १३–१६ परिमाणप्रकृपणा १६–१५ परिमाणप्रकृपणा १६–१५ अहल परिमाण ६२–१५ वित्र परिमाणप्रकृपणा १५–२६ वित्र परिमाणप्रकृपणा १५–२६ वित्र परिमाणप्रकृपणा १५–२६ वित्र परिमाणप्र ६२–१५ वित्र पर्माणप्र १५–१५ वित्र पर्माणप्र १०८–११ वित्र पर्माणप्र १०८–११ वित्र पर्माणप्र १०८–११ वित्र पर्माणप्र १५–११ वित्र पर्माण्य १५ वित्र पर्माण्य १५–११ वित्र पर्माण्य १५ वित्र पर्माण्य १५ वित्र पर्माण्य १५ वित्र पर्माण्य १५ वित्र वित्र पर्माण्य १५ वित्र वित्र पर्माण्य १५ वित्र वित्र वित्र वित्र पर्माण्य १५ वित्र वित |              | परम्परोपनिधा                   | ११-१२         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८८ <del>-</del> ६१     |
| ४ श्रत्पबहुत्वप्ररूपणा १३–१६  मूलप्रकृति स्थितिबन्धके  २४ श्रादि शेष श्रनुयोगद्वारोंकी  सूचना १६  २४ श्राद्वाच्छेदगरूपणा १९–२९  श्र श्रद्धाच्छेदगरूपणा १७–२९  श्र श्रद्धाच्छेदक भेट १७  उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद १७–२३  जघन्य ,, २३–२६  उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद १७–२३  जघन्य ,, २३–२६  उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद १७–२३  जघन्य ,, २३–२६  उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद १७–२३  उत्कृष्ट श्रद्धाच्ये १०१–१६०  इत्कृष्ट स्वांमित्व ३२–४०  जघन्य स्वांमित्व ३२–४०  जघन्य स्वांमित्व १०–४६  इत्कृष्ट स्वांमित्व ३२–४०  जघन्य स्वांमित्व ३२–४०  जघन्य स्वांमित्व ३२–४०  जघन्य स्वांमित्व ३२–४०  जघन्य स्वांमित्व उत्कृष्ट काल ११५–११८८  २३ वन्धकालप्रकृपणा ४८–४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ş            | श्राबाधाकाण्डकप्ररूपणा         | <b>१</b> २–१३ | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                     |
| मृलप्रकृति स्थितिबन्धके  २४ स्रादि शेष स्रतृयोगद्वागंकी  स्चना १६ २४ स्रतृयोगद्वार १६-१४४ १ स्रद्धाच्छेदमरूपणा १७-२९ त्राद्धाच्छेदमरूपणा १७-२९ त्राद्धाच्छेदमरूपणा १७-२९ त्राद्धाच्छेदमरूपणा १७-२९ त्राद्धाच्छेदके भेट १७ त्राद्धाच्छेद १७-२३ त्राव्य , २३-२६ त्राव्य , २३-२६ त्राव्य , २३-२६ त्राव्य , १०-३१ १० स्पर्शनप्रक्षा १०१-१९० १० स्पर्शनप्रक्षा १०१-१९० १० स्पर्शनप्रक्षा १०१-१९० १० स्पर्शनप्रक्षा १०१-१९० १० स्पर्शनप्रक्षा १०१-१०० १० स्पर्शनप्रक्षा १००-११० १० स्पर्शनप्रक्षा १००-११० १० स्पर्शन १००-११० १० स्पर्शनप्रक्षा ११०-११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| २४ ब्रादि शेष अनुयोगद्वागेंकी  सूचना १६ २४ श्रज्योगद्वार १६-१४४ १ अद्धाच्छेदप्ररूपणा श्रुप्प-१२ श्रुप्पाच्येगद्वार १७-२२ श्रुप्पाच्येगद्वार १७-२२ श्रुप्पाच्येगद्वार १७-२२ श्रुप्पाच्येगद्वार १७-२२ श्रुप्पाच्येगद्वार १०-२२ श्रुप्पाच्येगद्वार १०-२२ श्रुप्पाच्येगद्वार १०-२२ श्रुप्पाच्येगद्वार १० स्पर्शनप्रा १०१-११० १०१ १०१-११० १०१ १० स्पर्शनप्रा १०१-११० १०१ १० स्पर्शनके दो भेद श्रुप्पाच्येगद्वार १०१-१०० १०१ १० स्पर्शनके दो भेद श्रुप्पाच्येगद्वार १०१-१०० १०१ १० स्पर्शनके दो भेद श्रुप्पाच्येगद्वार १०१-१०० १००-११८ १००-११८ १००-११८ १००-११८ १००-११८ १००-११८ १००-११८ १००-११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | - <del>-</del>                 |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| सूचना १६ उन्कृष्ट परिमाण ६१-६३ अनुयोगद्वार १६-१४४ जवन्य परिमाण ६३-६५ १८ अनुयोगद्वार १६-१४४ जवन्य परिमाण ६३-६५ १८ अन्न परिमाण ६३-६५ १८ अन्य परिमाण ६३-६६ अन्य परिमाण ६३- |              | ·                              | <b>रोंकी</b>  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| २४ श्रमुयोगद्वार १६-१४४ जवन्य परिमाण् ६३-६५ वित्रप्रक्षण्णा १७-२९ वित्रप्रक्षण्णा १७-२२ वित्रप्रक्षण्णा १७-२३ वित्रप्रकृष्ट १७-२३ वित्रप्रकृष्ट वित्य वित्रप्रकृष्ट वित्य |              |                                |               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| १ अद्धाच्छेदप्ररूपणा १७-२९ ह ज्ञेप्ररूपणा शुक्र च्छेद १७-२३ हह सर्व ने मेद ह उत्कृष्ट अद्धाच्छेद १७-२३ ज्ञच्य ,, २३-२६ ज्ञच्य ,, २३-२६ ज्ञच्य के स्व ने ने स्व विन् विकास प्राप्त १०१-११० विज्ञ के दो मेद १०१ स्व कि ने स्व विन् अवाद अप्रव के स्व विन अवाद प्राप्त विन अवाद स्वामित्व १२-४० ज्ञच्य स्वामित्व १२-४६ व्यक्त स्वामित्व १२-४६ व्यक्त स्वामित्व १२-४० ज्ञच्य स्वामित्व १२-४० ज्ञच्य स्वामित्व १२-४० ज्ञच्य स्वामित्व १२-४६ व्यक्त ११०-११५ ज्ञच्य स्वामित्व १२-४६ व्यक्त ११०-११५ व्यक्त स्वामित्व १२-४६ व्यक्त स्वामित्व १२-४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | _                              | १६–१४४        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| त्रहा खंदिके भेट १७ -२३ त्रहा छ त्रहा | Ą            | <del>-</del>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| उत्कृष्ट ग्रहान्छेद १७-२३ उत्कृष्ट तेत्र ६६-६६ जवन्य ,, २३-२६ जवन्य तेत्र ६६-१०१ र-३ सर्व-नोस्त्वंबन्धम० ३०-३१ १० स्पर्शनम ते मेद १०१-११० उत्कृष्ट-ग्राह्मन्धम० ३१ उत्कृष्ट स्पर्शन १०१-१०८ उत्कृष्ट स्पर्शन १०१-१०८ व्यामान्वम्यम्थम० ३१-३२ जवन्य स्पर्शन १०८-११७ व्यामान्वम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | •                              | १७            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| ज्ञानय ,, २३-२६ २-३ सर्व-नोसर्वबन्धप्र० ३० ३० १० स्पर्शनप्रका १०१-११० १० स्पर्शनप्रका १०१-११० १० स्पर्शनप्रका १०१-१०० १०० स्पर्शनप्रका १०१-१०० विकास स्पर्शन १०१-१०० विकास स्पर्शन १०८-११० विकास स्पर्शन १०८-११७ विकास स्पर्शन १०८-११० विकास स्पर्शन १०८-१०० विकास स्पर्शन १०८ विकास स्पर्शन १०८ विकास स्पर्शन १०० विकास स्पर्शन १०० विकास स्वर १०० विकास स्वर  |              |                                | १७–२३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| २-३ सर्व-नोसर्वंबन्धप्र० ३० १० स्पर्शनप्रक्षपणा १०१-११० १०५ उत्कृष्ट स्वर्गन १०१-१०० १०० स्पर्शनके दो मेद १०१ १०० स्पर्शनके दो मेद १०१ १०० स्पर्शनके दो मेद १०१ १०० १०० १०० स्वर्गमत्वप्रकृष्ट स्वर्गमत्वप्रकृष्ट व्यर्गन १०१ १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | जघन्य ,,                       | २३–२६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ४-५ उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टबन्धप्र० २०-३१<br>६-७ जधन्य-अजधन्यबन्धप्र० ३१<br>द-११ सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुव० ३१-३२<br>१२ स्वामित्वप्रकृपणा ३२-४६<br>स्वामित्वप्रकृपणा ३२-४६<br>रान्कृष्ट स्वामित्व ३२-४०<br>जधन्य स्वामित्व ४०-४६<br>१३ बन्धकालप्रकृपणा ४७-४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>२</b> -३  | सर्व-नोसर्वबन्धप्र॰            | રૂં ૦         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ६-७ <b>जधन्य-ग्रजधन्यवन्धप्र०</b> ३१ उत्कृष्ट स्पर्शन १०१-१०८ द-११ <b>सादि-ग्रजादि-ध्रव-ग्रध्रव०</b> ३१-३२ जघन्य स्पर्शन १०८-११८ १२ <b>कालप्ररूपणा ११०-११८</b> स्वामित्वक दो भेद १२० उत्कृष्ट स्वामित्व १०-४६ उत्कृष्ट स्वामित्व १०-४६ अधन्य स्वामित्व १०-४६ अधन्य स्वामित्व १४०-४६ अधन्य स्वासित्व १८०-४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ૪-૫ૂ         | उत्कृष्ट-ग्रनुत्कृष्ट्यन्धप्र० | ३०-३१         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| - ११ सादि-ग्रनादि-ध्रव-ग्रध्व ० ३१-३२<br>१२ स्वामित्वप्ररूपणा ३२-४६<br>स्वामित्वकं दो भेद १२<br>उत्कृष्ट स्वामित्व ३२-४०<br>जघन्य स्वामित्व ४०-४६<br>१३ बन्धकालप्ररूपणा ४७-४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | _                              | ३१            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| १२ स्वामित्वप्ररूपणा ३२-४६ २१ कालप्ररूपणा ११०-११८ स्वामित्वकं दो भेद ३२ कालके दो भेद ११० ज्वन्य स्वामित्व ४०-४६ जवन्य स्वामित्व ४०-४६ जवन्य काल ११५-११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | द-१ <i>१</i> | सादि-ग्रनादि-ध्रव-ग्रधुव०      | ३१–३२         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| स्वामत्वक दा भद १९ कालके दो भेद ११० उन्कृष्ट स्वामित्व १२-४० उन्कृष्ट काल ११०-११५ जघन्य स्वामित्व ४०-४६ जघन्य काल ११५-११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२           |                                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| उन्कृष्ट स्वामित्व १९०-११५<br>जघन्य स्वामित्व ४०-४६ जघन्य काल ११०-११५<br>१३ <b>बन्धकालप्ररूपणा ४</b> ७-४८ जघन्य काल ११५-११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                |               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| जधन्य स्वामित्व ४०-४५ जधन्य काल ११५-११८<br>१३ <b>बन्धकालप्ररूपणा ४</b> ७-४८ जधन्य काल ११५-११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| १३ बन्धकालमस्पणा ७५-२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                |               | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| ्र <u>५ ५ ५ ५ ५ १ १ अन्तर प्रकार प्रकार ११८</u> –१५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३           | _                              |               | २२ श्रन्तर प्ररूपणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>११८-१२</b> ४        |
| अन्धकालक दा भद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ १⊏                   |
| उत्भूष्ट बन्धकाल ०० - ४ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११⊏-१२२                |
| ज्ञायन्य बन्धकाल रूप रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2×           |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२२-१२५                |

| वि | षय                                | पृष्ठ                   |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| २३ | <b>मायप्ररूपणा</b>                | <b>१</b> २४–१२६         |
|    | भावके दो भेद                      | १२५                     |
|    | उत्कृष्ट भाव                      | १२५                     |
|    | जघन्य भाव                         | १२६                     |
| २४ | श्चलपबहुत्व                       | १२६–१४४                 |
|    | श्चलपबहुत्वके दो भेद              | १२६                     |
|    | जीव ग्रल्पवहुत्व                  | १२६-१३१                 |
|    | जीवश्चलपबहुत्वके तीन भेद          | १२६                     |
|    | उन्कृष्ट जीव ऋल्पबहुत्व           | १२६–१२७                 |
|    | जघन्य जीव श्चल्पबहुत्व            | १२७                     |
|    | जघन्योत्कृष्ट जीव श्रल्पबहुत्व    | १२७–१३१                 |
|    | स्थिति ग्रह्पवहुत्व               | १३१-१३३                 |
|    | स्थिति ग्रल्पबहुत्वकं तीन भेद     | १३१                     |
|    | उन्३: <b>स्थिति स्रल्पब</b> हुत्व | १३१                     |
|    | जघन्य स्थिति श्रूल्पबहुत्व        | १३१                     |
|    | जघन्योत्कृष्ट स्थिति स्रल्पबहुत्व |                         |
|    | भूयःस्थिति स्रल्पबहुत्व           | <b>१३</b> ३             |
|    | भृयःस्थिति स्त्रल्पत्रहुत्वके दो  |                         |
|    | स्वस्थान ग्रल्पबहुत्व             | १३३                     |
|    | परस्थान स्त्रल्पबहुत्व            | १३३–१४४                 |
|    | परस्थान                           |                         |
|    | उत्कृष्ट परस्थान श्रल्पबहुत्व     | १३४-१३६<br>-            |
|    | जघन्य परस्थान ग्रल्पबहुत्व        | १३६-१३८                 |
|    | जघन्योत्कृष्ट परस्थान             |                         |
|    | <b>श्राल्प</b> बहुत्व             | १३८१४४                  |
|    | भुजगारबन्ध                        | १४५–१७५                 |
|    | भुजगारबन्धके १३ ऋनुयोगः           |                         |
|    | समुत्कीतंनानुगम                   | १४ <b>५</b> –१४७        |
|    | स्वामित्वानुगम                    | १४७-१४८                 |
|    | कालानुगम                          | १४८-१५१                 |
|    | श्चन्तरानुग्म                     | <b>શ્પૂર–</b> શ્પૂહ     |
|    | नाना जीवोकी श्रपेक्षा             | 011.4 911.5             |
|    | भङ्ग विचयानुगम                    | १५७-१५६                 |
|    | भागाभागानुगम                      | १५६–१६०                 |
|    | परिमाणानुगम<br><del>रेक्क्क</del> | १६१–१६२<br>१६२–१६३      |
|    | द्येत्रानुगम<br>स्पर्शनानुगम      | १६३—१६६                 |
|    |                                   | १६६-१६६                 |
|    | कालानुगम                          | १६ <u>६</u> —१७२        |
|    | <b>ग्रन्</b> तरानुगम              | १५ <u>८</u> –१७५<br>१७५ |
|    | भावानुगम                          | \ \ \ \                 |

| व | षय                                        |               | પ્રષ્ઠ |
|---|-------------------------------------------|---------------|--------|
|   | <b>ग्र</b> ल्पबहुत्वानुगम                 | १७३–          | १७१    |
|   | पदनिचेप                                   | १७४–          | ξEX    |
|   | पदनिद्येपके तीन श्रनुयोगद्वार             |               | १७६    |
|   | समुत्कीर्तना                              | १७५-          | १७२    |
|   | स्वामित्व                                 | १७६-          | ३७१    |
|   | स्वामित्वके दो भेद                        |               | १७६    |
|   | उन्ह्रप्ट स्वामिन्व                       | १७६-          | ३७१    |
|   | जघन्य स्वामित्व                           |               | ३७१    |
|   | <b>ऋ</b> ल्पबहुन्व                        | १८०-          | -१८१   |
|   | ग्रल्पबहुत्वके दो भेद                     |               | १८०    |
|   | उत्कृष्ट स्रल्पबहुत्व                     | १८०-          | -१८८१  |
|   | जधन्य ग्रल्पवहुत्व                        |               | १८५    |
|   | वृद्धिबन्ध                                | १८२-          | २०८    |
|   | वृद्धिवन्धके १३ <b>अ</b> नुयोगद्वार       |               | १⊏२    |
|   | समु:कीर्तना                               | १८२-          | -१⊏४   |
|   | <b>म्वा</b> मित्वानुगम                    | १८४-          | -१८७   |
|   | काल                                       | १८७-          |        |
|   | <b>श्र</b> न्तर                           | <b>१८८-</b> - |        |
|   | नाना जीवोंकी श्रपेक्षा भङ्गवि             | चय            | १६५    |
|   | भागाभाग                                   |               | १६५    |
|   | परिमाण                                    |               | -१६७   |
|   | द्येत्र                                   |               | -१8⊏   |
|   | स्पर्शन                                   |               | -२०१   |
|   | काल                                       | २०१-          |        |
|   | <b>श्र</b> न्तर                           | २०२-          | -२०३   |
|   | भाव                                       | 5.5           | २०३    |
|   | श्चल्पबहुत्व                              | ५०२-          | -२०८   |
|   | श्रध्यवसान समुदाहार                       | .>_           | २०८    |
|   | श्रय्यवसान समुदाहारके तीन                 | भद            | २०८    |
|   | प्रकृतिसमुदाहार                           |               | २०६    |
|   | प्रकृतिसमुदाहारके दो भेट                  |               | 305    |
|   | प्रमाणानुगम                               |               | 305    |
| _ | <b>श्र</b> ल्पबहुत्व                      |               | 305    |
| ₹ | रिथतिसमुदाहार                             |               | 305    |
|   | स्थितिसमुदाहारके तीन भेद                  | 2.6           | 308    |
|   | प्रमार्गानुगम<br>श्रेगिप्ररूपगा व उसके दो | 406-          | -२१०   |
|   | भेद                                       | २१०-          | -२११   |
|   | <b>त्र</b> नन्तरोपनिधा                    |               | २१०    |
|   | परम्परोपनिधा                              | २१०.          | २११    |

| विष                          | य                                                                                                                                                                                                                       | वृष्ठ                                                    | विषय                                                                                                                                                                                                             | पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ानुकृष्टि •                                                                                                                                                                                                             | २११                                                      | <del>श्चनन्तरो</del> पनिधा<br>परम्परोपनिधा                                                                                                                                                                       | ₹ <b>₹</b> ⊏                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ઝ</b><br>ર્જ              | <b>विसमुदाहा</b> र<br>विोंके दो भेद                                                                                                                                                                                     | २११-२१२<br><b>२१२</b><br>२१२                             | ३ <b>श्राबाधाकाण्डकप्ररूपणा</b><br>४ श्र <b>ब्यबहुत्वप्ररूपणा</b><br>उत्तर प्रकृति स्थितिबन्धके २४                                                                                                               | २२६<br>२ <b>२</b> ६<br>२ <b>३०</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                            | ततबन्धक जीवोके तीन भेद<br>प्रसातबन्धक जीवोंके तीन भेद<br>इक्त जीवोंकी स्थितिबन्ध                                                                                                                                        | २१२<br>; २१२                                             | श्रादि शेष श्रनुयोगद्वारोंकी<br>सूचना<br>२ <b>४ श्रनुयोगद्वा</b> र                                                                                                                                               | २३१<br><b>२३१</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इ<br>१<br>१<br>स<br>य        | व्यवस्था नकी प्ररूपणा सम्बन्धी दो श्रनुयोगद्वार प्रतिज्ञा गनन्तरोपनिधा रम्परोपनिधा तता श्रीर श्रसाताके श्रना- कार श्रीर साकार प्रायोग स्थान विमध्यमे श्रल्पबहुत्व विक्रंक श्रथपदके श्रनुसार सात्वन्थक श्रीर श्रसाताकन्ध | <b>२१६</b><br>२१६२१७                                     | १ श्रद्धाच्छेद<br>श्रद्धाच्छेदके दो भेद<br>उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद<br>जघन्य श्रद्धाच्छेद<br>२-३ सर्व-नोसर्वबन्ध<br>४-४ उत्कृष्ट-श्रानुत्कृष्टबन्ध<br>६-७ जघन्य-श्रजघन्यबन्ध<br>११ सादि-श्रनादि-ध्रय-<br>श्रधुवबन्ध | 23.         23.         23.         23.         23.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24.         24. |
| <b>3</b>                     | जीवोंका श्राल्पबहुत्व<br>प्रकृति स्थितिवन्ध २१<br>त्तर प्रकृति स्थितिबन्धके<br>चार श्रानुयोगद्वार<br>स्थितिबंधस्थान प्रकृपणा                                                                                            | <b>२१-४३</b> &<br>२२१ <b>-</b> २३०                       | <b>२३ वन्धकाल प्ररूप</b> णा<br>बन्धकालके दो भेद                                                                                                                                                                  | ₹ <b>५५.</b> ₹८ <b>५</b><br>₹ <b>८५.</b> -३ <b>१३</b><br><b>३१४३६</b><br>३१४<br>३१४-३४३                                                                                                                                                                                     |
| रि<br>सं<br>३<br><b>२</b> रि | स्थितिबन्ध स्थान<br>क्लेशिविशुद्धिस्थान<br>प्रल्पबहुत्व<br><b>निपेक प्ररूप</b> णा<br>नेपेक प्ररूपणाके दो स्रानुः                                                                                                        | २२१-२२३<br>२२३-२२४<br>२२४-२२ <b>८</b><br>२ <b>२८-२२९</b> | जघन्य बन्धकाल                                                                                                                                                                                                    | २८४–३६५<br><b>३६४–४३९</b><br>३६५<br>३६५<br>३६५                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | योगद्वार                                                                                                                                                                                                                | २२८ <sup>।</sup><br><del></del> -                        | जघन्य श्रन्तरकाल                                                                                                                                                                                                 | ४००–४३६                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## संकेत विवरण

| <b>१</b> | पच सं०                     | पञ्चमंग्रह                                |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| २        | गा ०                       | गाथा                                      |
| ३        | गो० क०                     | गोम्मटसार कर्मकाएड                        |
| 8        | मृलप्रति एवं त्रादर्शप्रति | मृल मेनुस्किप्ट जिसके श्राधारमे श्रानुवाद |
|          |                            | श्रीर सम्पादन हुन्ना है                   |
| પૂ       | जीव॰ चू॰                   | जीवस्थान चृलिका                           |
| ξ        | घ॰ पु॰                     | धवला पुस्तक                               |
| હ        | तत्त्वा •                  | तत्त्वार्थ सूत्र                          |
| Ξ.       | बंधन क०                    | वन्ध <b>नक</b> रण                         |
| 3        | मुद्रित प्रति              | ज्ञानपीटमे प्रकाशित प्रकृतिवन्ध           |
|          |                            |                                           |

-- BGGG---

# सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

# महाबंधो

# बिदियो डिदिबंधाहियारो

णमो ऋरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो ऋाइरियाणं। णमो उवज्भायाणं णमो लोए सन्वसाहूणं।।

१. एत्तां द्विविषां दुविषां—मृलपगिदद्विविषां चेव उत्तरपगिदिद्विविषां चेव । एत्तां मृलपगिद्दिद्विविषां पुव्वं गर्माण्डां । तत्थ इमाणि चत्तारि' ऋणियोगद्दा-राणि णादव्वाणि भवंति । तं जधा—द्विविषयेष्ठाणपरूवणा णिसेयपरूवणा ऋषावाधाकंडयपरूवणा ऋष्पावद्दुगं ति ।

सव त्ररिहन्तोंको नमस्कार हो, सब सिद्धोंको नमस्कार हो, सब त्राचार्योंको नमस्कार हो, सब उपाध्यार्योंको नमस्कार हो त्रौर लोकमें साधुर्योंको नमस्कार हो ॥१॥

१. श्रागे स्थितिबन्धका विचार करते हैं । वह दो प्रकारका है—मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध श्रीर उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध । श्रागं मूल प्रकृति स्थितिबन्धका पहले विचार करते हैं । उसके ये चार श्रानुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—स्थितिबन्धस्थानप्रकृपणा, निपंकप्रकृपणा, श्राबाधा-काण्डकप्रकृपणा श्रीर श्रात्मबहुत्व ।

विशेषार्थ—राग, द्वेप श्रीर मोहके निमित्तसे श्रातमाके साथ जो कर्म सम्बन्धको प्राप्त होते हैं उनके श्रवस्थान कालको स्थित कहते हैं। कर्मबन्धके समय जिस कर्मकी जो स्थित प्राप्त होती है उसका नाम स्थितिवन्ध है। वह श्रानावरण श्रादि मूलप्रकृति श्रीर मितश्रानावरण आदि उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे दो प्रकारका है। इस अनुयोगद्वारमें इन्हीं दो प्रकारके स्थितिवन्धोंका विविध प्रकरणों द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है। सर्व प्रथम मूलप्रकृति स्थितिबंधका विचार किया गया है। सर्व प्रथम मूलप्रकृति स्थितबंधका विचार किया गया है। मूलप्रकृतिस्थितबन्धका विचार करते हुए मुख्य रूपसे उसका चार श्रनुयोगद्वारोंके द्वारा विचार किया गया है। उपश्रनुयोगद्वार श्रनेक हैं। चार श्रनुयोगद्वारोंके नाम मूलमें ही दिये हैं। जिसमें स्थितबन्धके स्थानोंका विचार किया जाता है वह स्थितबन्धस्थानप्ररूपण है। यहाँ स्थितबन्धस्थान प्रदसे प्रत्येक कर्मके जधन्य स्थितवंधस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थितवंधस्थानतकके कुल विकल्प

१. पंचसं वंधनकः गाः ९९-१००।

# द्विदिबंधद्वा**ग**परूवगा

२. हिद्वंधहाणपरुवणदाए सन्वन्धावा' मुहुमस्स अपज्जत्तम्स हिद्वंधहाणाणि । वाद्गस्स अपज्जत्तम्स हिद्वंधहाणाणि मंखेजगुणाणि । मृहुमस्स पज्जत्तस्स हिद्वंधहाणाणि संखेजगुणाणि । वाद्गस्म पज्जत्तस्स हिद्वंधहाणाणि संखेजगुणाणि । वाद्गस्म पज्जत्तस्स हिद्वंधहाणाणि असंखेजगुणाणि । तम्सेव पज्जत्तस्स हिद्वंधहाणाणि असंखेजगुणाणि । तम्सेव पज्जत्तस्स हिद्वंधहाणाणि संखेजगुणाणि । तहेदि अपज्ज हिद्वंध संखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त हिद्वंध संखेजगुणाणि । चदुरित्वध्य अस्खेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त हिद्वंध संखेजगुणाणि । पंचिद्य-असण्णअपज्जत्त । त्राणाणि । तस्सेव पज्जत्त हिद्वंध संखेजगुणाणि । पंचिद्य-असण्णिअपज्जत्त हिद्वंध संखे गु । तस्सेव पज्जत्त हिद्वंध संखेजगुणाणि ।

परिगृहीत किये गये हैं। एक समयमें वद्ध कमें का उस समय प्राप्त स्थितिमें जिस कमसे निस्तेष होता है उसकी निपंकरचना संज्ञा है। इसका विचार करनेवाली प्ररूपणाका नाम निपंकप्ररूपणा है। वैंधनेवाले कर्म स्वभावतः या अपकर्षण आदिके निमित्तसे जितने काल बाद फल देनेमें समर्थ होते हैं उस कालका नाम आवाधाकाल है और जितने स्थितिविकर्षों के प्रति एक एक आवाधाकाल प्राप्त होता है उतने स्थितिविकर्षों पक आवाधाकाल प्राप्त होता है उतने स्थितिविकर्षों के प्रत्य पक आवाधाकां है। इसका विचार जिम प्रकरण द्वारा किया जाता है उसे आवाधाकां डकप्ररूपणा कहते हैं। अल्पवहुन्य पदका अर्थ स्पष्ट ही है। इस प्रकार मूलप्रकृति स्थितिवंधकी प्ररूपणा चार प्रकारकी होती है।

#### **स्थितवंधस्थानप्र**स्पणा

२. ग्रब सर्वप्रथम स्थितिबंधस्थानप्रस्पणाका विचार करते हैं। उसकी ग्रिपेला सृक्ष्म ग्रप्यप्रिके स्थितिबंधस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे वादर ग्रप्यप्रिकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे सूक्ष्मपर्याप्तकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे बादर पर्याप्तकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे ब्रान्ट्रिय पर्याप्तकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे न्रींद्रिय ग्रप्यप्तिकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे न्रींद्रिय ग्रप्यप्तिकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे न्रींद्रिय ग्रप्यप्तिकके स्थितबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे चतुर्रिद्रय ग्रप्यप्तिकके स्थितबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पचेंद्रिय ग्रपंत्रकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पचेंद्रिय ग्रसंक्षी ग्रपंत्रकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पचेंद्रिय ग्रसंक्षी ग्रपंत्रकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पचेंद्रिय ग्रसंक्षी ग्रपंत्रकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पचेंद्रिय संक्षी ग्रप्यप्तिकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पचेंद्रिय संक्षी ग्रप्यप्तिकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पचेंद्रिय संक्षी ग्रप्यप्तिकके स्थितिबंधस्थान संख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—यहाँ किसके कितने गुणे स्थित बन्धस्थान होते हैं इसका विचार चौदह जीवसमासोंके द्वारा किया गया है। सामान्यसे एकेन्द्रियके मिथ्यात्वका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागर और जघन्य पत्थोपमका असंख्यातवाँ भाग कम एक सागर होता है। द्वीन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पद्यास सागर और जघन्य स्थितिबन्ध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम पत्रीस सागर होता है। त्रीन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्रास सागर माग कम पत्रीस सागर होता है। त्रीन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्रास सागर

१. गो० 🖦 गा० १४८, १४९, १५०। पचसं० द्वार ५ गा० ५६।

३. सन्वत्थावा सहुमेइंदिय-अपज्ञत्तम्स संकिलसिवसोधिद्वाणाणि । वाद्रंइंदिय-अपज्ञत्त-संकिलेसिवसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । सहुमेइंदिय-पज्जत्तमंकिलेस-विसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । वाद्रग्डेदिय-पज्जत्तः संकिलेसिवसोधि द्वाणाणि असंखेजगुणाणि । वेइंदियः अपज्ञः संकिलेसिवसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । तम्सेव पज्जतः संकिलेसिवसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । तम्सेव पज्जतः संकिलेसिवसोधिद्वाणाणि असंखेः गुः । तम्सेव पज्जतः संकिलेसिवसोधिद्वाणाणि असंखेः उण्डाणाणि अंखे गुः । चतुरिदिः अपज्ञः संकिलेसिवसोधिद्वाणाणि असंखेः गुः । तस्सेव पज्जतः संकिलेसिवसोधि असंखे गुः । पंचिदियअसिण्ण-अपज्ञः संकिलेसिवसोधिः असंखेजगुः । तस्सेव पज्जतः संकिलेसिवसोधिः असंखेजगुः । तस्सेव पज्जः संकिलेसिवसोधिः असंखेजगुः । तस्सेव पज्जः संकिलेसिवसोधिः असंखेजगुः । तस्सेव

श्रीर जघन्य स्थितवंध पल्यका संख्यातवाँ भाग कम पचास सागर होता है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय श्रीर श्रसंक्षी पंचेंद्रियके मिध्यात्वका उत्हृष्ट स्थितिबंध कमसे सी श्रीर एक हजार सागर तथा जघन्य स्थितवंध पल्यका संख्यातवाँ भाग कम श्रपनी-श्रपनी उत्हृष्ट स्थित प्रमाण होता है। इस हिसाबसे विचार करने पर पकेंद्रियके कुल स्थितबंधविकल्प पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर द्वांदियमें लेकर श्रसंक्षी पंचेंद्रिय तक प्रत्येकके पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण श्राप्त होते हैं। यहाँ एकेंद्रियके चार श्रीर द्वांद्रिय श्रादि प्रत्येकके दोन्द्रों भेद करके स्थित स्थानोंका श्रल्पबहुत्व बतलाया गया है। यह तो स्पष्ट है कि एकेंद्रियोंके चारों भेदोंमें प्रत्येकके स्थितवंध विकल्प पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर उनका श्रल्पबहुत्व किस कमसे है यही यहाँ वतलाया गया है। द्वीन्द्रियसे लेकर श्रसंक्षीतक प्रत्येकके दो दो भेदोंमें स्थितवंधविकल्प पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर एकेन्द्रियके स्थितिबंधविकल्प पेल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर एकेन्द्रियके स्थितिबंधविकल्प ग्राप्त है। द्वीन्द्रियसे लेकर श्रसंक्षीतक प्रत्येकके दो दो भेदोंमें स्थितवंधविकल्प पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर एकेन्द्रियके स्थितिबंधविकल्पांसे वे कितने गुणे हैं श्रीर परस्परमें किस कमसे कितने गुणे हैं यह भी यहाँ वतलाया गया है। पत्यके श्रसंख्यातवें भागसे पल्यका संख्यातवाँ भाग श्रमंख्यातगुणा होता है। इसीसे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके स्थितिबंधस्थानोंसे द्वीद्रिय श्रपर्याप्तके स्थितिबंधस्थान असंख्यातगुणे कहे हैं। शेप कथन सुगम है।

3. सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेशिवशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे सदम एकेन्द्रिय पर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे व्याद्र एकेंद्रिय पर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे व्याद्रिय पर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे व्याद्रिय अपर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे व्याद्रिय अपर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे वर्नादिय अपर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे वर्नादिय अपर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे पर्चाद्विय असंक्षी अपर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे पर्चादिय पर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे पर्चादिय पर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे पर्चादिय संक्षी पर्याप्तके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं।

१. पंचस् वहार ५ गाव ५६ टीका सव।

४. सन्वत्थावां संजद्म्य जहएएखां हिदिवंधां । वाद्रएइंद्य-पज्जत्तम्स जह-एएखां हिदिवंधां असंग्वेजगुणां । यहुम-एइंदिय-पज्जत्तम्स जहएएखां हिद्वंधां विसे-साहिखां । वादर-एइंद्य-ख्रपज्जन जहएएण हिद्वंध विसेन । सहुमेइंद्य-ख्रपज्जत्तस्स जहरू हिद्वंध विसेन । तम्सेव ख्रपज्जन उक्क हिद्वंध विसेन । वाद्रएइंद् अपज्जन उक्क हिद्वंध विसेन । सहुमएइंदिन पज्जत्तन उक्क हिद्वंध विसेन । बाद्र एइंद्रिन पज्जत्तन उक्क हिद्वंध विसेन । वेइंद्रिन पज्जत्त जहरू हिद्वंध विसेन । तम्सेव ख्रपज्जन जहरू हिद्वंध विसेन । तम्सेव ख्रपज्जत्व जहरू हिद्वंध विसेन । तम्सेव ख्रपज्जन विसेन । तम्सेव ख्रपज्जन विसेन । तम्सेव ख्रपज्जन विसेन विसेन विसेन । विसेन व

विशेषार्थ—क्षानावरण आदि कमेंकि वन्ध योग्य परिशामोंकी संक्लेशविशुद्धिस्थान संज्ञा है। इनमेंसे जो साताके वंध योग्य परिशाम होते हैं। अर्थात् जिन परिशामोंके होनेपर असाता प्रकृतिका वंध न होकर साता प्रकृतिका वंध होता है उनकी विशुद्धि संज्ञा है और असाताके बंधके योग्य जो परिशाम होते हैं उनकी संक्लेश संज्ञा है। यहाँ स्थितिविकल्पोंको ध्यानमें रखकर संक्लेशविशुद्धिस्थानोंका यह अल्पबहुत्व कहा गया है।

४. संयतके जघन्य स्थितिवंध सवसं स्तांक है। इससे वादर एकेंद्रिय पर्यप्तिके जघन्य स्थितिबंध श्रसंख्यातगुणा है। इससे सुद्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष श्रधिक है। इससे बादर एकेंद्रिय ऋपर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध विशेष ऋधिक है। इससे सुद्म एकेंद्रिय श्रपर्याप्तके जघन्य स्थितियंध विशेष श्रधिक है। इससे सूच्म एकेंद्रिय श्रपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थिति-वंध विशेष त्रधिक है। इससं वादर एकेंद्रिय त्रपर्याप्तकं उत्कृष्ट स्थितबंध विशेष त्रधिक है। इससे सुद्मा एकेंद्रिय पर्याप्तके उल्कष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है। इससे वादर एकेंद्रिय पर्यप्तिके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष ग्रिधिक है। इससे द्वाद्विय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इसमें द्वाद्रिय श्रपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष श्रधिक है। इससे ह्रींद्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंध विशेष अधिक है । इससे हींद्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थिति-वंध विशेष श्रधिक है। इससे त्रींद्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितियंध विशेष श्रधिक है। इससे त्रींद्रिय ग्रपर्यामके जघन्य स्थितिवंध विशेष ग्रधिक हैं। इससे त्रीद्रिय ग्रपर्याप्तके उत्कृष्ट स्यितवंध विशेष अधिक है। इससे ब्रांद्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितवंध विशेष अधिक है। इससे चतुरिद्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध विशेष अधिक है। इससे चतुरिद्रिय अपर्याप्त के जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है। इससे चतुरिद्विय अपर्याप्तके उत्रुष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है। इसमें चत्रिंद्रिय पर्यातके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है। इसमें पंचेंद्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्तके जवन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय श्रसंज्ञी अपर्यामके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है। इससे पंचेंद्विय असंशी अपर्याप्तके उत्क्रप् स्थितिवंध विशेष ग्रिधिक है। इससे पंचेंद्रिय ग्रसंशी पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंध विशेष

१. पंचसं० बंधनक० गा० ९९-१००।

हिद्धिः विसे । संजद्म्स उक्कः हिद्धिः संखे गुणो । संजद्दासंजद्म्स जहः हिद्धिः संखे जगुणो । तस्से व उक्कः हिद्धिः संखे जगुः । असंजद्मम्मादिहि-पज्जनम्म जहः हिद्धिः संखे जगुः । तस्से व अपज्जः उक्कः हिद्धिः संखे जगुः । तस्से व अपज्जः उक्कः हिद्धिः संखे जगुः । पंचिद्धि-मणिण-भिच्छा-दिहि-पज्जतः जहः हिद्धिः संखे जगः । तस्से व अपज्जः जहः हिद्धिः संखे जाः । तस्से व अपज्जः जहः हिद्धिः संखे जाः । तस्से व अपज्जः उक्कः हिद्धिः संखे जाः । तस्से व पज्जतः उक्कः हिद्धः संखे जाः । एवं हिद्धि वं हिद्धः संखे जाः । तस्से व पज्जतः उक्कः हिद्धः संखे जाः । ।

श्रधिक है। इससे संयतके उत्कृष्ट स्थितिवंध मंन्यातगुणा है। इससे संयतासंयतके जधन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा है। इससे संयतासंयतके उत्कृष्ट स्थितिवंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिष्ट अपर्याप्त (निर्वृत्यपर्याप्त) के जधन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिष्ट अपर्याप्त (निर्वृत्यपर्याप्त) के जधन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिष्ट अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितवंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संक्षी मिध्यादिष्ट पर्याप्तके जधन्य स्थितवंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संक्षी मिध्यादिष्ट पर्याप्तके जधन्य स्थितवंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संक्षी मिध्यादिष्ट अपर्याप्तके जधन्य स्थितवंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संक्षी मिध्यादिष्ट अपर्याप्तके जधन्य स्थितवंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संक्षी मिध्यादिष्ट अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितवंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संक्षी मिध्यादिष्ट अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितवंध संख्यातगुणा है।

विशेषार्थ-यहाँ संयतके ज्ञावन्य स्थितिवंधसे लेकर संक्षी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्यादिष्ट के उत्कृष्ट स्थितियंध तक श्रत्यबहुत्वका विचार किया गया है। संयतके वेदनीयका वारह मुहुर्त, नाम और गात्रका आठ मुहुर्त तथा शेष चार कमोंका अन्तर्मुहुर्त जघन्य स्थितियंध कहा है और बादर पर्केंद्रिय पर्याप्तके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और ग्रन्तरायका पक सागरका पत्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग कम तीन बटं सात भाग होता है। मोहनीयका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम एक सागर होता है और नाम और गोत्रका एक सागरका पल्यका त्रसंख्यातवाँ भाग कम दो बटे सात भाग होता है। यही कारण है कि संयतके जघन्य स्थितिबंधसे बादर एकेंद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध असंख्यातगुणा कहा है। वादर एकेंद्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितियंध एक सागर होता है और द्वाद्विय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबन्ध पत्यका संख्यादवां भाग कम पत्रीम सागर होता है। यह कुछ कम पत्रीस गुणा है। यही कारण है कि बादर एकेंद्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंधमें द्वीद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा कहा है। द्वीद्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवंध पूरा पश्चीस मागर है और त्रींद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितियंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम पचास मागर है। यह दुनेसे कुछ कम है। यही कारण है कि ब्रींद्रिय पर्यापके उत्कृष्ट स्थितिवंधसे बांडिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवंध विशेष श्रधिक कहा है । बांडिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितियंध पचास सागर है श्रीर चतुरिद्रिय पर्यापका जघ-य स्थितियंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम सौ सागर है। यह दुनेसे कुछ कम है। इसीसे बाद्विय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंधसे चतुरिद्विय पर्याप्तका जधन्य स्थितिबंध विशेष अधिक कहा है। चत्रिद्विय पर्यापका उत्क्रप्र स्थितियंध सौ सागर है ग्रीर ग्रसंही पंचेंद्रिय पर्यापका जयन्य स्थितियंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम एक हजार सागर है। यह कुछ कम दसगुणा है। इसीसे चतुरिद्विय पर्यप्तिके उत्कृष्ट स्थितियंघसे असंबी पंचेदिय पर्यामका जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा कहा है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार स्थितिबंधस्थानकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

# **गिसेगपरूवगा**

५. णिसेगपरूवणदाए तत्थ इमाणि द्वे अणियोगदाराणि—अणंतरोवणिधा परंपराविणधा य । अर्णतरोविणधाए पंचिदियाएं सएणीएं मिच्छादिद्दीएं पज्ज-त्ताणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वयणीय-श्रंतराइगाणं तिरिण वस्ससहसाणि त्राबाधाः मोत्त्रा जं पदमसमए परेसमां शिसित्तं तं बहुमं। जं विद्य-समए परेसमां शिसित्तं तं विसेसहीशं। जं तदियसमए पटेसम्गं शिसित्तं तं विसेसहीशं। एवं विसेसहीएां विमेसहीएां जाव उक्कस्सेएा तीसं सागरीवमकोडाकोडीत्रो ति । पंचिदियाणं सएणीएं मिच्छादिद्दीएं पज्जनाएं मोह्रणीयम्स सन्तवम्ससहसाणि त्रावाधा मोत्तुरा जं पढमसमए पट्सग्गं शिसित्तं तं बहुगं। विदियसमए पट्सग्गं णिसित्तं तं विसंसहीणं। नदियसमए पटेंसम्गं णिसित्तं तं विसंसहीणं। एवं विसेसहीएां विसेसहीएां जाव उकस्सेएा सनिर्सागरीवमकोडाकोडीय्रो नि । पंचिदियस्स सिएएाभिच्छादिहिस्स वा सम्भादिहिस्स वा ऋायुगस्स पुव्व-कोडितिभागं त्रावाधा मोत्तुण जं पढमसमए पट्सग्गं िएसित्तं तं बहुगं। जं विदि-यसभए पदेसग्गं शिसित्तं तं विसंसद्दीशं। जं तदियसमए पदेसग्गं शिमित्तं तं विसेसहीएं। एवं विसेसहीएं विसेसहीएं जाव उक्स्सेए तेत्तीसं सागरीवमािए। पंचिदियाणं सएणीएां मिच्छादिद्दीएां पज्जर एपमागोदाएां वेवस्ससहसाणि

#### निपेकप्ररूपणा

४. श्रव निपेकप्ररूपणाका विचार करते हैं। उसके ये दो श्रन्योगद्वार हैं-श्रनंत-रोपनिधा और परम्परोनिधा। अनंतरोपनिधाकी अपेत्ता पंचेंद्रिय संश्री मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय कमेंकि ग्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म परमाणु निक्तित होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसर समयमें निक्तित होते हैं वे विशेष हीन हैं। जो तीसरे समयमें निचिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार तीस कोडा-कोडी सागर प्रमाण उत्क्रष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक विशेष हीन विशेष हीन कर्म परमाण निचित्र होते हैं। पंचेन्द्रिय संक्षो मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंके मोहनीयके सात हजार वर्ष प्रमाण श्राबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं व बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार सत्तर कोडाकोडी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक विशेषहोन विशेषहीन कर्मपरमाग्र निचित्त होते हैं। पंचेद्रिय संबी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दछ जीवके श्राय कर्मके एक पूर्वकोटिकी त्रिभागप्रमाण श्रावाधाको छोड्कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निचिष्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निचिष्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निच्चिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट आयुके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाण निचिप्त होते हैं। पंचेद्विय संही मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवके नाम और गोत्र कर्मके दो हजार

१. पंचसं द्वार ५ गा० ५०। गो० क०, गा० १६१, १६२। २. गो० क०, गा० १६०।

्रश्चाबाधा मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं िणसित्तं तं बहुगं । जं विदिय० तं विसे० । जं तिदय० तं विसे० । एवं विसेसहीणं विसेस० जाव उकक्सेण वीसं सागरोवम-कोडाकोडीय्रो त्ति ।

वर्षप्रमाण त्रावाधाको छोड्कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार वीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं।

विशेपार्थ — अनन्तरका अर्थ व्यवधान रहित और उपनिधाका अर्थ मार्गणा है। जिस प्रकरणमें अव्यवधान रूपसे वस्तुका विचार किया जाता है वह अनन्तरोपनिधा अनुयोगद्वार है। यहां यह वतलाया गया है कि प्रति समय जो कर्म वंधते हैं वे अपनी स्थित के अनुसार किस कमसे निन्निप्त होते हैं। मूलमें इतना ही निर्देश किया गया है कि प्रथम समयमें बहुत कर्मपरमाणु निन्निप्त होते हैं। दूसरे समयमें एक चय कम कर्मपरमाणु निन्निप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिके पात होने नक सब समयोंमें एक एक चय कम कर्मपरमाणु निन्निप्त होते हैं। इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है—मान लो किसी जीवने ६३०० कर्म परमाणुओंका वंध किया और उनकी उत्कृष्ट स्थिति ४१ समय पड़ी। यहाँ तीन समय आवाधाके हैं इसलिय उन्हें छोड़कर बाकीके ४८ समयोंमें उक्त ६३०० कर्म परमाणुओंका निन्धित करना है जो उत्तरोत्तर विशेषहीन क्रमसे दियं जाने हैं। प्रथम गुणहानिमें चयका जो प्रमाण होता है दृस्तीमें उससे आधा होता है। इस तरह अतिम गुणहानिके अन्तिम निपंकतक उत्तरोत्तर चय आधा-आधा होता है। ४८ समयोंमें निन्धित परमाणुओंकी निपंक रचना इस प्रकार होती हैं—

| <b>५</b> १२ | २४६  | १२८        | દય  | ३२           | १६ |
|-------------|------|------------|-----|--------------|----|
| ४८०         | ૨૪૦  | १२०        | ફ ૦ | <b>૩</b> ૦   | žЯ |
| 88=         | રસ્ક | ११२        | y % | २८           | १४ |
| કર્દ        | २०८  | १०४        | yર્ | <b>२</b> ६   | १३ |
| ३८४         | १६२  | ٥,६        | 84  | ಶ್ವ          | र् |
| ३४२         | १७६  | 66         | ४४  | <b>ર્</b> ગ્ | ६१ |
| ३२०         | १६०  | =0         | ४०  | २०           | १० |
| २८८         | १४४  | <b>૭</b> ૨ | 38  | १८           | ٠, |
| 1           |      |            |     |              |    |

इस रचनामें प्रथम निपंकसे दूसरा निपंक विशेषहीन दिखाई देता है और यह कम अन्तिम निपंक तक चला गया है। अन्य कमींने आयु कमेंमें यही अन्तर है कि अन्य कमीं की आवाधा स्थिति वन्धके भीतर परिगणित की जाती है पर आयु कमेंमें उसे स्थितिवन्ध से अलग गिना जाता है — यथा इस उदाहरणमें ५१ समयका स्थितिवन्ध मानकर ३ समय आ वाधाके लिये छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार आयु कमेंके स्थितिवन्धके जितने समय

- ६. पंचिदियम्स सिएएम्स अपज्जत्तयस्स आयुगवज्जाणं सत्तरणं कम्भाणं अंती-मुहुत्तं आवाधा मातृण जं पदमसमए० तं वहुगं । जं विदियसमए० तं विसे० । जं तिदय-समए० तं विसे० । एवं विसे० विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण अंतोकोडाकोडि ति । आयुग० अंतोमुहुत्तं आवाधा मोतृण जं पदमसमए० तं वहुगं । जं विदिय० तं विसे० । जं तिद्यम० तं विसेस० । एवं विसे० विसेसहीणं याव उक्कम्सेण पुन्वकोडि ति ।
- ७. पंचिदिय-असिएए-पज्जत्ताएां आयुगवज्जाएां सत्तएएां कम्माएां अंतोमु॰ आवाधा मोत्तृए जं पहनसम॰ तं वहुगं । विदियसम॰ तं विसे॰ । तिदयसम॰ तं विसेस॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्कम्सेए सागरावम-सहस्स॰ तिएएए-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा, वेसत्त भागा पिंडपुएएए। ति । आयुगस्स पुष्वकोडितिभागं आवाधा मोत्तृए जं पहनसम॰ तं वहुगं। जं विदियसम॰ तं विसे॰ । जं तिदयस॰ तं विसे॰ । एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्कम्सेए पलदोवमम्स असंखेज्जदिभागो ति ।
  - ८. पंचिदिय-त्रमिएए-त्रपज्जत्ताएं सत्तएएं कम्माएं त्रायुगवज्जाएं त्रांनामु-

होते हैं उनमेंसे आबाधाके समय छोड़कर रोपमें निषेक रचना नहीं होती किन्तु जो स्थित बन्ध होता है उन सबमें निषेक रचना होती है। प्रथम निषेकसे दूसरा और दूसरेसे तीसरा निषेक कितना हीन है इस प्रकार व्यवधानके विना यहां विचार किया गया है इस-लिये इसे अनन्तरोपनिधा कहते हैं।

- 4. पंचेंद्रिय संशी अपर्याप्तकके आयु कर्मके सिवा शेप सात कर्मोंके अंतर्मुहर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे वहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्म परमाणु निक्ति होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेपहीन हैं। इस प्रकार अंतःकोटाकोटि प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अतिम समयतक विशेपहीन विशेपहीन निक्ति होते हैं। आयुकर्मके अतर्मुहर्तप्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे वहुत हैं। जो दूसरे समयमें निक्ति होते हैं वे विशेपहीन हैं। इस प्रकार पूर्व कोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेपहीन विशेषहीन निक्ति होते हैं।
- ७. पंचेंद्रिय असंक्षी पर्याप्तकों के आयुक्सके सिवा रोप मान कमें के अंतर्मुहर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे वहुत हैं। जो दृसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार एक हजार सागरके तीन वट सात भाग, एक हजार सागरके सान वट सात भाग और एक हजार सागरके दो वट सात भाग प्रमाण परिपूर्ण स्थितके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं। आयुक्सके पूर्वकोटिके त्रिभागप्रमाणु आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं। जो दृसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं वे विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्ति होते हैं।
  - पंचेंद्रिय असंको अपर्याप्तकोंके आयुक्रमके सिवा शेष सात कमींके अंतर्मुहर्तप्रमाण

हुत्तं आवाथा मोत्एण जं पढमसम० तं वहुगं। विदियस० तं विसे०। जं तिद्यस० तं विसे०। एवं विसे० विसे० जाव उक्क० सागरोवमसहस्सस्स तिष्णि-सत्त भागा सत्त-सत्तभागा बे-सत्तभागा पितदोवमस्स संखेज्जिदि भागेण ऊणिया ति । आयुगस्स अंतोग्ज० आवाधा मोत्तूण जं पढमस० तं बहुगं। जं विदियसम० तं विसे०। जं तिद्य-स० तं विसे०। एवं विसे० जाव उक्क० पुन्वकोडि ति।

- ह. चदुरिंदि ०-तेइंदि ० वेइंदि ० पज्जत्ताणं सत्तरणं कम्माणं श्रायुगवज्जाणं श्रंतोम् ० श्रावाधा मोत्तूण जं पढमसमए तं वहुगं । विदियस० तं विसे० । जं तदि-यस० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेण सागरोवमसदस्स सागरोवमपण्णारसाए सागरोवमपण्णवीसाए तिरिण-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा वे-सत्त भागा पिंडिपुरणा ति । श्रायुगस्स वे मासं सोलस रादिंदियाणि सादिरेयाणि चत्तारि वस्साणि श्रावाधा मोत्तूण जंपढम स० तं बहुगं । जं विदियस० तं विसे० । जं तदियस० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेण पुन्वकोडि ति ।
  - १०. चदुरिंदि०-तेइंदिय०-वेइंदिय० अपज्जत्तार्णं सत्तरणं कम्मार्णं आयुगवज्जार्णं

आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं ये बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग प्रमाण, एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम सात बटे सात भागप्रमाण और एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम दो बटे सात भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं। आयु-कर्मके अंतर्मुहूर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे विशेषहीन होते हैं। इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं।

- ९. चतुरिद्विय पर्याप्त, जींद्विय पर्याप्त और द्वीद्विय पर्याप्त जीवींके आयुक्तमंकं सिवा सात कर्मींके अंतर्मुहर्त प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्ष्ति होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेपहीन हैं। इस प्रकार क्रमसे सौ सागरका, पचास सागरका और पचीस सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण, सात बटे सात भागप्रमाण और दो बटे सात भागप्रमाण परिपूर्ण उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समय तक विशेपहीन विशेपहीन कर्मपरमाणु चिक्षिप्त होते हैं। आयुक्तमंके क्रमसे दो माह, साधिक सोलह दिनरात और चार वर्षप्रमाणु आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेपहीन होते हैं वे विशेपहीन होते हैं।
  - १०. चतुरिंद्रिय, त्रींद्रिय और द्वींद्रिय अपर्याप्तकींके आयुके सिवा सात कर्मीके अंत-

श्रंतोग्र॰ श्रावाधा मोत्तूण जं पढमसम॰ तं वहुगं। जं विद्यसम॰ तं विसे॰। जं तिद्यसम॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ सागरोवमसदस्स सागरोवम-पएणारसाए सागरोवमपणुवीसाए तिएण-सत्त भागा सत्त-सत्तभागा वे-सत्त भागा पिलदोवमस्स संग्वेज्जिद्भागेण ऊणिया। श्रायुगस्स श्रंतोग्र॰ श्रावाधा मोत्तूण जं पढमसमए॰ तं वहुगं। जं विद्यसमए तं विसे॰। जं तिद्य स॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ याव उक्कस्सेण पुन्वकोडि ति।

- ११. वादरएइंदियाणं पज्जत्ताणं सत्तरणं कम्भाणं आयुगवज्जाणं अंतोमु॰ आबाधा मोत्तूण जं पढम स॰ तं वहुगं, जं विद्यस॰ तं विसे॰। जं तिद्यस॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ सागराविमस्म तिरिण-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा बे-सत्त भागा पिडपुरणा ति । आयुगस्स सत्तवस्ससहस्साणि सादिर्रेयाणि आवाधा मोत्तूण जं पढमस॰ तं वहुगं। जं विद्यस॰ तं विसे॰। जं तिद्यस॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ पुन्वकोडि ति।
- १२. वादरएइंदियत्रप्रजत्ताणं सुहुमंइंदियप्रजत्ताप्रजत्ताणं च सत्त्रणं कम्माणं त्रायुगवज्जाणं त्रंतोसु त्रावाधा मोत्तूण जंपदमस तं वहुगं। जं विदियस तं मुंहूर्तप्रमाण श्राबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मप्रमाणु निव्धित होते हैं वे वहुत हैं। जो तुसरे समयमें कर्मप्रमाणु निव्धित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मप्रमाणु निव्धित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मप्रमाणु निव्धित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार क्रमसे सी सागरका, पचास सागरका श्रीर पद्यीस सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, पत्यका संख्यातवाँ भाग कम सात बटे सात भाग श्रीर पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके श्रीतम समय तक विशेषहीन विशेषहीन कर्मप्रमाणु निव्धित होते हैं। श्रीयुकर्मके श्रेतर्मुहुर्तप्रमाणु श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मप्रमाणु निव्धित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार पूर्वकोटि-प्रमाणु उत्कृष्ट स्थितिके अतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन निव्धित होते हैं।
- ११. वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके आयुके सिवा सात कमींके अंतर्मुहर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म निविष्त होते हैं वे वहुत हैं। जो दृसरे समयमें कर्म निविष्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्म निक्षित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार एक सागरके तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण परिपूर्ण उत्हृष्ट स्थितिके श्रंतिम समयतक विशेपहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निविष्त होते हैं। आयुकर्मके साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निवित्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निवित्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाणु उत्हृष्ट स्थितिके श्रंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निवित्त होते हैं।
- १२. बादर एकेद्रिय अपर्यात, सूदम एकेंद्रिय पर्यात और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्यात जीवोंके आयुक्तमंके सिवा सात कर्मोंके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्चिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्चिप्त

विसे॰। जं तदियस॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ सागरोवमस्स तिरिएा-सत्त भागा, सत्त-सत्त भागा, वे-सत्त भागा पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणि-गा ति । आयुगस्स अंतोमु॰ आवाधा मोत्तूण जं पढमसमए॰ तं बहुगं। जं विदियस॰ तं विसे॰। जं तिद्यस॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ पुञ्चकोडि ति । एवमएांतरोवरिषधा समत्ता ।

- १३. परंपरोविणिधाए' पंचिदिय-सिएए-श्रसिएएपज्जत्तार्णं श्रहरूणं कम्मारणं उक्क॰ श्रावाधा मोत्तूण जं पहमसमए पदेसम्मादो पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जिद्-भागं गंतूण दुगुणहीए।। एवं दुगुणहीए। दुगुणहीए। जाव उक्किस्सिया द्विदि ति ।
  - १४. पंचिदियाएं सिएए-असिएएअपज्जनाएं चतुरिदि ०-नेइंदि ०-चेईदि ०-

होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार एक सागरका पत्यका श्रसंख्यातवां भागकम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग श्रीर दो बटे सात भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके श्रीतम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं। श्रायुकर्मके अंतर्मुहृर्नप्रमाण श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार पूर्वकांटियमाण् उत्कृष्ट स्थितिके श्रांतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं।

विशेपार्थ — संज्ञी पंचेद्रियसंत्रंधी दोनों जीवसमासींके बंधनेवाले कर्मपरमाणुत्रोंका सब स्थितियों में किस कमसे निक्तेप होता है इसका पहले विचार कर श्राये हैं। यहाँ श्रेप जीवसमासों में विचार किया गया है। सब जीवसमासों में बंधनेवाले कर्मपरमाणुत्रोंके निक्तेपका कम एक ही है, उसमें कोई श्रन्तर नहीं है, फिर भी सब जीवसमासों में निक्तेप कमका पृथक पृथक विवेचन करनेका कारण यह है कि प्रत्येक जीवसमासमें श्राठों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवंध श्रलग अलग होता है इसलिये जिसके जिस कर्मका उत्कृष्ट स्थितिवंध जीवनी चित्रंप कि होता है वहाँ तक ही प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विद्योगहीन क्रमसे निक्तेपविधि जाननी चाहिये। मात्र श्रावाधाकालमें निपेकरचना न होनंसे वहां कर्मपरमाणुश्रोंका निक्तेप नहीं होता है इतना विशेष जानना चाहिये।

#### इस प्रकार ग्रनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

- १३. परम्परोपनिधाकी अपेचा पंचेन्द्रिय संझी पर्याप्त और पंचेन्द्रिय असंझी पर्याप्त के आठों कमोंके आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमें निचिप्त हुए कमेमरमाणुओं से पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते हैं अर्थात् आध रह जाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिक प्राप्त होनेतक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं।
- १४. पंचेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय श्रसंज्ञी श्रपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतु-रिन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय श्रपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय श्रपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त, सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर सृक्ष्म एके-

१, पञ्चसं० पञ्चम द्वार गा० ५१।

वादरएइंदिय॰-स्रहुमएइंदिय॰ पज्जत्तापज्जत्ताएं सत्तएएं कम्माएं आयुगवज्जाएं उक्कसिया आवाधा मोत्तूण जं पढमसमयपदेसग्गादो तदो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदि भागं गंतुए दुगुएहीए।। एवं दुगुएहीए। दुगुए। जाव उक्कस्सिया द्विदि ति।

- १५. एयपदेसियदुगुणहाणिद्वाणंतराणि त्र्रसंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि। णाणापदेसदुगुणहाणिद्वाणंतराणि पलिदोवमस्स वग्गमूल० त्र्रसंखेज्जदिभागो।
- १६. णाणापदेसदुगुणहाणिद्वाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसदुगुणहाणिद्वाणंतरं असंखेजनगुणं ।

### **ऋाबाधाकंडयपरूव**गा

१७. त्रावाधाकंडयपरूवणदाए' पंचिदियसिएल-श्रसिएल-चतुरिदिय-तेइंदिय-बेइंदिय-बादरएइंदिय-सुहुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताएं सत्तरएं कम्माएं श्रायुगवज्जाएं उक्कस्सादो द्विदीदो समये समये पलिदोवमस्स श्रसंग्वेज्जिद्भागं श्रोसिद्ए एयमा-

न्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोंके श्रायुकर्मके सिवा सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्राबाधाको छोड़कर प्रथम समयमें निश्चित्र हुए कर्मपरमाणुश्चोंसे पत्योपमके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुण्हीन होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे द्विगुण्हीन द्विगुण्ह

१४. एकप्रदेशद्विगुणुहानिस्थानान्तर पत्योपमके श्रसंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण हैं। नानाप्रदेशद्विगुणुहानिस्थानान्तर पत्योपमके प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

१६. नाना प्रदेश द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं। इनसे एक प्रदेश द्विगुणहानि स्थानान्तर श्रसंख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ — पहले प्रथम निषेकमें कितना द्रव्य होता है श्रौर द्वितीयादिक निषेकों में वह कितना कितना कम होता जाता है इसका विचार कर श्राये हैं। यहाँ प्रथम निषेकके द्रम्यसे कितने स्थान जानेपर वह उत्तरोत्तर श्राधा श्राधा रहता जाता है इसका विचार किया गया है। मूलमें वतलाया है कि प्रथम समयमें निक्ति हुए कर्म परमाणुश्रोंसे पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर वे आधे रह जाते हैं। इस प्रकार पुनः-पुनः पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर वे उत्तरोत्तर श्राधे-श्राधे शेष रहते हैं। यहां नाना-प्रदेश गुणहानि स्थानान्तर पदसे नाना गुणहानियां ली गई हैं श्रौर एकप्रदेशगुणहानिस्था नान्तरपदसे एक गुणहानिके निषेक लिए गये हैं।

#### **आवाधाकाएडकप्ररूप**एा

१९. श्रव श्रावाधाकाएडककी प्ररूपणा करते हैं। इसकी श्रपेत्ता पंचेन्द्रिय संझी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय संझी श्रपर्याप्त, पंचेन्द्रिय श्रसंझी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय श्रसंझी श्रपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय श्रपर्याप्त, चीन्द्रिय श्रपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, बीन्द्रिय पर्याप्त, बादर पकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर पकेन्द्रिय श्रपर्याप्त, स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर स्क्ष्म एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोंमें श्रायुक्षमंके सिवा सात कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिसे समय समय उतरते हुए पक्ष्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थिति उतर कर एक श्रावाधाकाण्ड करता

१. पञ्चसं० पञ्चम द्वार गा० ५३ ।

# वाधाकंडयं करेदि । एस कमो जाव जहिएएया द्विदि ति ।

# **अप्पाबहुगपरूव**गा

१८. अप्पावहुगं ति पंचिदियाणं मएणीणं पज्जत्तापज्जत्ताणं णाणावरणीयस्स सन्वत्थोवा जहिएणया आवाधां। आवाधहाणाणि आवाधाखंडयाणि च दो वि तुल्लािण संवेज्जगुणािण । उक्किस्सिया आवाधा विसेसाहिया । णाणापदेसगुणहािणहाणांतरािण असंवेज्जगुणािण । एयपदेसगुणहािणहाणांतरं असंवेजजगुणां । एय-मावाधाखंडयमसंवेजजगुणां । जहएणआं हिदिवंधो असंवेजजगुणाे । हिदिवंधहाणािण संवेजजगुणािण । उक्कस्सओं हिदिवंधो विसेसािधओं । एवं छएणं कम्माणं ।

है श्रीर यह क्रम जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक चालू रहता है।

निशेषार्थ—यहाँ कितनी स्थितिको कितनी आवाधा होती है इसका विचार किया गया है। कर्मस्थितिविकल्प बहुत हैं और आबाधाको विकल्प योड़ हैं, इसलिये जितने स्थिति-विकल्पोंके प्रति एक आबाधाका विकल्प प्राप्त होता है उसे आबाधाकागृडक कहते हैं। एक आबाधाकागृडक यहाँ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण वतलाया है इसका अभिप्राय यह है कि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्पोंके प्रति एक आबाधाविकल्प शाप्त होता है। उदाहरणार्थ—सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण दर्शनमोहनीयकी उत्ह्रप्ट स्थितिको ६४ मान लिया जाय, सात हजार वर्ष प्रमाण उत्ह्रप्ट श्राबाधाको १६ मान लिया जाय और पल्यके असंख्यातवें भागको ४ मान लिया जाय तो—६४, ६३, ६२ और ६१ इन चारकी १६ समय आबाधा होगी। यह एक आबाधाकाण्डक है। तथा ६०, ४९, ५८ और ४७ की १४ समय आबाधा होगी यह दूसरा आबाधाकाण्डक है। इस तरह जघन्य स्थितिके प्राप्त होनेतक एक एक आबाधाकाण्डकके प्रति आवाधाका एक एक समय कम होते हुए जघन्य स्थितिकी जघन्य आबाधा रह जाती है।

### **अल्पवहुत्वप्ररूप**णा

१८, श्रव श्रत्यबहुत्वका विचार करते हैं। उसकी श्रपेक्षा पंचेन्द्रिय संझी पर्याप्त श्रीर पंचेन्द्रिय संझी श्रपर्याप्त जीवोंके झानावरणीयकी जघन्य श्राबाधा सबसे स्तोक है। इससे श्राबाधास्थान श्रीर श्राबाधाकाएडक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट श्राबाधा विशेष श्रधिक है। इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे एक-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणा है। इससे एक श्राबाधाकाण्डक श्रसंख्यातगुणा है। इससे पक श्राबाधाकाण्डक श्रसंख्यातगुणा है। इससे जघन्यस्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार छह कर्मों का अल्पबहुत्व जानना चाहिये।

विशेषार्थ—यहाँ श्रवतक स्थितियन्धस्थानप्रस्पणा, निपेकप्रस्पणा श्रीर श्राबाधा-कार्ण्डकप्रस्पणा इन तीन श्रिधिकारोंमें जिन विपयोंकी चरचा की है उनमें कीन कितना श्रव्य है श्रीर कीन कितना बहुत है यह तुलनात्मक ढंगसे यतलाया गया है। यह श्रव्य-बहुत्व जघन्य श्राबाधासे प्रारम्भ होकर उत्कृष्ट स्थितियर समाप्त होता है। मात्र इसमें

१. पञ्चसं व बन्धनक ० गा० १०१-१०२ ।

संयतकी अपेचा जघन्य स्थितिका निर्देश नहीं किया है। श्वानावर शकी जघन्य स्थिति संयतके होती है और सबसे जघन्य आवाधा उसीकी हो सकती है। इसलिये यह प्रश्न होता है कि इस अल्पबहुत्वमें यह जघन्य आवाधा किसकी ली गई है। आगे उत्तरप्रकृति स्थितिबन्धमें श्रल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए कहा है कि 'सबसे स्तोक जघन्य श्राबाधा है श्रीर उससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे वहाँ तो जघन्य आबाधा किसकी ली गई है इसका पता लग जाता है पर यहाँका प्रश्न इस दृष्टिसे विचारणीय रहता है। यहाँ ज्ञाना-बरणके अल्पबहुत्वको कहनेके वाद 'एवं छण्णं कम्माणं' ऐसा कहा है। संयतके चपक सक्ष्म-साम्परायके श्रन्तिम समयमें छह कमींका बन्ध तो होता है पर मोहनीयका नहीं होता। इस-लिये इस निर्देशसे यही ज्ञात होता है कि इस ग्रल्पबहुन्वमें संयतकी जघन्य स्थितिका कथन म्रविविद्यति रहा है। मालम पड़ता है कि यहाँ मिथ्यादृष्टिको जघन्य स्थितिकी श्राबाधा ली गई है, क्योंकि इस ऋल्पबहुत्वमें इस स्थितिका ग्रहण भी किया है। यह सबसे स्तोक होती है। श्रावाधके कुल विकल्प श्रावाधास्थान कहलाते हैं श्रीर इतने ही आवाधा-काण्डक होते हैं। ज्ञानावरणुकी उत्कृष्ट श्राबाधा तीन हजार वर्षमेंसे जधन्य श्राबाधा श्रन्त-मुंहर्तको कम कर एक मिला देनेपर कुल ग्रावाधाके विकल्प होते हैं। ये विकल्प ग्रन्तमुंहर्त-प्रमाण जघन्य त्रावाधासे संख्यातगुर्णे होनेके कारण त्रावाधास्थान त्रीर त्रावाधाकाण्डकों-को जघन्य त्रावाधासे संख्यातगुणा कहा है। ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट त्रावाधा पूरी तीन हजार वर्ष प्रमाण है जो श्राबाधास्थानोंमें श्रन्तमु हुर्तके जितने समय हो एक कम उतने समयोंके मिलानेपर प्राप्त होती है। इसीसे उक्न दोनों पदोंसे उत्कृष्ट ग्रावाधाको विशेष ग्रधिक कहा है । नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरोंका प्रमाण पहले पल्यके प्रथम वर्गमूलके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण वतला त्राये हैं। यह प्रमाण तीन हजार वर्षके समयोंसे । त्रसंख्यातगुणा है। इसीसे उत्कृष्ट आबाधाके प्रमाणसे यह प्रमाण असंख्यातगणा कहा है। एकप्रदेशगण हानिस्थानान्तरका प्रमाण पहले पल्यके श्रसंख्यात प्रथम वर्गमुलीके वरावर वतला श्राये हैं। यह प्रमाण नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरके प्रमाणुसे ऋसंख्यातगुणा है यह स्पष्ट ही है। नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरके प्रमाणसे इसे श्रसंख्यातगुणा कहा है। एक श्रावाधाकाण्डकका प्रमाण पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता है यह एकप्रदेशद्विग्रण-हानिस्थानान्तरसे असंख्यातगुणा होनेके कारण असंख्यातगुणा कहा गया है। मिथ्यादृष्टिके ब्रानावरणकर्मकी जघन्य स्थिति अन्तःकोटाकोटिसागर प्रमाण होती है जो एक श्राबाधा-काण्डकके प्रमाण्से श्रसंख्यातगुणी होती है। इसीसे श्रावाधाकाण्डकसे जघन्य स्थितिको श्रसंख्यातगृशी कहा है। उत्कृष्टस्थित तीस कोटाकोटिसागरमेंसे श्रन्तःकोटाकोटिसागर-को कम करके जो लब्ध स्त्रावे उसमें एक मिलानेपर स्थितिस्थान प्राप्त होते हैं। यतः ये जघन्य स्थितिके प्रमाणसे संख्यातगुर्णे हैं ब्रतः जघन्य स्थितिके प्रमाणसे स्थितिस्थानीका प्रमाण संख्यातगुणा कहा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूरा तोस कोटाकोटिके समय प्रमाण होता है श्रीर स्थितस्थान इसमेंसे श्रन्तःकोटाकोटिके समयोंको घटाकर एक मिलाने-पर प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि स्थितिस्थानके प्रमाणसे उत्कृष्ट स्थिति विशेष स्रधिक है। इसीसे स्थितस्थानके प्रमाणसे उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण विशेष अधिक कहा है। यह संद्वी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी मुख्यतासे अल्पबहुत्वका खुलासा है। मात्र इसमें इन्हीके अपर्याप्तकी श्रपेक्षा प्राप्त होनेवाला ऋत्पबद्धत्व गर्भित है। श्रायुके सिवा दर्शनावरण श्रादि शेष छह कमौंके उक्क सब पदोंका ऋल्पबहुत्व इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिये, क्योंकि उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ऋदिमें ऋन्तरके होनेपर भी उससे ऋत्पबहृत्वमें कोई ऋन्तर नहीं ऋता।

- १६. पंचिदियसिएण-असिएण-पज्जत्ताणं सन्वत्थोवां आयुगस्स जहिएणया आवाधा । जहएणत्रो हिदिवंधो संखेजजगुणो । आवाधाहाणाणि संखेजजगुणाणि । उक्किस्सिया आवाधा विसेसाधिया । णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेज्ज-गुणाणि । एयपदेसगुणहाणिहाणंतरं असंखेजजगुणां । हिदिवंधहाणाणि असंखेजजगुणाणि । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ ।
- २०. 'पंचिदियाणं असएणीणं पञ्जनापञ्जनाणं च अरिदिय०-तेईदि०-वेईदि० पञ्जनापञ्जनाणं सत्तणं कम्माणं आयुगवञ्जाणं आवाधाहाणाणि आवाधान्वंडयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । जहिएणया आवाधा संवेज्जगुणा । उक्किस्सिया आवाधा विसे० । णाणापदेसगु० असंवे०गु० । एयपदेसगु० असं०गु० । एयं आवाधावंडयं असं०गु० । द्विदिवंधद्वाणाणि असंवेज्जगुणाणि । जहएणओ द्विदिवंधो संवेजजगुणो । उक्क० द्विदिवंध विसे० ।
- २१. वादरएइंदिय-सुहुमएइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तर्णं कम्पाणं त्रायुग-वज्जाणं त्रावाधाह्वाणाणि त्रावाधाखंडयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । जहणिण-
- १९. पंचेन्द्रिय संशी पर्याप्त और पंचेन्द्रिय असंशी पर्याप्त जीवोंक आयुकर्मकी जघन्य श्रावाधा सबसे स्तोक है। इससे जघन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है। इससे आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। इससे नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। इनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। इनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। इससे स्थितियन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।
- २०. पंचेन्द्रिय ग्रसंशी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय ग्रसंशी ग्रपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतिन्द्रय ग्रपर्याप्त, जीन्द्रिय ग्रपर्याप्त, जीन्द्रिय ग्रपर्याप्त, जीन्द्रिय ग्रपर्याप्त, जीन्द्रिय ग्रपर्याप्त जीवोंके ग्रायुके सिवा सात कमेंके ग्रावाधास्थान ग्रीर ग्रावाधाकाण्डक ये दोनों तुस्य होकर सवसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य ग्रावाधा संख्यातगुणी है। इससे उत्कृष्ट आबाधा विशेष ग्रिधिक है। इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर ग्रसंख्यातगुणे हैं। इससे एक ग्रावाधाकाण्डक ग्रसंख्यातगुणा है। इससे स्थितवन्धस्थान ग्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध वशेष ग्राधिक है।

विशेषार्थ—यहाँ स्थितिवन्धस्थान पत्यके संख्यातवे भागप्रमाण हैं श्रीर जघन्य स्थिति पत्यका संख्यातवाँ भाग कम श्रपनी श्रपनी उष्टष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीसे यहाँ स्थिति-स्थानोंके प्रमाणसे जघन्य स्थितिको संख्यातगुणा कहा है । शेप कथन सुगम है ।

२१. वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके आयुकर्मके सिवा सान कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधा-काएडक ये दोनों तुल्य होकर स्तोक हैं। धनसे जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है। इससे

या त्राबाधा त्रसं०गु० । उक्क० त्राबाधा विसे० । णाणापदेसगु० त्रसं०गु० । एयपदेसगु० त्रसं०गु० । एयं त्राबाधाखंडयं त्रसं०गु० । द्विदिवंधद्वाणाणि त्रसं०-गु० । जह० द्विदि० त्रसं०गु० । उक्क० द्विदि० विसे० ।

२२. श्रवसेसाणं वारसँगणं जीवसमासाणं श्रायुगस्स सन्वत्थोवा जहिण्णया श्रावाधा । जह० द्विदिवं० संग्वेज्जगु० । श्रावाधाद्वाणाणि संग्वेज्जगुणाणि । उक्क० श्रावाधा विसेसा० । द्विदिवं० संग्वेज्जगुणाणि । उक्क० द्विदि० विसेसा० ।

## एवमप्पावहुगं समत्तं

# चउवीस-ऋणिऋोगद्दारपरूवणा

२३. एदेण ऋडपदेण तत्थ इमाणि चउनीसमिणयोगहाराणि णादव्नाणि भवंति। तं जहा, अद्धाच्छेदो सव्ववंधो णासव्ववंधो उनक० अणुक्क० जह० अजह०सादि० अणादि० धुववं० अद्धुववं० एवं याव अप्पावहुगे ति । भुजगारवंधो पदणिक्खेओ विद्विधो अज्भवसाणसम्रदाहारे जीवसम्रदाहारे ति ।

उत्कृष्ट श्राबाधा विशेष श्रधिक हैं। इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणे हैं। इससे एक प्रविधानान्तर श्रसंख्यातगुणे हैं। इससे एक श्रावाधाकाण्डक श्रसंख्यातगुणे हैं। इससे उपनय स्थितवन्धस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इससे जघन्य स्थितवन्ध श्रसंख्यातगुणे हैं। इससे जघन्य स्थितवन्ध श्रसंख्यातगुणे हैं। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रधिक हैं।

विशेषार्थ— इन जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरके भीतर होता है और श्राबाधा, श्राबाधाकाएडक श्रादि उसी हिसाबसे होते हैं। यही कारण है कि इनके सात कर्मोंके सब पदोंका श्रहपबहुत्व उक्त प्रमाणसे होता है।

२२. अवश्व रहे बारह जीवसमासोंके श्रायुकर्मकी जघन्य श्रावाधा सबसे स्तोक है। इससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे श्रावाधास्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट श्राबाधा विशेष श्रिधिक है। इससे स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थिति विशेष श्रिधिक है।

विशेषार्थ—यहाँ ऋष्पवहुत्वमें ऋषावाधाकाण्डक, नानाप्रदेशिद्वगुणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशिद्वगुणहानिस्थानान्तर और एक ऋषाधाकाण्डक परिगणित नहीं किये गये हैं। कारण कि इन बारह जीवसमासोंमें ऋायुकर्मका जितना स्थितिबन्ध होता है वह इतना ऋल है जिससे उसमें ये पद सम्भव नहीं हैं। शेप कथन सुगम है।

## इस प्रकार श्रल्पबहुत्व समाप्त हुश्रा।

# चौबीस अनुयोगद्वारप्ररूपणा

२३. इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोगद्वार ज्ञातन्य हैं। यथा— अद्भाक्तेद्वेद, सर्ववन्ध, नोसर्ववन्ध, उत्क्रप्टबन्ध, अनुत्कृष्टवन्ध, ज्ञाधन्यबन्ध, सादिबन्ध, अनादिबन्ध, भ्रुवबन्ध और अभ्रुवबन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक। तथा भुज-गारबन्ध, पदिनित्तेष, वृद्धिबन्ध, अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार।

विशेषार्थ—ग्रध्नवबन्धसे लेकर ग्रल्पबहुत्वतक ऐसा सामान्य निर्देश करके शेष बारह ग्रनुयोगद्वार गिनाये नहीं हैं। वे ये हैं—स्वामित्व, बन्धकाल, बन्धान्तर, बन्ध सन्निकर्ष, नाना जीवोंकी ग्रपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, स्नेत्र, स्पर्शन, काल,

# **अद्धाच्छेदपरूव**णा

२४. ब्रद्धाच्छेदो दुविधो—जहएणब्रो उक्कस्सब्रो च । उक्कस्सगे पगदं । दुविधी एण्डिसो—श्रोघेण ब्रादेसेण य । तत्थ ब्रोघेण णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-व्रंतराइगाणं उक्कस्सब्रो द्विदिवंधो तीसं सागरावमकोडाकोडीब्रो' । तिरिण वस्ससह-स्साणि ब्रावाधा । ब्रावाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । मोहणीयस्स उक्कस्सब्रो द्विदिवंधो सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीब्रो । सत्तवस्सहस्साणि ब्रावाधा । ब्रावाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । ब्रायुगस्स उक्कस्सब्रो द्विदिवंधो तेत्तीसं सागरोवमाणि । पुव्वकोडितिभागं ब्रावाधा । ब्रावाधा । कम्मद्विदी कम्मणिसेब्रो । णामागोदाणं उक्कस्सब्रो द्विदिवंधो वीसं सागरोवमकोडाकोडीब्रो । वेवम्ससहम्साणि ब्रावाधा । ब्रावाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । एवमोधभंगो सविण्रिय-तिरिक्वध-मणुस०३-देवो याव सहस्सार ति पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि-ब्रोरालियका०-वेउ-वियका०-तिरिणवेद०-चत्तारिकसा०-मदि०-सुद०-विभंग०-ब्राहारग ति । एविर ब्रायु० क्खुदं०-पंचले०-भवसि०-अवस०-व्राविक्वध-मणुस० व्रावार क्खुदं०-पंचले०-भवसि०-व्राविक्वध-मिच्छादिष्टि-सरिण्ण-ब्राहारग ति । एविर ब्रायु०

श्रन्तर श्रौर भाव। श्रागे इन चौबीस श्रनुयोगद्वारोंका श्राश्रय कर स्थितिबन्धका विचार करके पुनः उसका भुजगारवन्ध, पदनिचेष, वृद्धि, श्रध्यवसानसमुदाहार श्रौर जीवसमु-दाहार इन द्वारा श्रौर इनके श्रवान्तर श्रनुयोगों द्वारा विचार किया गया है।

#### **अद्धाच्छेदप्ररूप**णा

२४. ब्रह्मच्छेद दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी त्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रांघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता श्वानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मका उन्छए स्थितवन्ध तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है। त्राबाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण है और त्राबाधास न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर्श्रमाण है। सात हजार वर्षप्रमाण त्राबाधा है त्रौर त्रावाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक हैं। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तेतीस सागर है। पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण् श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। नाम श्रीर गोत्रकर्मका उन्क्रप्ट स्थितिबन्ध वीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है, दो हजार वर्षप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधास न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच श्रौर पंचेन्द्रिय योनिनीतिर्यंच ये चार प्रकारके तिर्यंच. सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य श्रौर मनुष्यिनी ये तीन प्रकारके मनुष्य; देव. सहस्रार कल्पतकके देव, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, श्रौदारिक-काययोगी. वैक्रियिक काययोगी. तीनों घेदवाले, चारों कपायवाले, मत्यकानी, श्र ताकानी. विभंगवानी, ब्रासंयत, चलुदर्शनी, श्रचलुदर्शनी, पांच लेश्यावाले, भन्यसिद्धिक, ब्रामव्य-सिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संक्षी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु श्रायकर्मके विषयमें

१. जीव० चू० ६। गो० क०, गा० १२७। २. गो० क०, गा० १५६। ३. गो० क०, गा० १६०। ४. गो० क०. गा० १५७। ५. गो० क०, गा० १४६।

विसेसो । देवणेरइगाणं आयुगस्स उक्कस्सओ हिद्विंथो पुव्वकोडी । छम्भासं आवाधा । कम्महिदी कम्मणिसेगो । एवं वेउव्वियका० । चदुण्णं लेस्साणं आयुगस्स उक्क० हिद्विंथो सत्तारस सागरोवमं सत्त सागरोवमं वे-अहारस सागरोवमं सादि० । पुव्व-कोडितिभागं आवाधा । कम्महिदी कम्मणिसेओ ।

२५. पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं उक्क० द्विदिवं० अंतो-कोडाकोडीओ । अंतोमुहु० आवाधा । आवाधृिणया कम्मद्विदी कम्मिणसेगो । आयु-गस्स उक्क० द्विदिवं० पुन्वकोडी । अतोमुहुत्तं च आवाधा । कम्मद्विदी कम्मिणसेगो । एवं मणुसअपज्जत्त-पंचिदिय-तसअपज्जत्त-आरालियिमस्सा ति । एवं चेव आणद्याव सन्वद्वा ति वेउन्वियमिस्स०-आहार०-आहारिमि ०-कम्मइग०-आभिणि ०-मुद०-आधि०-मणवज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद--ओधिदं०-मुक्कले०-

कुछ विशेषता है। यथा—देव और नारिकयों के आयुकर्मका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटि-प्रमाण होता है, छह महीना की आबाधा होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषक होते हैं। इसी प्रकार वैकिथिककाययोगवालों के जानना च।हिये। नील आदि चार छेश्यावालों के आयुकर्मका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध कमसे सत्रह सागरप्रमाण, सात सागरप्रमाण, साधिक दो सागरप्रमाण और साधिक अठारह सागरप्रमाण है, पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिष्क हैं।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वप्रथम श्रोघसे श्राटां कमांका उत्कृष्टस्थित बन्ध, उत्कृष्ट श्रावाधा श्रोर उत्कृष्ट निपंकरचनाका निर्देश करके यह श्रोघप्ररूपणा जिन जिन मार्गणाश्रोंमें सम्भव है उसका विचार किया गया है। श्रायुक्षमंके सिवा सात कमोंकी श्रावाधा स्थितिबन्धमें गिर्मित रहती है इसिलये इन कमोंकी निपंकरचना श्रावाधाको न्यून कर श्रेष स्थिति प्रमाण कही गई है। पर श्रायुक्षमंमें इस प्रकार स्थितिबन्धके अनुसार प्रतिभागसे श्रावाधा नहीं प्राप्त होती है किन्तु जिस पर्यायमें विविद्यति श्रायुक्षा वन्ध होता है उस पर्यायकी श्रेष रही श्रायु ही बध्यमान श्रायुक्षमंकी श्रावाधा होती है, इसिलये श्रायुक्षमंके स्थितिबन्धमं यह श्रावाधा गिर्मित न रहनेसे श्रायुक्षमंकी उसका जितना स्थितिवन्ध होता है तत्प्रमाण निपंकरचना होती है। यहाँ जिन मार्गणाश्रोंका निर्देश किया है उनमेंसे जिन मार्गणाश्रों में श्रायुक्षमंके बन्धके सम्बन्धमें श्रायवाद है उसका पृथक्से निर्देश किया ही है। कारण स्पष्ट है।

२५. पचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंके सात कमांका उत्कृष्ट स्थितबन्ध अन्तःकोड़ा-कोड़ी है, अन्तर्मुहूर्त आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक हैं। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटि है, अन्तर्मुहूर्त आवाधा है और कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिपेक हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, अस अपर्याप्त और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। तथा इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, वैक्षियकमिश्रकाययोगी। आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, आकारिकमिश्रकाययोगी, अविध्वानी, अविध्वानी, अविध्वानी, संयत, सामायिकसंयत, लेहेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत; अविध्वर्शनी, शुक्ल लेह्यावाले,

१. 'छुष्टगुणं वाहारे तम्मिस्से स्तिथ देवाऊ ॥'-गो० क०, गा० ११८।

सम्मादिद्वि-खइगस०-चेदग०-उवसमस०-सासएण०-सम्मामि०-अणाहारग ति । एविर् आयुविसेसो । आएद यात्र सच्बद्व ति देवाघं । वेउच्वियमि०-कम्मइग०-उवसम०-सम्मामि०-अणाहार० आयुगं एित्थ । संजदासंजद० आयुग० उक्क० द्विदि० बाबीसं सागरोवमं । पुञ्चकोडितिभागं आवाधा । कम्मद्विदी कम्मिएसेगो । सासए। आयुग० उक्क० एक्कत्तीसं सागरोवमं । पुञ्चकोडितिभागं आवाधा । कम्मद्विदी' कम्मिएसेगो । आहारकायजोगी आदिं काद्ए आयु० ओघं ।

सम्यग्दिष्ट, द्यायिक सम्यग्दिष्ट, वेद्वकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट, सामादनसम्यग्दिष्ट, सम्यक् मिथ्यादिष्ट श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु श्रायुकर्मके विषयमं कुछ विशेषता है। यथा—श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितक देवोंके श्रायुकर्मका कथन सामान्य देवोंके समान है। तथा वैकियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, उपशमसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्यादिष्ट श्रीर श्रनाहारक जीवोंके श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता। संयतासंयतोंके श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वाईस सागर होता है। पूर्वकोदिका तोसरा भाग प्रमाण श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। सासादनमें श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध इकतीस सागर होता है, पूर्वकोदिका तीसरा भागप्रमाण श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। श्राहारककाययोगीसे लेकर शेषके श्रायुकर्मका विचार श्रोधके समान है।

विशेपार्थ-यहाँ पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त पदसे संश्री पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव लिये गये हैं। ब्रन्तःकोटाकोटी सागरसे ब्रागेका स्थितवन्ध संशी पर्याप्त मिथ्यादिए-के ही होता है। किन्तु यहाँ जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें जो पर्याप्त श्रवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाली मार्गणाएँ हैं वे मिथ्यादृष्टि नहीं श्रीर जो मिथ्यात्व श्रवस्थासं सम्बन्ध रखनेवाली मार्गणाएँ हैं वे पर्याप्त नहीं, ऋतः इन सब मार्गणाश्रोमें श्रायुक सिवा शेष सात कर्मीका उत्कृष्ट स्थिनिबन्ध श्रन्तःकोटाकोटी सागरप्रमाण यन जाता है। श्रायुकर्मकं स्थितवन्धके सम्बन्धमें जो विशेषता है वह श्रलगसे कही है। श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके देवोंके ग्रायकर्मका उत्हाए स्थितियन्ध पूर्वकाटिप्रमाण ही होता है परन्त उत्क्रप्र श्राबाधा अन्तर्महर्तप्रमाण न होकर छह महीनाकी होती है, इसलिये इनके श्रायकर्म के स्थितिबन्धका कथन पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकांके समान न कह कर सामान्य देवांके समान कहा है। वैकियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणुकाययोगी, उपशमसम्यग्दप्रि, सम्यग्मध्या-दृष्टि श्रीर श्रनाहारक जीवोंके श्रायुक्तमंका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है। यहाँ जिस प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगमें श्रायुवन्धका निर्पेध किया है उस प्रकार श्राहारकमिश्रकाय-योगमें आयुवन्धका निषेध नहीं किया। इतना ही नहीं किन्तु इस व आगेके प्रकरणींकी देखनेसे विदिन होता है कि महावन्धके अनुसार आहारककाययोगके समान आहारक-मिश्रकाययोगमें भी आयुवन्ध होता है। किन्तु गोम्मटमार कर्मकाग्डमें आहारकमिश्रकाय-योगमें आयुबन्धका निर्पेध किया है। संयतासंयत जीवोंका गमन सोलवें कल्पतक छीर सामादनसम्यदृष्टियोंका गमन अन्तिम श्रैवेयकतक होता है। इसमे इनके श्रायकर्मका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे वाईस ग्रीर इकतीस सागर प्रमाण वतलाया है। श्रेप कथन सुगम है।

<sup>1.</sup> मृलप्रती –हिटी कम्माणं सेमाण । स्त्राहार–इति पटः।

२६. एइंदिएसु वादर-बादरपज्जत्तस्स सत्तरणं कम्माणं उक्क॰ हिदिवंधो सागरोवमस्स तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोसुहुत्तं आबाधा । आबाधृिणया कम्महिदी कम्मिणसेगो । आयुगस्स उक्कस्सिहिदिवंधो पुन्वकोडी । सत्त्वस्ससहस्साणि सादिरेयाणि आवाधा । कम्मिहिदी कम्मिणः । वादरएइंदि-यअपज्जत्त-सुहुमण्इंदियपज्जत्त-अपज्जत्ताणं सत्त्तभागा वे सत्तभागा पत्तिदोवमस्स आसंग्वेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतोसुहुत्तं आवाधा । आबाधृिणया कम्मिहिदी कम्म॰ । आयुगस्स उक्क॰ हिदिवं॰ पुन्वकोडी । अंतोसुहुत्तं आवाधा । कम्मिहिदी कम्म॰ । सन्वपुढ॰-आउ॰-तेउ॰-वाउ॰-वणण्पदि॰-वाद्वणण्पदिपत्तेगसरीर॰ ए दियमंगो । णविर आयु॰ उक्क॰ हिदि॰ पुन्वकोडी । सत्तवस्ससहस्साणि सादि॰ वेवस्ससहस्साणि सादि॰ एक्करादिदिया॰ एक्कवस्ससहस्साणि स्तरणं कम्माणं पुढिवकाइयभंगो । आयु॰ सन्विणियोदाणं मुहुमण्इंदियभंगो ।

२६. एकेन्द्रियोंमें बादर श्रीर बादर पर्याप्त जीवोंके सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भागप्रमाण होता है। अन्तर्मुहर्नप्रमाण आबाधा होती है श्रोर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निपेक होते हैं। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिप्रमाणे है, साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण त्रावाधा है स्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक हैं। बादर एकेन्द्रिय स्रपर्याप्त. सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रौर सक्ष्म एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोंके सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भागप्रमाण है। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्राबाधा है, श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है। अन्तर्मुहुर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। सब प्रथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक श्रीर बादर वन-स्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके सब कमींका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध त्रादि एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ग्रायुकर्मका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है, ग्राबाधा क्रमसे साधिक सात हजार वर्ष, साधिक दो हजार वर्ष, एक दिनरात, एक हजार वर्ष और साधिक तीन हजार वर्ष प्रमाण है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक हैं। निगोद जीवोंके सातों कमौंका स्थितिबन्ध स्त्रादि पृथिवीकायिक जीवोंके समान है। तथा सब निगोद जीवोंके श्रायुकर्मका स्थितिबन्ध श्रादि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — एकेन्द्रिय जीवोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्यराय कर्म-का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा एक सागरप्रमाण होता है और नाम और गोत्रका एक सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता है। पर्याप्त एकेन्द्रियोंके और बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंके इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है। शेष बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त एकेन्द्रियोंके इसमेंसे पत्यका असंख्यातवा भाग कम कर देनेपर उत्कृष्ट स्थिति- २७. वेइंदि०-तेइंदि०-चउरिंदि० तेसि चेव पज्जत्ताणं सत्ताणं कम्माणं उक्क० हिदि० सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमपण्णासाए सागरोवमसदस्स तिणिण सत्त-भागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोग्र० आवाधा । [आवाहणिया] कम्मिहदी कम्म० । आयुग० उक्क० हिदि० पुन्वकोडी । चत्तारिवस्साणि सोलमरादिंदियाणि सादिरेयाणि वे मासं च आवाधा । कम्मिहदी कम्म० । तेसि चेव अपज्जत्ताणं सत्ताणं कम्माणं उक्क० हिदिंब० एवं चेव । एवरि पिलदोवमस्स संखेजनिद्भागेण ऊणियं । [ अंतोग्रहत्तमावाधा । ] कम्मिहदी कम्म० । आयु० पंचिदिय-तिरिक्षव० अपज्जत्तभंगो ।

बन्ध होता है। एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके स्थितिवन्धका यह बीजपद है। इसी बीजपद के ग्रमुसार पृथिवी कायिक श्रादिके बादर, सृक्ष्म श्रौर इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीबोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध जानना चाहिये। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सर्वत्र एक पूर्वकोटिप्रमाण होता है। मात्र श्रावाधामें श्रन्तर है; क्योंकि सब जीवोंकी श्रायु श्रलग श्रलग कही है। इसिलिये जिसकी जितनी उत्कृष्ट श्रायु कही है उसके श्रमुसार उसके श्रायुकर्मका उत्कृष्ट श्रावाधाकाल जानना चाहिये। यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

२७. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय तथा इन्होंके पर्याप्त जीवोंक सात कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध क्रमसे पच्चीस, पचास श्रीर सौ सागर का तीन बटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रीर दो बटे सात भागप्रमाण होता है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्राबाधा होती हैं श्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिप्रमाण होता है, चार वर्ष, साधिक सोलह रातदिन श्रीर दो महीना प्रमाण उत्कृष्ट श्रावाधा होती है तथा कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। इन्हीं श्रप्याप्त जीवोंक सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है। इतनी विद्यापता है कि वह पत्यका संख्यातवाँ भाग कम होता है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि एंचेन्द्रिय तिर्थच श्रप्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ — द्वीन्द्रिय श्रीर द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रीर अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पच्चीस सागरका तीन बट सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा पच्चीस सागरप्रमाण होता है तथा नाम श्रीर गोत्रका पच्चीस सागरप्रमाण होता है। द्वीन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके सर्वत्र पत्यका संख्यानवाँ भाग कम करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। त्रीन्द्रिय श्रीर त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा पचास सागरप्रमाण होता है तथा नाम श्रीर गोत्रका पचास सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता है। त्रीन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके सर्वत्र पत्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। चतुरिन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंके झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सो सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा सौ सागरप्रमाण होता है तथा नाम श्रीर गोत्रका सौ सागरका वो बटे सात भागप्रमाण होता है। चतुरिन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके सर्वत्र पत्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेपर प्रमाण होता है। चतुरिन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके सर्वत्र पत्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेपर प्रमाण होता है। चतुरिन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके सर्वत्र पत्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेपर प्रमाण होता है।

- २८. अवगद्० णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइगाणं उक्क० हिद्वं० संखेजनाणि वस्ससहस्साणि। अंतोमु० आवाधा। आवाधृणिया कम्महिदी कम्म०। वेदणीय-णामागोदाणं उक्क० हिद्वि० पिलदोवमस्स असंखेजनिद्भागा। अंतोमु० आवाध्। आवाधृ० कम्मिद्दी कम्मिण०। मोहणीय० उक्क० हिदीवं० संखेजनाणि वाससदाणि। अंतोमुहुत्तं आवा०। आवाधृणि० कम्मिहिदी कम्म०। मुहुमसंप० तिएणं कम्माणं उक्क० हिदिवं० मुहुत्तपुधत्तं। अंतोमु० आवा०। आवाधृ० कम्मिहिदी कम्म०। वेदणीय-णामा-गोदाणं उक्क० हिदिवं० मासपुधत्तं। अंतोमु० आवाध्। आवाधृ० कम्मिहिदी कम्म०।
- २६. श्रसएएीसु सत्तएएं कम्माएं उक्क॰ द्विदिवं॰ सागरोवमसहस्सस्स तिएए सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा। श्रंतोसुहृतं श्रावा॰। श्रावाधृ॰ कम्मद्विदी कम्म॰। श्रायुग॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ पिलदोवमस्स श्रसंखे॰भागो। एर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। श्रावाधा सर्वत्र श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण है। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सर्वत्र एक पूर्वकोटिप्रमाण है। मात्र इसकी श्रावाधामं श्रन्तर है, सब भेदोंकी उत्कृष्ट श्रायु श्रलग श्रलग कही है। इसिलये जिसकी जितनी उत्कृष्ट श्रायु है उसके श्रनुसार उसके श्रायुकर्मका उत्कृष्ट श्रावाधाकाल जानना चाहिये। शेष कथन सुगम है।
- २८. श्रपगतवेदवाले जीवोंके श्वानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मका उत्हृष्ट स्थितवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तमुंहुर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधाने न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रका उत्हृष्ट स्थितवन्ध पत्यका श्रसंख्यातवाँ भागप्रमाण होता है, श्रन्तमुंहुर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। मोहनीय कर्मका उत्हृष्ट स्थितवन्ध संख्यात सो वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तमुंहुर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। स्क्ष्मसाम्यराय संयत जीवोंके तीन कर्मोंका उत्हृष्ट स्थितवन्ध मुहुर्तपृथयत्वप्रमाण होता है, श्रन्तमुंहुर्त प्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रका उत्हृष्ट स्थितवन्ध मासपृथक्तवप्रमाण होता है, अन्तर्मुहुर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मनिपंक होते हैं। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रका उत्हृष्ट स्थितवन्ध मासपृथक्तवप्रमाण होता है, अन्तर्मुहुर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मनिपंक होते हैं।

विशेपार्थ—यहाँ जो श्रापगतवेदी जीवके और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवके कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बतलाया है वह उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवके सूक्ष्मसाम्परायके श्रन्तिम समयमें श्रीर श्रपगतवेदके श्रन्तिम समयमें प्राप्त होता है। सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयका और श्रेणिमें श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता, इसिल्ये सूक्ष्मसाम्परायसंयतके मोहनीय और श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका और श्रपगतवेदी जीवके मात्र श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रीर श्रपगतवेदी जीवके मात्र श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका निर्देश नहीं किया। शेष कथन सुगम है।

२९. श्रसंक्षी जीवोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक हजार सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग श्रौर दो बटे सात भागप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण श्रावाधा होती है और आवाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते हैं। श्रायुकर्मका

पुन्वकोडितिभागं च त्रावाथा । कम्पद्विदी कम्प० । एवमुक्कस्सत्रो त्राद्वच्छेदो समत्तो ।

३०. जहराणागे पगदं । दुविधो णिदेसो—श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्य श्रोघेण णाणावर ०-दंसणावर ०-मोहणीय ०-त्रंतराइगाणं जहएणत्रो द्विदिवंशे स्रंती । अंतोमुहुत्तं आवाथा । आवाधृ ॰ कम्मद्विदी कम्म ॰ । वेदणीयस्स जहण्णाओ द्विदिवंधो बारस मुहुत्तं । अंतोमु॰ आवाधा । आवाधु॰ कम्मद्विदी कम्म॰ । आयुग॰ जह० हिदिवं खुद्दाभवग्गहणं। अंतो अवा । कम्महिदी कम्म । [ सामागोदासं

जहएएखो हिदिवंथो अह मुहुत्तं । अंतोमुहुत्तमावाथा । आवाथृशिया कम्महिदी कम्मिरिसमो । ] एवमोघभंगो मगुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमगा०-पंचविच०-कायजोगि-त्रोरालियका०-त्रवगद्वे०-लोभक०--त्राभि०-सुद्०-त्रोधि०-मरापज्जव०-संजद-चक्लुदं०-अचक्लुदं०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइगस०-सण्णि-आहारग ति एवरि अवगढवे० आयुगं एात्थि। आभि०-सुद०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइगस० त्रायुग॰ जह॰ द्विदि॰ वासपुधत्तं । त्रंतोमु॰ त्रावाधा । कम्पद्विदी कम्पणिसेगो । मणपज्जव॰-संजदा॰ श्रायुग॰ जह॰ द्विदिवं॰ पलिदोवमपुधत्तं । श्रंतोमु॰ श्रावाधा । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता है, पूर्वकोटिके त्रिभागप्रमाण श्राबाधा होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषक होते हैं।

विशेषार्थ-- ग्रसंबी जीवोंके मोहनीयका उन्क्रप्ट स्थितवन्ध एक हजार सागरप्रमाण, **क्षानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रौर श्रन्तरायका एक हजार सागरका तीन बटे सात** भागप्रमाण तथा नाम त्रौर गोत्रका एक हजार सागरका दो वट सात भाग प्रमाण होता है। श्रमंत्री जीव मरकर प्रथम नरकमें श्रीर भवनिषकमें भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस दृष्टिसे इनके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यके ऋसंख्यातवें भागप्रमाण होता है। शेप कथन सुगम है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट अद्धाच्छेद समाप्त हुआ।

३०. य्रव जघन्यका प्रकरण हैं। उसकी क्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रीर श्रादेश । श्रोघसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रौर श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहर्तप्रमाणु है, अन्तर्मुहर्तप्रमाणु आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाणु कर्मनिषंक हैं। वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितियन्ध वारह मुहुर्न है, अन्तर्मुहुर्न आबाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। श्रायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्चल्लकभवग्रहण् प्रमाण् हे, श्रन्तर्मृहर्व श्रावाधा हे श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण् कर्मनिषेक है । नाम श्रीर गोत्र कर्मका जबन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहर्त हैं, अन्तर्मुहर्त श्राबाधा है श्रीर श्राबाधास न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक हैं। मनुष्यित्रक, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनेध्योगी, पाँच वचनयोगो, काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, श्रपगतवेदी, लोभक्रपायी, आभिनिबोधिक-कानी, श्रृतक्षानी, श्रविधक्षानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, चचुदर्शनी, श्रवचुदर्शनी, श्रविध-दर्शनी, सम्यग्द्दष्टि, ज्ञायिकसम्यग्द्दष्टि, संब्री श्रीर श्राहारक जीवोंके इसी प्रकार श्रोधके समान जानना चाहिय । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंके श्रायकर्मका वन्ध नहीं होता । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी, श्रवधिज्ञानी, सम्यग्दिष्ट श्रीर ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके ऋायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध वर्षपृथकत्वप्रमाण होता है, ऋन्तर्मुहर्न प्रमाण त्रावाधा होती है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते हैं। मनःपर्ययशानी श्रीर संयत

कम्मिट्टिदी कम्म० । सुक्कले० आयु० जह० द्विदिवं० मासपुथत्तं। अंतोमु० आवाधा। कम्मिट्टिदी कम्मिणिसेगो'।

३१. ब्रादेसेण णिरयगईए लेरइएस सत्तरणं कम्माणं जह० द्विदिवं० सागरो-वमसहस्सस्स निष्णि-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा वे-सत्त भागा पिलदो० संखेजनिद्भागेण ऊणियं। स्रंतोस्र० ब्रावाधा। ब्रावाधू० कम्मिटिदी कम्म०। स्रायुग० जह० द्विदिवं० श्रंतो०। श्रंतोस्र० स्रावाधा। कम्मिटिदी कम्म०। एवं पढम-

जीवोंके श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्योपमपृथक्त्वप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुइर्त प्रमाण श्राबाधा होती है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। शुक्ललेश्यावालींके श्रायुक्मिका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्राबाधा होती है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं।

विशेषार्थ-ग्रोघसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गांत्र श्रीर श्रन्तराय जघन्य स्थितिबन्ध चपक सङ्मसाम्परायके श्रन्तिम समयमें होता है। मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध चपक श्रनिवृत्तिकरणके श्रन्तिम समयमें होता है श्रीर श्राय-कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मिध्यात्व गुणस्थानमें होता है। यहाँ श्रन्य जिन मार्गणाओं में श्रोधप्ररूपणा कही है उनमें श्रायके सिवा सात कमींका तो श्रोधके समान स्थितवन्ध बन जाता है, क्योंकि उन सब मार्गणाश्रोंमें चुपकश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव है। किन्तु उक्त मार्गणाश्री-मेंसे जिन मार्गणात्रोंमें मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है उनमें श्रायकर्मके स्थितवन्धके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है जिसका निर्देश मूलमें ही किया है। ख़ुलासा इस प्रकार है-श्रेणिमं त्रायुबन्ध नहीं होता इसलिये त्रपगतवेदीके त्रायुकर्मके बन्धका निषध किया है। श्राभिनिबोधिक ज्ञान, श्रवज्ञान, श्रवधिज्ञान, सम्यग्द्रिष्ट श्रीर ज्ञायिकसम्यग्द्रिष्ट ये मार्गणाएँ मनुष्यगति और तिर्यचगतिके समान नरकगति और देवगतिमें भी सम्भव हैं। यतः नरकगतिमें सम्यक्त्व ग्रवस्थामें जघन्य स्थितिबन्ध वर्षप्रथक्त्वप्रमाण होता है श्रतः इन मार्गणात्रों में श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्घ वर्षपृथक्तवप्रमाण कहा है। मनःपर्ययज्ञानी श्रीर संयत मनुष्य ही होते हैं। इनके संक्षेश परिणामोंकी बहुलता होनेपर छठवें गुणस्थानमें पल्योपमप्रथक्त्वप्रमारा श्रायवन्ध होता है। इसीसे इन मार्गशाश्रोंमें श्रायकर्मका जघन्य स्थितवन्ध, उक्त प्रमाण कहा है। शुक्ललेश्या मिथ्यात्य गुणस्थानमें भी सम्भव है। यदि शुक्ललेश्यारूप परिणामोंके हायमान होनेपर श्रायुबन्ध हो तो मासप्रथक्त प्रमाण स्थिति-बन्ध सम्भव है। इसीसे शुक्ललेश्यामें उक्त प्रमाण जघन्य स्थितवन्ध कहा है। शेष कथन

३१. त्रादेशसे मरकगितमं नारिकयों में सात कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध एक हजार सागरका पल्यका संख्यातवां भागकम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग त्रौर दी बटे सात भाग प्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण त्रावाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। इसी प्रकार प्रथम पृथिवी देव, भवनवासीदेव और व्यन्तर देवोंमें जानना

१. गो० क०, गा० १३१।

पुढवीए देवा-भवणा॰-वाणावं॰ । एवं चेव सञ्वर्णचिंदिर्यानिरक्ख-मणुसत्रपज्जत्त-पंचिं-दियत्रपज्जत्ता॰ । णवरि त्रायु॰ त्रोघं ?

३२. विदियाए यात्र सत्तमा ति सत्तएएं कम्माएं जह० हिद्बं॰ श्रंतोकोडा-कोडी । श्रंतोम्रहुत्तं श्रावाथा । श्रावाधू॰ कम्महिदिकम्म॰ । श्रायु॰ एएरयोषं । एवं जोदिसिय यात्र सन्वह ति वेजित्वयका॰-वेजित्वयमि॰-श्राहार॰-श्राहारमि॰-विभंग॰-परिहार॰-संजदासंजद्॰-तेउले॰-पम्मले॰-वेद्गस॰-सासए०-सम्मामि॰ । एवरि एदंसु श्रायु॰ विसेसो । जोदिसिय-सोधम्मीसाए० श्रायु॰ जह॰ हिदि॰ श्रंतो॰ । सएक्कुमार-माहिद० मृहत्तपुथत्तं । बह्म-बद्धा तर-लंतव-काविद्द० दिवसपुथत्तं । मृक्क-महासुक्क-सद्र-सहस्सार॰ पक्खपुथत्तं । श्राएद-पाएद-श्रारण-श्रच्चुद० मासपुथत्तं । उर्वार यात्र सन्वद्द ति वासपुथत्तं । श्रंतोमु॰ श्रावा० । कम्महिदी कम्म० । वेज-

चाहिये। तथा इसी प्रकार सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य ग्रपर्याप्त ग्रौर पंचेन्द्रिय ग्रपर्याप्त जीवों के जानना चाहिये। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका कथन श्रोघके समान है।

विशेपार्थ असंक्षी जीव मर कर नरकमें उत्पन्न हो सकता है और ऐ जीवके अपर्याप्त अवस्थामें असंक्षीके योग्य वन्ध होता रहता है। इसीसे नरकमें सात कमींका जघन्य स्थितिवन्ध उक्त प्रमाण कहा है। संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्त गर्भजकी जघन्य आयु अन्तर्मु हुर्त प्रमाण होनसे नरकमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मु हुर्त प्रमाण होनसे नरकमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मु हुर्त प्रमाण कहा है। असंक्षी जीव मर कर प्रथम नरक, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न हो सकता है। इसीसे इन मार्गणाओंमें सामान्य नारिकयोंके समान जघन्य स्थितिवन्ध कहा है। सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय अपर्याप्त इन मार्गणाओंमें यद्यपि एकेन्द्रिय जीव भी मर कर उत्पन्न होता है पर इन मार्गणाओंमें उत्पन्न होनके वाद अपर्याप्त अवस्था में सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध असंक्षीके होनवाले स्थितवन्धसे कम नहीं होता ऐसा नियम है। यहो कारण है कि इन मार्गणाओंमें भी सात कर्मोका जघन्य स्थितवन्ध उक्त प्रमाण कहा है। इन मार्गणाओंमें आयुकर्मका जघन्य स्थितवन्ध अदुक्भव स्थितिवन्ध अमाण कहा है। इन मार्गणाओंमें आयुकर्मका जघन्य स्थितवन्ध अप्रक्रम स्थान कही है। शेष कथन स्थित स्थान है।

३२. दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सातों क्रमीका जघन्य स्थितियन्ध अन्तःकोडीकोडीसागरप्रमाण होता है, अन्तर्मु हर्तप्रमाण श्राबाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होता है। श्रायुक्रमंका कथन सामान्य नारिक्योंकं समान है। इसी प्रकार ज्योतिपियोंसे लेकर सर्वार्थिसिद्ध तकके देवोंकं तथा विकिष्यककाययोगी, वैकिष्यकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, विसङ्ग्रानी, परिहार-विशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिए सासादनसम्यग्दिए श्रीर सम्यग्मिथ्यादिए जीवोंकं जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाश्रीमें आयुक्रमंके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है—ज्योतिषी देव तथा। सौधर्म श्रीर ऐशान कल्पमें आयुक्रमंका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मु हुर्तप्रमाण होता है। सानत्क्रमार श्रीर माहेन्द्रमें सहर्तपृथकत्वप्रमाण होता है। बहा, ब्रह्मोत्तर श्रीर लान्तव कापिएमें दिवसपृथक्वप्रमाण होता है। श्राक महाशुक्र श्रीर शतार सहस्मारमें पच्चपृथक्वप्रमाण होता है। आनत प्रालत श्रीर आरण अव्यतमें मासपृथक्वप्रमाण होता है। श्राग सर्वार्थसिद्ध तक वर्षपृथक्वप्रमाण

वियका॰ त्रायु॰ देवोघं । त्राहार॰-त्राहारिम॰ त्रायु॰ जह॰ द्विदिबं॰ पिलदोवम-पुधत्तं । त्रंतोग्ज॰ त्राबाधा । कम्मद्विदी कम्म॰ । एवं परिहार॰-संजदासंजदा॰ ति । विभंगे त्रायु॰ त्रोघं । तेउलेस्सिया॰ सोधम्मभंगो । पम्माए सणक्कुमारभंगो । वेदगे त्रायु॰ त्रोधिभंगो । सासणे देवोघं ।

३३. तिरिक्लेसु सत्तएएं कम्माएं जह० हिद् ि सागरोवमस्स तिरिएएसत्त भागा सत्तसत्त भागा वेसत्त भागा पलिदोवमस्स असंखेळिदभागेए। ऊणिया । श्रंतोसु० श्राबा० । श्राबाधू० कम्मिहदी क० । श्रायु० श्रोघं । एवं तिरिक्लभंगो सव्वएइदिय-सव्वपंचकाय-श्रोरालियमि०-कम्मइ०-मिद्०-सुद्०-श्रसंजद०-किएए०-एगिल-काउ०-श्रवभिति-भिच्छादि०-श्रसिएए। श्राणाहारग ति । एवरि कम्मइ०-श्राणाहार० श्रायुगं एतिथ ।

होता है। अन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्राबाधा होती है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होता है। वैिक यिक काययोगमें श्रायुकर्मका विचार सामान्य देवोंके समान है। श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध पत्योपमपृथक्त्वप्रमाण होता है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्राबाधा होती है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते हैं। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत श्रोर संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिय। विभंगश्चानमें श्रायुकर्मका कथन श्रोघके समान है। पीततेश्यावालोंके श्रायुकर्मका कथन सौधर्मकल्पके समान है। पात्रतेश्यावालोंके श्रायुकर्मका कथन सोधर्मकल्पके समान है। पात्रतेश्यावालोंके श्रायुकर्मका कथन समान है। वेदकसम्यग्दिश्यांके श्रायुकर्मका कथन श्रविधानियोंके समान है श्रीर सासादनमें श्रायुकर्मका कथन सामान्य देवोंके समान है।

विशेषार्य—संझी पंचेन्द्रियपर्याप्तके जधन्य स्थितिवन्ध ग्रन्तःकोडाकोडीसे कम मही होता । इसी नियम कोध्यानमें रखकर इन दूसरी पृथिवी श्रादि मार्गणाश्रोंमें सात कमौंका स्थितिबन्ध कहा गया है। यद्यपि दूसरी पृथिवी श्रादिक मार्गणाश्रोंमें निवृत्त्येपर्याप्त श्रवस्था भी होती है पर यहां संझी जीव हो मर कर उत्पन्न होता है इसलिये यहां किसी भी हालतमें इससे कम स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है। श्रायुक्मके स्थितिबन्धमें जहां जो विशेषता कही है वह जानकर समक लेना चाहिये।

३३. तिर्यंचोंमें सात कमौंका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका ग्रसंख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भाग, सातवटे सात भाग श्रौर दो वटे सात भागप्रमाण होता है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण त्राबाधा होती है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। श्रायुकर्मका कथन श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब पांचों कायवाले, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंक्षी श्रौर श्रनाहारक जीवोंके तिर्यंचोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंके श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ — तिर्यंचगतिमें जघन्य स्थितिबन्धके विचारमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है। उनके जो जघन्य स्थितिबन्ध होता है वही तिर्यंचगतिमें समसना चाहिये। यहां अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं वे सब एकेन्द्रिय जीवोंके सम्भव हैं, इसिलये उन मार्गणार्श्वमें भी यही व्यवस्था जाननी चाहिये। इन सब मार्गणार्श्वमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध अल्लकभवप्रमाण होता है इसिलये आयुकर्मका कथन श्रोधके समान कहा है।

- ३४. बीइंदि॰-तीइंदिय-चडरिंदि॰ तेसि चेत्र पज्जत्तापज्जताएं सत्तएएं क॰ जह॰ द्विदिवं॰ सागरावमपणुर्वासाए सागरावमपएणासाए सागरावमसदस्स तिरिणसत्त भागा सत्तसत्त मागा वेसत्त भागा पिलदोवमस्स संखेज्जदिभागेण जिल्लां । श्रांतामु॰ श्रांतामु॰ श्रांतामु॰ श्रांतामु॰ कम्मदिदी कम्म॰। श्रांपुगस्स श्रोंपं। तसपज्जत्त ॰ बीइंदियभंगो।
- ३५. इत्थि०-णवुंस० णाणावर०-दंसणावर०-श्रंतराइ० जह० हिदिबं० संखेजाणि वस्ससहस्साणि । श्रंतोग्र० श्राबा० । श्राबाधू० कम्मिहिद्दिक० । वेद-णीय-णामा-गोदाणं जह० हिदिबं० पिलदो० श्रसंखेज्जदिभागो । श्रंतो० श्राबा० । श्राबाधू० कम्मिहिदी क० । मोहणी० जह० हिदिबं० संखेज्जाणि वस्ससदाणि । श्रंतो० श्रावा० । श्राबाधू० कम्मिहिदी क० । श्रायु० श्रोघं । पुरिसवं० छएणं कम्माणं जह० हिदिवं० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । श्रंतो० श्रावा० । श्राबाधू० कम्मिहिदी कम्म० । मोहणीय० सोलस वासाणि । श्रंतो० श्रावाथा । श्रावाधू० कम्मिहिदी क० । श्रायु० श्रोघं । श्रधवा णाणावर०-दंसणावर०-श्रंतराइगाणं जह० हिदिबं० संखेज्जाणि वस्ससदाणि । श्रंतो० श्रावा० । श्रावाधू० कम्मिहिदी क० ।
- ३५. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवोंके तथा इन्होंके पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके सात कर्माका जघन्य स्थितियन्ध क्रमसे पच्चीस सागरका, पचास सागरका श्रीर सौ सागरका पल्यका संख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भागप्रमाण होता है, श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होता है। श्रायुकर्मका विचार श्रीघके समान है। त्रसप्याप्तिका विचार द्वीन्द्रियोंके समान है।
- ३५. स्रीवेदी श्रीर नपुं सक्वेदी जीवंकि झानावरण, दर्शनावरण और श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुं हर्तप्रमाण श्राबाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध पत्यका श्रसंख्यातवां भागप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुं हर्त श्राबाधा होती है श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितबन्ध संख्यात सो वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुं हर्तप्रमाण श्राबाधा होती है श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। श्रायुकर्मका विचार श्रोधके समान है। पुरुपवेदवाले जोवंकि छः कर्मोका जघन्य स्थितबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्राबाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितबन्ध सोलह वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्राबाधा होती है. श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। श्रायुकर्मका विचार श्रोघके समान है। अथवा, झानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितबन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितबन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तर्म हर्तप्रमाण श्राबाधा होती है श्रीर स्थाना स्थान कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिपेक होता है।

विशोपार्थ—तीन वेदवाले जीवोंके सात कमें का यह जबन्य स्थित बन्ध चएक श्रेणीमें प्राप्त होता है श्रीर आयु कर्मका जचन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें प्राप्त होता है, क्योंकि स्रोधके समान भुल्लक भवप्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध वहींपर सम्भव है। श्रन्यत्र

३६. कोध-माण-माय॰ छएणं कम्माणं संखेजाणि वस्ससहस्साणि । अंतोग्रु॰ आवा॰ । आवाधू॰ कम्मिट्टदी कम्म॰ । मोहणीय॰ जह॰ द्विद्वं॰ कोधे वे मासा, माणे मासं, मायाए पक्तं । सन्वाणं अंतो॰ आवा॰ । आवाधू॰ । आयु॰ ओघं । अधवा कोधे सत्तरणं कम्माणं पुरिसभंगो । एवरि, मोह॰ जह॰ द्विद्वं॰ वेमासं । अंतो॰ आवा॰ । आवाधू॰ कम्मिट्ट॰ । माणे तिरिएकि॰ जह॰ द्विद्वं॰ वासपु-धत्तं॰। अंतो॰ आवा॰। [आवाधूणिया कम्म॰।] वेदणीय-एपामा-गोदाणं जह॰ द्विद्वं॰ संखेजाणि वाससदाणि । अंतोग्र॰ आवा॰ । आवाधू॰ । मोहणीय॰ जह॰ मासं । अंतो॰ आवाधा॰ । [आवाधूणिया कम्म॰]। मायाए तिएणं कम्माणं जह॰ मास-पुधत्तं । अंतो॰ आवाधा॰ । [आवाधूणिया कम्म॰ ।] वेदणीय-एपामा-गोदाणं जह॰ वासपुधत्तं । अंतो॰ आवाधा॰ । [आवाधूणिया कम्म॰ ।] मोहणी॰ जह॰ पक्तं । अंतो॰ आवाधा॰ । आवाधु॰ ।

श्रायुकर्मका इतना कम स्थिति वन्ध नहीं होता। यहाँ पुरुषवेदमें 'श्रथवा' कहकर विकल्पान्तरकी सूचना की है सो विचारकर इस कथनका सामंजस्य विठला लेना चाहिए। दूसरे विकल्पद्वारा इसी बातकी सूचना की है। इसीसे पुरुषवेदमें वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण तथा झानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायका जधन्य स्थिति वन्ध संख्यात सं वर्ष प्रमाण कहा है।

३६. क्रोध, मान श्रौर माया कपायवाले जीवोंके छह कमाँका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। ऋन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्रावाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निषेक होता है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध क्रोधकपाय-वालेके दो महीना, मान कपायवालेके एक महीना ग्रौर माया कपायवालेके एक पत्तप्रमाण होता है। सब कर्मी की अन्तर्मुहर्तप्रमाग आवाधा होती है और आवाधासे न्यन कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक होता है। श्रायु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रोघकं समान है। अथवा क्रोधकषायवालेके सात कर्मीका जघन्य स्थितिवन्ध पुरुप वेदवालेके समान है। इतनी विद्रोपता है कि मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है। अन्तर्महर्तप्रमाण आवाधा है और श्राबाधासे न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्मनियंक है। मानकषायवालेके तीन कर्मी का जधन्य स्थितिवन्ध वर्षप्रथक्तव प्रमाण है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है श्रीर श्राबाधसं न्यन कर्म स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। वेदनीय, नाम ग्रौर गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्ष है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण् कर्मनिपेक है। मोहनोयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध एक महीना है। ग्रन्तर्मु हर्तप्रमाण ग्रावाधा है ग्रीर श्राबाधसे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। माया कपायबालेके तीन कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण है। अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका जघन्थ स्थितिवन्ध वर्ष-पृथक्त्वप्रमाण है। अन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्त प्रमाण है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिचेक है।

विशेपार्थ--- उक्त तीन कषायवाले जीवोंके सात कर्मां का जघन्य स्थितिबन्ध ज्ञपक-

३७. सामाइय-च्छेदोवद्वावण०ितिएण कम्माएं जह० मुहुत्तपुथत्तं । श्रंतो० श्राबा०। [ श्राबाधृणि० ] । वेदणीय-णामा-गोदाणं मासपुथत्तं । श्रंतो० श्रावा० । [ श्राबाधृ०। ] मोह० श्रोघं । श्रायुग० नह० पितदोवमपुथत्तं । श्रंतोमु० श्राबाधा० । [ कम्मदिदी कम्म० । ] सुहुमसंप० छएणं कम्माणं श्रोघं ।

३८. उवसमस॰ चदुण्णं कम्माणं जह० [ वे अंतोम्रहु० ] अंतो॰ आवा०। [ आवाधू०। ] वेदणी॰ जह० चउवीसं मुहुत्तं । अंतो० आवाधा०। [ आवाधू०। ] णामा-गोदाणं जह० सोलस मुहुत्तं । अंतो आवा०। [ आवाधू०। ] एवं जहण्णाओ अद्भुक्तेहो समत्तो ।

## एवं अद्भुष्टें समत्तो ।

श्रेणीमें श्रीर श्रायु कर्मका मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है यहाँ भी विकल्पान्तरके सम्बन्धमें वही बात जाननी चाहिए जिसका निर्देश पुरुषवेदके समय कर श्राये हैं।

३७. सामायिक श्रौर छेदोपस्थापनाशृद्धिसंयत जीवोंके तीन कर्मा का जघन्य स्थिति-वन्ध मुहर्तपृथक्तवप्रमाण है, अन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यृन कर्मस्थिति-प्रमाण कर्मनिपंक है। वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध मासपृथक्तव-प्रमाण है, अन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध, श्रावाधा श्रौर निपक रचना श्रोधके समान है। श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्यपृथक्तवप्रमाण है, अन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। स्क्ष्मसाम्प्रराय संयतके छह कर्मोका अधन्य स्थितिबन्ध, श्रावाधा श्रौर निपंक रचना श्रोधके समान है।

निशंपार्थ—उक्क दोनों सयम छठवें गुणस्थानसे लेकर नीवें गुणस्थान तक होते हैं। इसिलये चपकथे णीके नीवें गुणस्थानमें जहाँ जिस कर्मका जघन्य स्थितियनध होता है वहाँ इनमें जघन्य स्थितियनध जानना चाहिये। श्रायुक्रमेका पत्योपमपृथक्वप्रमाण जघन्य स्थितियनध प्रमत्तसंयतके संक्लेश पिरमाणींकी प्रचुरताके होनेपर होता है। श्रोधसे छह कर्मीका जघन्य स्थितियनध श्राप्त खादि चपक सङ्मसाम्पराय गुणस्थानमें ही प्राप्त होता है। इसीसे सूक्ष्मसाम्परायसंयतके छह कर्मोका जघन्य स्थितियनध श्रादि श्रोधके समान कहा है।

३८. उपशमसम्यग्दिए जीवोंके चार कमों का जयन्य स्थितियन्ध दो श्रन्तमुं हुर्न प्रमाण है, श्रन्तमुं हुर्नप्रमाण श्रावाधा है श्रोर आवाधम न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियंक है। वेदनीयका जयन्य स्थितिवन्ध चौवीस मुहुर्न है, श्रन्तमुं हुर्नप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधामें न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियंक है। नाम श्रीर गोत्रका जयन्य स्थितिवन्ध सोलह मुहुर्न है। श्रन्तमुं हुर्नप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियंक है।

विशेषार्थ—उपशम सम्यग्दिएके यह जघन्य स्थितिवन्ध उपशमश्रेणीमें प्राप्त होता है जो चपक श्रेणिमें प्राप्त हुए जघन्य स्थितियन्धसे दृना होता है।

इस प्रकार जघन्य श्रद्धाच्छेद समाप्त हुश्रा ।

## सन्त्र-गोसन्त्रबंधपरूवगा

३६. यो सो सन्तवंधो [णोसन्ववंधो] णाम तस्स इमो णिदेसो—श्रोघेण श्रादे-सेण य । तत्थ श्रोघेण णाणावरणीयम्स द्विदिवंधो किं सन्ववंधो णोसन्ववंधो? सन्व-वंधो वा णोसन्ववंधो वा । सन्वाश्रो द्विदी वंधदि त्ति सन्ववंधो । तदो [ उणियं ] द्विदि वंधदि त्ति णोसन्ववंधो । एवं सत्त्तणणं कम्भाणं । एवं श्राणाद्वारग त्ति णेदन्वं ।

## उक्कस्स-ऋगुक्कस्सबंधपरूवगा

१०, यो सो उक्कस्सवंथो अणुक्कस्सवंथो णाम तस्स इमो णिइसो— अधिण आदे-सेण य । तन्थ ओघेण णाणावरणीयस्स हिदिवंधो कि उक्कस्सवंथो अणुक्कस्सवंथो ? उक्कस्सवंथो वा अणुक्कस्सवंथो वा । सन्वुक्कस्सियं हिदिं वंथित ति उक्कस्सवंथो ।

## सर्ववन्ध नोसर्ववन्धप्ररूपणा

३९. जो सर्ववन्ध श्रोर नोसर्ववन्ध है उसका यह निर्देश है—श्रोधनिर्देश श्रीर श्रादेशनिर्देश। इनमेंसे श्रोधकी श्रपेत्ता ज्ञानवारणोयके स्थितवन्धका क्या सर्ववन्ध होता है या नोसर्ववन्ध होता है ? सर्ववन्ध भी होता है श्रोर नोसर्ववन्ध भी होता है। सब स्थितियोंको वाँधता है इसिलये सर्ववन्ध होता है श्रोर उससे न्यून स्थितियोंको वाँधता है इसिलये नोसर्ववन्ध होता है। इसी प्रकार सात कर्मों का कथन करना चाहिए। इस प्रकार श्रनाहारक मार्गणानक जानना चाहिये।

विशेपार्थ—यहाँ ज्ञानावरण श्रादि श्राठों कमों के स्थितवन्धका सर्ववन्ध भी होता है श्रीर नोसर्ववन्ध भी होता है यह वतलाया है। जब विविच्चत कर्मकी सब स्थितियोंका वन्ध होता है तब सर्ववन्ध होता है, श्रन्यथा नोसर्ववन्ध होता है। उदाहरणार्थ—श्रोघसं ज्ञानावरणकी सब स्थितियाँ तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण हैं। जब इन सब स्थितियोंका वन्ध होता है तब सर्ववन्ध कहलाता हे श्रीर जब इससे न्यून वन्ध होता है तब नोसर्ववन्ध कहलाता है। इसी प्रकार श्रन्य सात कर्मोंकी श्रलग श्रलग सब स्थितियोंका विचार कर सर्ववन्ध श्रीर नोसर्ववन्धका कथन करना चाहिये। मार्गणाश्रोंमें विचार करते समय जिन मार्गणाश्रोंमें यह श्रीघ प्रक्रपणा घटित हो जाय वहाँ श्रोघके समान जानना चाहिये श्रीर जिन मार्गणाश्रोंमें श्रीघरूपणा घटित हो वहाँ श्रादेशसे जहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यानमें रखकर सर्ववन्ध श्रीर नोसर्ववन्धका विचार करना चाहिये। उदाहरणार्थ—चारों गित, पंचित्दय जाति, श्रसकाय, तीन योग, तीन वेद, चार कपाय, मत्यक्षान, श्रताक्षान, विभंगक्षान, श्रसंयत, चचुदर्शन, श्रचचुदर्शन, रुष्णादि तीन लेश्या, मन्य, श्रभन्य, मिथ्यात्व संज्ञी श्रीर श्राहारक इन मार्गणाश्रोंमें श्रोधके समान सर्ववन्ध श्रीर नोसर्ववन्ध होता है। तथा श्रेष मार्गणाश्रोंमें श्रादेशसे सर्ववन्ध और नोसर्ववन्ध श्रीर नोसर्ववन्ध होता है। तथा श्रेष मार्गणाश्रोंमें श्रादेशसे सर्ववन्ध और नोसर्ववन्ध घटित करना चाहिये।

### उत्कृप्ट-अनुत्कृष्टवन्धप्ररूपणा

४०. जो उत्कृष्टवन्ध श्रीर अनुत्कृष्टवन्ध है उसका यह निर्देश है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे श्रानावरणीयके स्थितवन्धका क्या उत्कृष्टवन्ध होता है या श्रनुत्कृष्टवन्ध ? उत्कृष्ट बन्ध भी होता है श्रीर श्रनुत्कृष्टवन्ध भी। सबसे उत्कृष्ट स्थितिको वाँधता है इसलिए 

### जहरागा-अजहरागाबन्धपरूवगा

४१. यो सो जहएएवंथो अजहएएवंथो एगम तस्स इमो एिइसो—ओघेए आदेसेए य । तत्थ ओघेए एगएगवरणीयस्स दिदिवंथो कि जहएए० अजहएए० ? जहएएवंथो वा अजहएएवंथो वा । सन्वजहिएएएयं दिदि वंथमाएग्स जहएएवंथो । तदो उविर वंथमाएग्स अजहएएवंथो । एवं सत्तरएएं कम्माएं । एवं याव अणाहारग ति एदेव्वं । एिएएस आयुग् अजहएएवंथो । एवं सन्वअपज्ञताएं सत्तरएएं कम्माएं अजहएएवंथो । एवं सन्वअपज्ञताएं सत्तरएएं अजहएएवंथो । एवं सुविद्या एवं ] याव अणाहारग ति ओघं ।

# सादि-ऋणादि-धुव-ऋद्धुवबंधपरूवणा

8२. यो सो सादियवंधो अणादियवंधो धुववंधो अद्धुववंधो णाम तम्म इमो ि एदिसो — ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सत्तरणं कम्माणं उक्कम्स॰ अणुक्कम्स॰ उन्कृप्रवन्ध होता है और उससे न्यून स्थितिको वाँधता है इसिलये अनुत्कृप्रवन्ध होता है। इसी प्रकार सात कमौंका कथन करना चाहिये। इस एकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

विशेषार्थ—सबसे उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी उत्कृष्टयन्ध संझा है। जैसे, झानावरणका तीस कोड़ेकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर श्रतिम नियककी उत्कृष्टिस्थितिबन्ध संझा है और इससे न्यून स्थितिबन्ध होने पर वह श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहलाता है। शेष विचार सर्वबन्ध और नोसर्वबन्धके समान जानना चाहिये।

#### जघन्य-अजघन्यवन्धप्ररूपणा

४१. जो जघन्यवन्ध और अजघन्यवन्ध है उसका यह निर्देश हैं — ओघ और आदेश ।
ओघसे ज्ञानावरणीयके स्थितवन्धका क्या जघन्यवन्ध होता है या अजघन्यवन्ध होता है श्रि अजघन्य वन्ध भी होता है और अजघन्य वन्ध भी होता है । सबसे जघन्य स्थितिको वाँधनेवालेके जघन्य वन्ध होता है और इससे अधिक स्थितिको वाँधनेवालेके अजघन्य वन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मों का कथन करना चाहिये । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नारिकयों में आयुकर्मका अजघन्य स्थितिक्य होता है । इसी प्रकार सव अपर्याप्तकोंक सात कर्मों का अजघन्यवन्ध होता है । कितने ही आचार्य अपने अपने स्थितवन्धकी अपना जघन्यवन्ध और अजघन्यवन्धका कथन करने हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ओघको ध्यानमें रख कर कथन करना चाहिए ।

## सादि-अनादि-भ्रुव-अभ्रुववन्थप्ररूपणा

४२. जो सादिवन्ध ग्रनादिवन्ध, ध्रुववन्ध ग्रीर श्रध्रुवयन्ध है उसका यह निर्देश है-श्रीघ श्रीर श्रादेश। उनमें से ग्रांघसे सात कमींका उत्रुष्ट स्थितिबन्ध, ग्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्ध

मूलप्रती त्रायुगर्णसम्बवंधो इति पाउः । २. मूलप्रती कम्माणं णोमव्ववंधो इति पाठः ।

३. मूलप्रतौ श्रप्पप्पणोः .... यात्र इति पाठः ।

जहएणवंथो कि सादि॰ अणादिय॰ धुव॰ अद्धुव॰ ? सादिय-अद्धुवबंधो । अजन्हएणवंथो कि सादि॰ ४ ? सादियवंथो वा अणादियवंथो वा धुवबंधो वा अद्धुव-वंधो वा' । आयुगस्स चनारि वि सा- [दिय-अद्धुवबंधो । एवं अ— ] चक्खुदं॰-भवसि॰ । एवरि भवसि॰ धुवं एतिथ । एवं संसार्ण याव अणाहारग ति ओघेण साधुद्ण एदें वं

## सामित्तपरूवगा

४३. सामित्तं दुविधं, जहराणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सेण पगदं। दुविधो णिद्देसो-

श्रीर जधन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या श्रनादि है, क्या ध्रुव है या क्या श्रध्रुव है? सादि है श्रीर श्रध्रुव है। श्रजधन्यस्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या श्रनादि है, क्या ध्रुव है या क्या श्रध्रुव है? सादि है, श्रनादि है, ध्रुव है श्रीर श्रध्रुव है। श्रायुकर्मके चारों हो सादि श्रीर श्रध्रुव होते हैं। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक शेष सब मार्गणाश्रीमें सादिस्थितिबन्ध श्रादि श्रीधसे साध कर जानना चाहिये।

विशेपार्थ—कर्मका जो बन्ध रुककर पुनः होता है वह सादिबन्ध कहलाता है श्रौर यन्धव्युच्छित्तिके पूर्व तक श्रनादि कालसे जिसका बन्ध होता श्रा रहा है वह श्रनादिवन्य कहलाता है। ध्रवबन्य श्रभन्योंके श्रीर श्रध्ववन्य भन्योंके होता है। ये चारों ही उत्कृष्ट, श्रमुत्कृष्ट, जघन्य श्रौर श्रजघन्य इन चार भेदोंमें घटित करने पर सोलह प्रकारके होते हैं। त्रागे त्राठों कर्मोंका त्राश्रय कर इसी विपयका खुलासा करते हैं – ग्रायुके विना ज्ञानावरण ग्रादि सात कमेंकि उत्कृष्ट, स्थितिवन्ध कादाचित्क होते हैं तथा जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसिल्ये य तीनों सादि श्रीर श्रध्नवके भेदसे दो दो प्रकार के होते हैं किन्तु इस तरह श्रजधन्य स्थितिबन्ध कादाचित्क नहीं होता, क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके प्राप्त होनेके पूर्वतक ब्रानादि कालसे जितना भी स्थितिबन्ध होता है वह सब ग्रजधन्य कहलाता है। तथा उपश्रम श्रे णिमें उक्क सात कर्मोंकी वन्धव्युछित्ति होने पर पुनः उनका श्रजघन्य स्थितिवन्ध होने लगता है इसलिए श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धमें सादि, श्रनादि, ध्रुव श्रीर श्रध्व ये चारों विकल्प बन जाते हैं। श्रायुकर्ममें उत्कृष्ट यादि चारों विकल्प सादि श्रीर अध्वव दो ही प्रकारके हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि श्रायुकर्मका सब जीवोंके कादाचित्क बन्ध होता है। श्रचश्चदर्शन श्रीर भन्य मार्गणा एक तो कार्दाचित्क नहीं हैं श्रीर दूसरे ये क्रमसे चीणमोह श्रीर श्रयोगिकेवली होने तक रहती हैं, इसलिये इनमें सादि श्रादि प्ररूपणा पूर्ववत् बन जाती है, इसलिये इन मार्गणात्रोंमें उक्त प्ररूपणा पूर्ववत् कही है। केवल भव्य मार्गणामें ध्रवविकल्प नहीं होता। कारण स्पष्ट है। शेष सब मार्गणात्रोंमें ये उत्कृष्ट स्थितवन्ध ग्रादि चारों सादि बीर श्रध्नव ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि श्रन्य सब मार्गणाएँ यथासम्भव बदलती रहती हैं या सादि हैं इसलिए उनमें अनादि और ध्रव ये विकल्प नहीं बनते। यद्यपि अभव्य मार्गणा भ्रव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध त्रादिके त्रनादि त्रीर भ्रव न होनेसे सादि त्रीर श्रिभुव ये दो ही विकल्प घटित होते हैं।

### स्वामित्वप्ररूपणा

५३. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य श्रौर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश

१. गो० क०, गा० १५२। २. मुलप्रतौ चत्तारि वि सो .....चक्खुदं इति पाठः ।

त्रोघेण त्रादेसेण य । तत्य त्रोघेण सत्तरणं कम्पाणं उक्कम्सिट्टिबंधो कस्स होदि ? त्ररणदरस्स पंचिदियस्स सिएणस्स मिच्छादिहिस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त्रन्स सागारजागारसुदोवजुत्तस्स उक्किस्सियाए हिदीए उक्कम्सिटिद्संकिलंसेण वृद्दमाणयस्स त्रथवा ईसिमिज्भिपरिणामस्स वा । त्रायुगस्स उक्किस्सित्रो हिद्विधो कस्स होदि ? त्र्रणणदरस्स मणुसस्स वा पंचिदियितिरिक्खजोणिणीयस्स वा सिएणस्स सम्मादिहिस्स मिच्छादिहिस्स वा सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगद्स्स सागारजागरसुदोवजुत्तस्स तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स वा तप्पात्रोग्गसंकिलिहस्स वा उक्किसयाण त्रावाधाए उक्किस्सगे हिद्बंधे वृद्दमाणयस्स ।

४४. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएस सत्तएणं कम्माणं उनकस्सओ हिद्विंथो कम्स होदि ? अएणदरस्स वि मिच्छादिहिस्स सागारजागारसुदोवजुत्तस्स उनकस्सियाए हिदीए उनकस्सए हिदिसंकिलेसे वहमाणस्स अथवा ईसिमिज्भिमपरिणामस्स । आयुगम्स उक्क हिदि कस्स ? अएणदरम्स सम्मादिहिस्स वा मिच्छादिहिस्स वा सागारजागार विपायोग्गविसुद्धस्स उनकस्सियाए आवाधाए उनकस्सिए हिद्विंधे वहमाणम्स । एवं सव्वासु पुढवीसु । एवरि सत्तमाए पुढवीए आयु विम्छादिहिस्स तप्पाक्रांग्गविसुद्धम्स ।

दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपंत्ता सात कमों के उत्रुष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? जो सव पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रु तांपयोगसे उपयुक्त है, उत्रुप्ट स्थितिबन्धके साथ उत्रुप्टस्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रथवा ईपत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा कोई एक संक्षी पंचेन्द्रिय मिध्यादिए जीव उत्रुप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमंके उत्रुप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संक्षी है, सम्यग्दिए या मिध्यादिष्ट है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रु तोपयोगसे उपयुक्त है, तत्र्वायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है या तत्र्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और उत्रुप्ट श्राबाधाके साथ उत्रुप्ट स्थितिबन्ध कर गहा है ऐसा कोई एक मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष योनिवाला जीव श्रायुक्तमंके उत्रुप्ट स्थितबन्धका स्वामो है।

विशेषार्थ—यहां श्रोधसे श्राठों कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश किया गया है। विशेष वक्षव्य इतना ही है कि तेतीस सागर प्रमाण नरकायुका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध मूलमें दिये गये विशेषणोंसे युक्त मनुष्य श्रीर तिर्यंच दोनोंके होता है किन्तु तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट देवायुका बन्ध मात्र मनुष्यके ही होता है।

४४. श्रादेशकी अपेन्। नरकगितमें नारिकयों में सात कमौंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो मिथ्याइष्टि है, साकार जागृत श्रुतोषयोगसे उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्टस्थितिबन्धके योग्य संक्षेश परिणामवाला है या ईपत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा कोई एक नारकी सात कमौंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुक्तमके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?जो सम्यग्दिष्ट है या मिथ्यादिष्ट है, साकार श्रीर जागृत उपयोगवाला होकर भी विशुद्ध परिणामवाला है श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाक साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा कोई एक नारकी श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार सातों पृथिवियों में जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सातवी पृथिवीमें मिथ्यादिष्ट तत्यायोग्य विशुद्ध

१. गो० क०, गा० १३४।

४५. तिरिक्षंसु सत्ताएणं कम्माणं श्रोघं । श्रायुगस्स मिच्छादिहिस्स तप्पाश्रोगग-संकिलिहस्स । एवं पंचिदियतिरिक्ष्य॰ ३ । पंचिदियतिरिक्ष्यश्रप्जन्गेसु सत्त्राणं कम्माणं उक्क॰ हिदि॰ कस्स ? श्रपणद्रस्स सिएणस्स सागारजागारसुदोवज्जनस्स तप्पाश्रोगगउक्कस्सियाए हिदीए उक्कम्सए हिद्संकिलेसे वद्दमाणस्स । श्रायुगस्स उक्क॰ हिदि॰ कस्स॰ ? श्रपणद् ॰ सिएणस्स वा श्रसिएणस्स वा सागारजागारसुदो-वजुदस्स तप्पाश्रोगाविसुद्धस्स उक्क॰ श्रावाधाए उक्कस्सिए हिद्वेषं वद्दमाणस्स ।

४६. मणुस०४-पंचिदिय०२-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-'कायजोगि-श्रोरालि-यका०-कोधादि०४-मदि०--मुद्द०--विभंग०-असंज०--चक्लुद्ं०-अचक्लुद्ं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादिद्वि-सणिण-आहारग ति श्रोधभंगो । णवरि संजमविरहिदाणं तप्पात्रोग्गविसुद्धो ति ण भाणिद्व्वं । श्रायुगस्स मणुसश्रपज्ज०-पंचिदिय-तसश्रप-

परिगामवाला नारकी जीव श्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी होता है।

विशेपार्थ—नरकमें त्रायुकर्मका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटि प्रमाण होता है। तथा प्रारम्भके छह नरकोंमें सम्यग्दिष्ट श्रौर मिध्यादिष्ट दोनों प्रकारके नारिकयोंके यह स्थिति-बन्ध सम्भव है किन्तु सातवें नरकमें यह स्थितिबन्ध भिध्यादिष्टके ही होता है। यह उक्क कथनका तात्पर्य है। शेप कथन सुगम है।

४४, तिर्यञ्जोंमें सात कर्मोंके उत्छए स्थितिवन्धके स्वामीका कथन श्रोधके समान है। श्रायु कर्मके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला तिर्यञ्च होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक उत्छए स्थितिबन्धके स्वामी होते हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंमें सात कर्मों के उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो संश्री है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्य उत्छए स्थितिबन्धके साथ उत्छए स्थितिबन्धके योग्य संक्लेशपरिणामवाला है ऐसा कोई एक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीव सात कर्मों के उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायकर्मके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है शो संश्री है, या श्रसंश्री हे, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त हे, तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला है श्रीर उत्छए श्राबाधाके साथ उत्छए स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीव श्रायकर्मके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ —संज्ञी या श्रसंज्ञी दोनों प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीव उनके योग्य पूर्वकोटि प्रमाण उत्क्रप्ट श्रायुका वन्ध करते हैं इसलिये श्रायुकर्मके उत्क्रप्ट स्थिति-बन्धका स्वामी दोनोंको बतलाया है। शेष कथन सुगम है।

४६. मनुष्य चतुष्क, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, विभक्ष- श्रानी, श्रुसंयत, चचुदर्शनी, श्रुचच्दर्शनी, भव्यसिद्धिक, श्रभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संक्षी श्रीर श्राहारक जीवोंके सब कमों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामित्वका कथन श्रोधके समान करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें जो मार्गणाएँ संयम रहित हैं उनमें तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव श्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है यह नहीं कहना चाहिये। तथा मनुष्य अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रुपर्याप्त श्रीर त्रस श्रुपर्याप्त मार्गणाश्रोमें

<sup>1.</sup> मूलप्रती काजोगि इति पाठः।

जता ॰ पंचिदियतिरिक्खत्रपजनभंगो ।

४७. देवाणं िएरयभंगो याव सहस्सार ति । आणद् याव उवरिमगेवजा ति सत्तरणं कम्माणं उवक विदि विकस्स ? अरणद्व मिच्छादिष्टिस्स सागारजागार विष्णाओग्गसंकिलिष्टस्स । आयु विदेशभंगो । अणुदिस जाव सव्वह वित्त सत्तरणं कम्माणं उक्क विदि विकस्स ? अरणद्रम्स तृष्णाओग्गसंकिलिष्टम्स । आयु विकक्ष हिदि विकस्स ? अरणद्रम्स तृष्णाओग्गसंकिलिष्टम्स । आयु विकक्ष हिदि विकस्स । अरणद्व विष्णाओग्गिवसुद्धस्स विक्ष विद्या ।

त्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापके समान जानना चाहिये।

विशेपार्थ - पहले स्रोघ प्ररूपणामें स्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थित बन्धके स्वामीका कथन करते समय यह कह आये हैं कि जो संबी हैं, सम्यग्दिए या मिथ्यादिए हैं, सन पर्यक्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रु तोपयोगसे उपयुक्त है, तन्त्रायोग्य विशुद्ध परिशामवाला या तत्व्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और उत्कृष्ट श्राबाधासे युक्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिवाला जीव श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी होता है। सो यह कथन अविकल रूपसे यहाँ कही गई सभी मार्गणाओं में घटित होता है क्या यह एक प्रश्न है जिसका समाधान करते हुए यहाँ मुलमें कहा गया है कि जो मार्गणाएँ संयम रहित हैं उनमें यह कथन श्रविकलरूपसे घटित नहीं होता, क्योंकि संयम रहित मार्गणात्रोंमें त्रायुकर्मका तेतीस सागर प्रमाण उत्कृप स्थितिबन्ध विज्ञह परिणामवालेके न होकर तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवालेके ही होता है। वे मार्गणाएँ ये हैं—मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, ग्रसंयत, ग्रभव्य ग्रौर मिथ्यादिए। ऐसा नियम है कि मनुष्यायु, देवायु श्रोर तिर्यञ्चायुके सिवा शेप रही ११७ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवालींक या तत्प्रायोग्य ईषत् मध्यम परिणामवालींक ही होता है। इस नियमके अनुसार नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशुद्ध परिणामवालेके नहीं हो सकता और इन मार्गणाओं में आयका उत्हाए स्थितियन्य नरकायका ही होता है, क्योंकि इन मार्गणात्रोंमें संयमकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हो सकता। इसीलिये इन मार्गणात्रोंका वारण करनेके लिये मूलमें उक्क कथन किया है। शेप कथन सुगम है। किन्तु मनुष्य ग्रपर्याप्त जीव भी संश्री ही होते हैं, इसलिय इनमें श्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय ग्रसंक्षा विदोपण नहीं लगाना चाहिये।

४७. देवोंमें सहस्रार कल्पतक आठों कमोंके उन्ह्रण्ट स्थितियन्धका स्वामी नारिकयोंके समान है। आनत कल्पसे लेकर उपरिम श्रेवेयकतकके देवोंमें सात कमोंके उन्ह्रण्ट स्थितियन्धका स्वामी कोन है? मिथ्यादिण्ट साकार जागृत अतोपयोगमें उपयुक्त श्रीर तत्मायोग्य संक्लेश परिणामवाला कोई भी देव सात कमोंके उत्ह्रण्ट स्थितियन्धका स्वामी है। यहाँ आयुक्रमेंके उत्हृण्ट स्थितियन्धके स्वामीका कथन सामान्य देवोंके समान है। अनुदिश्में लेकर सर्वार्थिसिद्धितकके देवोंमें सात कमोंके उत्हृण्ट स्थितियन्धका स्वामी कीन है? तत्मायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर देव सात कमोंके उत्हृण्ट स्थितियन्धका स्वामी है। आयुक्रमेंके उत्हृण्ट स्थितियन्धका स्वामी है। आयुक्रमेंके उत्हृण्ट स्थितियन्धका स्वामी विण्य परिणामवाला है और उत्हृण्ट श्लाबाधकं साथ उत्हृण्ट स्थितियन्धका स्वामी करा उपयुक्त है, तत्मायोग्य विश्वद्ध परिणामवाला है और उत्हृण्ट श्लाबाधकं साथ उत्हृण्ट स्थितियन्धका स्वामी है।

४८. एइंदिएसु सत्त्तरणं कम्माणं उक्क ब्रिटिब् कस्स १ अएणद्रव् बादरस्स सम्बाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगस्स सागारजागार् तप्पात्रोग्गसंकिलिद्दस्स । आयुव् उक्क ब्रिटिब् कस्स १ अएणद् तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स । एवं एइंदियबाद्रसुहुमपज्जत्ता-पज्जत्त-बीइंदिव्-तेइंदिव्-चदुरिंदिव्पज्जत्तापज्जत्त-सव्बपुद्धविव्-आउव्-तेउव्-वाउव्-वण-प्पदि-पत्तेयव्-णियोद्-बाद्र-सुहुमपज्जत्तापज्जत्तव् । एवरि पज्जत्तए पज्जत्तगहणं काद्व्वं । अपज्जत्तए अपज्जत्तगहणं काद्व्वं ।

४६. त्रोरालियका० सत्तरणं कम्माणं त्रोघं। एवरि दुगद्यस्स। त्रायु०त्रोघं। त्रोरालियमिस्से सत्तरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स० ? त्र्ररणद० दुगद्यस्स मिच्छादिद्दिस्स सिएएस्स तप्पात्रोग्गसंकिले० से काले सरीरपज्जती गाहिदि ति तप्पात्रोग्गः उक्क० मंकिलेसे वट्टमाएगस्स । त्रायु० उक्क० दिदि० कस्स ?

विशेपार्थ—यहाँ देवों में आठों कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय तीन विभाग कर दिये हैं—पहला सहस्रार स्वर्ग तकका, दूसरा नौ प्रैवेयकतकका और तीसरा सर्वार्थसिद्धि तकका। नौ प्रैवेयक तक मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों होते हैं तथा सहस्रार कल्पतक सात कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ग्रोधके समान बन जाता है, इसलिए ये विभाग किये गये हैं। बाकीकी सब विशेषताएँ श्राठों कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रद्धान्छेदको देखकर समभ लेनी चाहिए।

४८. एकेन्द्रियोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी कौन है? जो बादर है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला है ऐसा अन्यतर एकेन्द्रिय जीव सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुक्रमंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुक्रमंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जोव आयुक्रमंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय बादर और सूदम तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा निगोद जीवोंके और इनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंका कथन करते समय 'प्रपर्याप्त' पदका ग्रहण करना चाहिए।

निशेषार्थ — एकेन्द्रियादि इन मार्गणाओं में सब कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रद्धाच्छेद पहले कह श्राये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहाँ उत्कृष्ट स्थितिवन्धके स्वामीका विचार कर लेना चाहिये। यहाँ केवल इतना हो बतलाया गया है कि विविद्यत मार्गणामें किस योग्यता- के होनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है।

४९. श्रीदारिकाययोगमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि यह दो गतिके जीवोंके होता है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। श्रीदारिक मिश्रकाययोगमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो मिथ्यादिष्ट है, संझी है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है, तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होनेवाला है श्रीर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशक्य परिणामोंसे युक्त है ऐसा श्रन्यतर दो गतिका जीव सात कमोंके उत्कृष्ट स्थिति-

श्रारणद् तप्पाश्रोग्गविसुद्ध उक्कः । वेउव्वियः सत्तरणं कम्माणं उक्कः हिद्दिः कस्स ? श्रारणद्रः देवस्स वा एरिइगस्स उक्कस्ससंकिलिद्दः । श्रायुः उक्कः हिद्दिः कस्सः ? श्रारणद् श्रारणद् सम्मादिद्दिः मिच्छादिद्दिः तप्पाश्रोग्गविसुद्धस्स । वेउव्वियमिः सत्तरणं कम्माणं उक्कः हिद्दिः कस्स ? श्रारणद् देवस्स वा एरिइयस्स वा मिच्छादिद्दिस्स से कालं सरीरपज्जत्ती गाहिद्दि ति । श्राहारकाः सत्तरणं कम्माणं उक्कः हिद्दिः कस्स ? श्रारणद् पमत्तसंजद्स्स तप्पाश्रोग्गसंकिलिद्दिस्स । श्रायुः [ उक्कः हिद्दिः कस्स ? श्रारणद् ] तप्पाश्रोग्गविसुद्धस्स । एवं श्राहारिकः । एवरि से काले पज्जत्ती गाहिद्दि ति भाणिद्व्यं । कम्मइः सत्तरणं कम्माणं उक्कः हिद्दिः कस्स ? श्रारणदः चदुगदियस्स पंचिद्यस्स सिएणस्स मिच्छा-दिद्दिस्स सागारजागार-तप्पाश्रोग्ग-उक्कस्ससंकिलहस्स ।

५०. इत्थि - पुरिस - सत्ताएां कम्माएां उक्क इंदि - कस्स ? तिगदियस्स संकिलिद्धस्स मिच्छादिद्वि० सागारजागार० उक्क०संकि०। त्राय० त्रोघं। एवं एवं-सगवेदे । त्रवगद्वे सत्तर्एां कम्मा उक्क हिदि कस्स ? त्रएएद उवसम-बन्धका स्वामी है । त्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ततायोग्य उत्कृष्ट विश्व द्विसं यक्त ग्रन्यतर जीव श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। वैकियिककाय-योगमें सात कमींके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृप्ट संक्लेशरूप परिणामीसे युक्त ग्रन्यतर देव या नारकी जीव सात कर्मांके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर सम्यग्द्रिष्ट या मिथ्यादृष्टि वैकियिककाययोगी जीव श्राय कर्मके उत्कृप्ट स्थितवन्धका स्वामी है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ? जो देव या नारकी अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा ऐसा अन्यतर वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी जीव सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्राहारक काययोगमें सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला ग्रन्यतर प्रमत्त-संयत जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला ऋन्यतर प्रमत्तसंयत जीव ऋायुकर्मकं उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्राहारकमिश्रकाययोगमें इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि तदनन्तर समयमें पर्याप्तिको प्राप्त होगा ऐसी स्थितिमें इसके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये। कार्मणुकाययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? जो चार गतिका जीव पञ्चेन्द्रिय है, संश्री है, मिध्यादृष्टि है, साकार जागृत तत्व्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है ऐसा अन्यतर कार्मण काययोगी जीव सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

४०. स्त्रीवेदवाले श्रौर पुरुपवेदवाले जीवोंमें सात कमींके उत्हुप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? जो तीन गतिका जीव संक्लिप्ट परिणामवाला है, मिथ्यादिए है श्रौर साकार जागृत उपयोगसे उपयुक्त है वह सात कमींके उत्हुप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमंके उत्हुप्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें जानना चाहिये। श्रिपगतवेदवाले जीवोंमें सात कमींके उत्हुप्ट स्थितबन्धका स्वामी कौन है ? उपशम श्रे णिसे पतित होनेवाला जो श्रम्यतर श्रीनवृत्ति उपशमक जीव तदनन्तर समयमें सवेदी होगा

गस्स परिवद्गाणस्स अणियद्दिम्स सेकाले सर्वेदो होहिद् त्ति चरिमे उक्क० हिदिबंधे वद्दमाणस्स ।

- ५१. त्राभि॰-सुद् ॰-श्रोधि॰ सत्तरणं कम्माणं उक्क॰ द्विदि॰ कम्स ? त्रुपणि॰ चदुगिद्यम्स असंजद्मं॰ मिच्छत्ताभिमुहस्स चिरमे उक्कम्सए द्विद्वंधे वह-माणम्स । त्रायु॰ उक्क॰ द्विदि॰ कम्स ? पमत्तसंज॰ तप्पात्रोग्गिवमुद्धस्स । एवं त्रोधिदं०-सम्मादि॰-वेदगसं० । मणपज्जव॰ सत्तरणं कम्माणं उक्क॰ द्विदि॰ पमत्त-संजदस्स तप्पात्रोग्गसंकिलिद्धम्स असंजमाभिमुहम्म चिरमे उक्क॰ द्विदि॰ वृह्मा॰ । त्रायु॰ श्रोधिमंगो । एवं संजदा-सामाइ०-छेदोव॰ । एवरि मिच्छत्ताभिमुहस्स ।
- ५२. परिहार० सत्तराणं कम्माणं उक्क० द्विदि० पमत्तसंजदस्स सामाइय-च्छेदावद्वावणाभिमुहस्स । आयु० पमत्तसंजदस्य तप्पाओग्गविमुद्धस्स । सृहुमसंप० इस प्रकार जो अन्तिम उन्हण् स्थितियन्धमं अवस्थित है ऐसा अपगतवेदी जीव मात कमीं के उत्हण् स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—नारकी नपुंसक होते हैं अतः यहां स्त्रीवेद और पुरुषवेदमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व नरक गतिके सिवा अन्य तीन गतियोंके जीवोंक कहना चाहिए। नपुंसकवेदकी अपेका देवगतिके स्थानमें नरकगतिका अहण करना चाहिए, क्योंकि देव नपुंसक नहीं होते। शेष कथन सुगम है।

४१. श्राभिनिबोधिक हानी, श्रुतहानी श्रीर श्रविधिहानी जीवोंमें सात कमीं के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हें ? जो श्रन्थतर चतुर्गतिका श्रसंयतसम्यग्दिए जीव मिण्यात्वके श्रिमुख हें और श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें विद्यमान हें वह सात कमीं के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हैं। श्रायुक्षमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हें ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला प्रमत्तसंयत जीव श्रायुक्षमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हैं। इसी प्रकार श्रविध्दर्शनी, सम्यग्दिए श्रीर वेदकसम्यग्दिए जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययहानी जीवोंमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हें ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवाला है, श्रसंयमके श्रीमुख है श्रीर श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें श्रविधित है वह मनःपर्ययहानी जीव सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायुक्मिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रविधहानीके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापनाशुद्धसंयत जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके श्रीमुख हुए जीवके सात कमींके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामित्व कहना चाहिये।

विशेपार्थ — सात कर्मीका उत्छए स्थितिबन्ध संक्लेशपरिणाममें होता है इसिलये उक्क मार्गणात्रोंमें जिस मार्गणासे जहां के लिये पतन सम्भव है उसके सन्मुख हुए जीवके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा है। पर इन मार्गणात्रोंमें त्रायुकर्मका उत्छए स्थितिबन्ध विद्युद्ध परिणामोंसे होता है, इसिलये उत्छए श्रायुवन्धके योग्य जहां विशुद्ध परिणाम सम्भव हैं उसे ध्यानमें रख कर सब मार्गणात्रोंमें श्रायुकर्मके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कहा है।

४२. परिहारविशुद्धिसंयत जोवोंमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिवन्थका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव सामायिक श्रीर छेदोपस्थापना संयमके श्रिभमुख है वह परिहारविशुद्धि संयत सात कमोंके उत्कृष्टस्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह परिहारविशुद्धि- छएएं कम्माएं उक्क॰ द्विदि॰ उवसामगस्स । संजदासंजद॰ सत्तरएएं कम्माएं उक्क॰ द्विदि॰ दुगदियस्स मिच्छत्ताभिग्रहस्स । आयु॰ तप्पात्रोग्गविग्रद्धस्स ।

- ५३. किएएएए सत्तएएं कम्माएं उक्क हिद् कस्स ? तिरिक्खस्स सिएएस्स मिच्छादिहिस्स सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जतगद्दस सागारजागार अक्कम्स-संकिलिहस्स । श्रायु अक्क हिद् ितिरक्खस्स वा मणुसस्स वा सिएएस्स पज्जत्तस्स तप्पाश्चोग्गसंकिलिहस्स । एति-काऊएं सत्तएएं कम्माएं उक्क हिद् कस्स ? श्रएए एरइगस्स । श्रायु किएएभंगो । तेउले सत्तएएं कम्माएं उक्क हिद् कस्स ? श्रएए एरइगस्स । श्रायु किएएभंगो । तेउले सत्तएएं कम्माएं उक्क हिद् कस्स ? श्रएए श्रोधभंगो । पम्माए सत्तएएं कम्माएं उक्क हिद् कस्स ? श्रएए सहस्सारंतम्स मिच्छादिहि । श्रायु तेउले भंगो । सुक्काए सत्तएएं क उक्क हिद् कस्स ? श्रएए श्राए श्राए श्राए श्राए श्राए विकार सिच्छादिहि स्स तप्पाश्चोग्गसंकिलिहस्स । श्रायु पमत्तस्स ।
- ४४. खइगस॰ सत्तएएां क॰ उक्क॰ हिदि॰ कस्स ? अएए।० चदुगिदयस्स असंजदसम्मादिहिम्स तप्पाओगगसंकितिहम्स । आयु॰ पमत्तसंज० । उपसमसम्मा॰ संयत जीव आयुकर्मके उत्हाए स्थितिबन्धका स्वामी है। स्क्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें छह कर्मोंके उत्हाए स्थितिबन्धका स्वामी उपशामक होता है। संयतासंयतोंमें सात कर्मोंके उत्हाए स्थितिबन्धका स्वामी पिथ्यात्वके अभिमुख हुआ दो गितका जीव होता है। आयुकर्मके उत्हाए स्थितिबन्धका स्वामी तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामवाला संयतासंयत जीव होता है।
- ५३. कृष्णुलेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? तिर्यंचगतिका जीव संक्षी है, मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तयोंसं पर्याप्त है, साकार जागृत उपयोगसे उपयक्त है ग्रौर उत्कृष्ट संक्लेश परिशामवाला है वह सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके उत्हाए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो तिर्यंच या मनुष्य संबी है, पर्याप्त है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-वन्धका स्वामी है। नील श्रीर कार्पानलेश्यामें सान कर्मीके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? कोई एक नारकी सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायकर्मके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कृष्णुलेश्याके समान है। पीतलेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितियन्थका स्वामी कौन है ? कोइ एक सौधर्म ग्रीर एशान कल्पतकका देव सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी अवधिक्षानीके समान है। पद्मलेश्यामें सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर सहस्रार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। त्रायुकर्मके उन्द्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है। शक्ल लेश्यामें सात कर्मोंके उन्क्रुए स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रानत कल्पका मिध्यदृष्टि और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला देव सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है । तथा प्रमत्तसंयत जीव श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ।
- ५४. ज्ञायिकसम्यग्दिण्योंमं सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव असंयतसम्यग्दिए है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी

सत्तरणं कम्माणं उक्क० हिद्दि० कम्स ? अग्ण० असंजदसम्मा० तप्पाञ्रोग्ग-उक्कस्ससंकिलिइस्स मिच्छनाभिग्रहस्स । सासणे सत्तरणं कम्माणं उक्क० हिदि० कस्स ? अग्ण० चदुगदियस्स सन्वसंकिलिइस्स मिच्छत्ताभिग्रहस्स । आयु० उक्क० हिदि० कस्स ? अग्णद० मणुसस्स तप्पाञ्रोग्गविग्रद्धस्स । सम्मामि० सत्तरणं कम्माणं उक्क० हिदि० कम्स० ? अग्णद० चदुगदियस्स उक्कस्ससंकिलिइस्स मिच्छत्ताभिग्रहस्स ।

४५. श्रसिएण० सत्तरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? श्रएणद० पंचि-दियपज्जत्तस्स सन्वसंकिलह्नस्स । श्रायु० उक्क० द्विदि० कस्स ? तप्पाश्रोग्गसंकिलि-द्वस्स । श्रणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

४६. जहएएगे पगदं । दुविधो िएहेसो—श्रोघेए श्रादेसेए य । तत्थ श्रोघेए इएएां कम्पाएं जहएएश्रो द्विद्वंधो कम्स होदि ? श्रएएदरम्स खवगस्स मुहुमसं-पराइगस्स चरिमे द्विद्वंधे वट्टमाएस्स । मोह० जह० द्विदि० कस्स ? श्रएएद०

कौन है ? प्रमत्तसंयत जोव आयुक्रमंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है । उपशम सम्यग्दिए-यों से सात कमोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दिए तत्प्रायोग्य उत्छए संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कमोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है । सासादन सम्यग्दिएयों में सात कमोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कमोंके उत्छप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुक्रमंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह आयुक्रमंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है । सम्यग्निथ्यादिएयों में सात कमोंके उत्छप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव उत्छए संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कमोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है ।

४४. असंक्षियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय जीव पर्याप्त है और सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला असंबी जीव है वह श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रनाहारकोंमें सब कथन कार्मण काययोगियोंके समान है।

विशेषार्थ—श्रसंक्षी जीव मरकर भवनवासी श्रीर व्यन्तर देव भी होते हैं श्रीर प्रथम नरकमें भी जाते हैं। यहां श्रसंक्षियोंके श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिशामोंसे ही कराया है। इससे विदित होता है कि श्रसंक्षियोंके देवायुकी श्रपेक्षा नरकायुका स्थितिबन्ध श्रिधिक होता है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

५६. श्रव जघन्य स्वामीका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेद्या छह कमोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो श्रन्यतर सुक्ष्मसाम्परायिक द्यपक जीव श्रन्तिम स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह छह कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मोहनीयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो श्रन्यतर अनिवृत्ति क्षपक जीव श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह मोहनीयके जघन्य

खवगत्रिणयिहस्स चिरमे जह वहमाणस्स । त्रायु जह हिद् कस्स ? त्रणण्द तिरिक्खस्स वा मणुस्सस्स वा एइंदि वेइंदि तेइंदि चर्दुरिंदि पंचिद्य-स्स वा सिएण व्यसिएण वाद्र सुहुम पज्जत्तस्स वा त्रपज्जत्तस्स वा सागार-जागार जिल्ला त्र सिंदि स्स जहिएणयाए त्रावाधाए जहएणए हिद्वं ये वह माण्यस्स । एवं मणुस ३-पंचिद्य-तस २-पंचमण ०-पंचविच ०-काय जोगि-त्रो रालियका ०-त्रवाद ०-लोभक ०-त्राभि ०-सुद ०-त्रोधि ०-मण्य ज्ञव ०-संगद ०-चक्तुदं ०-त्राधिदं ०-सुक ले ०-भवसि ०-सम्मादिहि स्वइग ०-सिएण न्राहार ग ति । एवरि त्रायु ० विसेसो जाणिद्वो । अवगद ० त्रायुगं एतिथ । आभि ०-सुद ०-त्रोधि श्रोधिदं ०-सम्मादि ०-ख इग ० त्रायु ० जह ० हिद् ० कस्स ? अएण्द ० देवस्स वा एए स्यस्स वा तप्पात्रोगसंकि लि ० जह एण्याए त्रावाधाए जह ० हिद् ० वह माण्यस्स । मण्य ज्ञव ०-संगद ० त्रायु ० जह ० हिद् ० कस्स ? अएण्द ० देवस्स वा एप स्रोगसंकि लिहम्स । सुक्काए आयु ० जह ० हिद् ० कस्स ? अएण्द ० देवस्स मिच्छादि ० तप्पात्रोगसंकि ० जह ० आयु ० जह ० हिद् ० कस्स ? अएण्द ० देवस्स मिच्छादि ० तप्पात्रोगसंकि ० जह ० आयु ० जह ० हिद ० वह माण्यस्स । सेसाणं त्रोयभंगो ।

स्थितवन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितवन्धका स्थामी कौन है? जो श्रन्यतर तिर्यंच, मनुष्य, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, एव्चेन्द्रिय, संबी, श्रसंबी, बादर सुक्ष्म, पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जो भी हो, साकार जागृत है, तत्व्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रौर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह श्राय-कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रस-द्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, श्रपगतवेदी, लोभकपायी, ग्राभिनिबोधिकश्वानी, श्रतश्वानी, ग्रवधिश्वानी, मनःपर्ययश्वानी, चक्षुदर्शनी, श्रचक्षुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, गुक्कलेश्यावाले, भव्यसिद्धिक, सम्यग्दिष, चायिक सम्यग्दृष्टि, संक्षी और त्राहारक जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु त्रायुके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है। यथा-ग्रपगतवेदो जीवके ग्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। श्राभिनि-बोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुवधिक्षानी, श्रुवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि श्रीर ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें श्रायु कर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव या नारकी जो तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य त्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह आयुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। मनःपर्ययक्षानी श्रीर संयत जीवोंमें त्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो कौन है ? त्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह त्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। शुक्तलेश्यामें श्रायु कर्मके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव जो मिथ्या-इष्टि है, तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है स्रोर जयन्य स्रावाधाक साथ जयन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। शेप मार्गणाओं सं आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है।

विशंपार्थ—यहाँ स्रोधसे स्राठों कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धके स्वामीका विचार किया गया है। सान कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध त्तपक श्रेणिमें जहाँ जिस कर्मकी बन्धब्युच्छित्ति ४७. श्रादेसेण णिरयगईए लेरइएस उक्कः कम्मः हिदिः कस्सः ? श्रण्णदः श्रस्तिएणपंचिदिः सागारजागाः सन्वित्तिसुद्धस्स पढम-विदियसः वदृमाणः । श्रायुः जहः हिदिः कस्सः ? श्रण्णः मिच्छादिः तप्पाश्राः जहः सं जहः श्राबाः जहः हिदिः वृदः । एवं पढमाए मणुसश्रपज्ञत्त-देवा-भवणः—वाणवेंः । विदियाए याव सत्तमाए सत्ताणं कम्माणं जहः हिदिः कस्सः ? श्रण्णः श्रसं-जदः सन्वित्सुद्धस्सः । श्रायुः पढमपुढविभंगो । एवं जोदिसिय याव सन्वह ति । णविर श्रणुदिस याव सन्वह ति श्रायुगः सम्मादिदिः ।

होती है वहाँ होता है। इस हिसाब से छह कमोंका जघन्य स्थितवन्ध चएक सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है और मोहनीयका चएक अनिवृत्तिकरएमें, क्यों कि सूक्ष्म साम्परायमें मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होता। तथा आयु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सब प्रकारके मनुष्य और तिर्यंचोंके होता है, क्योंकि इन सबके आसंचेपादाकाल प्रमाए आयुक्मके बन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती। यहाँ अन्य वे मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमें चएक श्रेणीकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यह ओघ प्रकृपणा बन जाती है। मात्र इन सब मार्गणाओंमें ओघके समान आयुक्मका जघन्य स्थितिबन्ध नहीं प्राप्त होता, क्यों कि इनमेंसे आभिनिबोधिक आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें मिथ्यात्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं और श्रुक्क लेश्यामें मिथ्यात्वकी प्राप्ति भी हो गई तो वहाँ परिणामोंकी इतनी उज्वलता रहती है जिससे वहाँ आयुका आसंचेपादा काल प्रमाण वन्ध नहीं होता। यही कारण है कि इन मार्गणाओंमें आयु कर्मके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी कौन है इस बातका अलगसे निर्देश किया है।

५७. श्रादेशसे नरकगितमें नारिकयों में सात कमीं के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन हैं? श्रन्यतर जो श्रसंक्षो पञ्चेन्द्रियचर जीव साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है श्रीर प्रथम द्वितीय समयमें स्थित है वह सात कमीं के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन हैं? श्रन्यतर जो मिथ्य। दृष्टि तन्प्रायोग्य जघन्य संक्षेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिका वन्ध कर रहा है वह श्रायु कर्मके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें, मनुष्य श्रपर्यात सामान्य देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवों में जानना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारिकयों में सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन हें? श्रन्यतर श्रसंयतसम्यग्दिए सर्व विशुद्ध परिणामवाला जीव सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रायु कर्मके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी पहली पृथिवीके समान है। इसी प्रकार ज्योतिषियों लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवों के जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रमुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवों से सम्यग्दिए जीव श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेपार्थ—नरकमें श्रसंक्षी जीव भी मरकर उत्पन्न होता है श्रीर उसके श्रपर्याप्त श्रवस्थामें असंक्षीके योग्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे सामान्यसे नरकमें श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रियचर जीवको सात कमोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है। प्रथम नरक, देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देव इन मार्गणाश्रोंमें भी श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता है, इसलिये यहाँ सामान्य नरकके समान प्ररूपणा की है। द्वितीयादि नरकोंमें मिथ्यादृष्टिकी श्रपेचा सम्यग्दृष्टिके सात कर्मोंका स्थितिबन्ध न्यून होता है। श्रेष रहे देवोंमें भी एसा ही जानना

४८. तिरिक्खेसु सत्तराणं कम्माणं जह हिद्धि कस्स ? अरागा वाद्या एइंदि पज्जत सन्वित्त स्वित्व हिद्धि वहमा । आयु आधं । एवं सन्व- एइंदि -सन्वपंचकाय-ओरालियमि -कम्मइग -मिद्ध -सुद्ध -असंज -किरागा - सीत - काड - अब्भिवसि -मिच्छादि - असिरागा -आसिराग ति ।

५६. पंचिदियतिरिक्ख०३ सत्तरणं क० जह० हिदि० कस्म ? अरुण० असिरिणस्स सन्वाहि पज्जतीहि पज्जतगदस्स सागारजागारसन्विवसुद्धस्स जह० हिदि० वदृमाणयस्स । आयुगस्स जह० द्विदि० कस्स ? अरुण० सिरिणस्स वा असिरिणस्स वा पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा सागारजागार-तप्पाओग्गसंकिलि० जह० द्विदि० वदृमाणयम्स । एवं पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-पंचिदियअपज्जत्ता ति ।

चाहिये, इसिलये इन मार्गणाओं में सर्व विशुद्ध परिणामवाले सम्यग्दिएको सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है। अनुदिशसे लेकर आगे सब देव सम्यग्दिए ही होते हैं, इसिलये वहाँ तो सम्यग्दिए तत्थायोग्य संक्लेश परिणामोंके होनेपर आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी होता है, पर यहाँ जो अन्य मार्गणाएँ गिनाई है उनमें आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धकी योग्यता मिथ्यादिष्टके ही पाई जाती है, क्यों कि यहाँ मिथ्यादिष्टके आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणाम हो सकते हैं उतने अन्य गुणस्थान-वालेके नहीं।

५८. तिर्यञ्चोंमं सात कर्माके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो बादर एकेन्द्रिय जीव पर्याप्त है, सर्च विशुद्ध है और जधन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयु कर्मके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी ख्रीधके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब पाँचों स्थावरकाय, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यशानी, श्रुताझानी, असंयत, रूष्णलेश्यावाले,नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादिष्ट, असंशी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेपार्थ — तिर्यंचों में सात कमींका सबसे कम स्थितबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के होता है। इसीसे यहाँ तिर्यञ्चगितमें सात कमींके जघन्य स्थित बन्धके स्थामीका कथन उनकी मुख्यतासे किया है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें प्रायः यह स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे उनका कथन ओघ तिर्यंचोंके समान करनेका निर्देश किया है। इन सब मार्गणाओं में आयु कर्मका जुल्लक भव प्रहणप्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है, इसिलेये आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामीका कथन ओघके समान किया है।

४९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमें सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो असंबी जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिका वन्ध कर रहा है वह सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयु कमिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संबी या असंबी जीव जो कि पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, साकार जागृत हो, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला हो और अघन्य स्थितिबन्ध कर रहा हो वह आयुक्रमेके अघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तके जानना चाहिए।

- ६०. वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० सत्ताएणं क० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० पज्जत्तस्स सागारजागारसव्विमुद्धस्स जह० द्विदि० वट्ट०। आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा तप्पाओग्गसंकित्ति० जह० आवा० जह० द्विदि० वट्ट०। एवं तेसिं चेव पज्जत्तापज्जत्ता०। 'तसअपज्जता० वेइंदियअपज्जत्तभंगो।
- ६१. वेजिञ्चयका॰ सत्त्राणं कम्माणं जह॰ द्विदि॰ कस्स ? अएणद॰ देवणे-रइगस्स सम्मादिद्वि॰ सागारजागारसञ्चित्यस्स जह॰ द्विदि॰ वदृमाणयस्स । आयु॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स ? अएणद॰ देवणेरइगस्स तप्पाओग्गसंकि॰ मिच्छादि॰ । एवं वेजिञ्चयमिस्स॰ । एवरि सत्त्राणं कम्माणं से काले सरीरसज्जत्ती गाहिदिति । आहार॰-आहारमि॰ सत्त्राणं क॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स ? अएण॰ पमत्तस्स सागा-रजागारसञ्चित्यस्स । आहारमिस्स से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि ति । आयु॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? अएण॰ तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स ।
- ६२. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० सत्तराणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अराण० अणियद्वित्ववगस्स जह० द्विदि० वट्टमाणयस्स । आयु० ओवं। णवरि इत्थि०-पुरिस०
- ६०. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवोंमें सात कमेंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर श्रपर्याप्त जीव साकार जागृत है, सर्वविद्युद्ध हे श्रीर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कमेंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायुक्षमंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्थतर जीव पर्याप्त है या श्रपर्याप्त है, तत्म्रायोग्य संह्रेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य श्रावाधांके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार इन तीनोंमें पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। तथा त्रस श्रपर्याप्तकोंमें द्वीन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान भक्त है।
- दश्. वैक्रियिककाययोगमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रौर नारकी जीव जो कि सम्यग्दिए है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रौर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रौर नारकी जीव जो कि तत्थायोग्य संक्षेश परिणामवाला है श्रौर मिथ्यादिए है वह श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी होता है । श्राहारककाययोग श्रौर श्राहारक मिश्रकाययोगमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ! श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रौर सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो है । श्राहारकिमिश्र काययोगमें जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तत्यायोग्य संक्लेशपरिणामवाला जीव श्रायुकर्मके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तत्यायोग्य संक्लेशपरिणामवाला जीव श्रायुकर्मके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी है ।
- ६२. स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्रोर नपुंसकवेदमें सात कमोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्थतर श्रनिवृत्तिच्चपक जीव जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कमोंके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी श्रोधके समान है।

मूलप्रतौ तसपज्जन्ता० इति पाठः ।

त्रायु॰' सिएएस्स वा त्रसिएएस्स वा [पज्जत्तस्स । एवुंस॰ सिएएस्स वा त्रसिएएस्स वा ]पञ्जत्तस्स वा त्रपञ्जत्तस्स वा । एवं कोधमाए-माय॰।

- ६३. विभंगे सत्त्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अएण० मणुसस्स संजमाभिग्रहस्स सागारजागारसञ्बविग्रद्धस्स जह० द्विदि० वृहमाणयस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सागारजागार-संकिलि० जह० आवा० ।
- ६४. सामाइ०-छेदोव० सत्तरणां कम्माणं जह० हिदि० कस्स ? आएण० आणियहिखवगस्स चरिमजह० हिदि० वहमा०। आयु० जह० हिदि० पमत्तसंज-दस्स तप्पाओग्गसंकिलि०। परिहारे सत्तरणां कम्माणं जह० हिदि० आपमत्त० सन्विवसुद्धस्स । आयु० जह० हिदि० आहारकायजोगिभंगो। सहुमसंपराइ० छएणं कम्माणं ओघं। संजदासंजद० सत्तरणां क० जह० हिदि० कस्स ? आएण० मणुसस्स संजमाभिमुहस्स सागारजागारसन्विवसुद्धस्स। आयु० दुगदियस्स तप्पाओग्गसंकिलि०।

६५. तेउले०-पम्मले० सत्तराएां क० जह० द्विदि० कस्स ? त्र्राराण० त्र्रप्पमत्त-

इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदमें जो संक्षी हो, ग्रसंक्षी हो श्रीर पर्याप्त हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नपुंसक वेदमें संक्षी हो, ग्रसंक्षी हो, पर्याप्त हो या श्रपर्याप्त हो वह श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार कोध, मान श्रीर माया कपायमें भी जानना चाहिए।

६३. विभक्षक्षानमें सात कमें के जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य संयमके अभिमुख है, साकार जागृत है, सर्वविद्युद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कमें के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुक्सके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य साकार है, जागृत है, संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आवाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह आयुक्सके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

६४. सामायिक श्रौर छुदोपस्थापना संयममें सात कमांके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर श्रिनिवृत्तिच्चफ श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रप्रमत्तसंयत जीव सर्वविग्रद्ध है वह सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रप्रमत्तसंयत जीव सर्वविग्रद्ध है वह सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्राहारक काययोगीके समान है । स्यूक्मसाम्पराय संयममें छह कमौंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है । संयतासंयतोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? जो श्रन्यतर मनुष्य संयमके श्रिममुख है, साकार जागृत हे श्रीर सर्वविग्रुद्ध है वह सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो दो गितका जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

६४. पीतलेश्या श्रीर पद्मलेश्यामें सात कर्मीके जधन्य स्थितिबन्धका खामी कीन है ?

१. श्रायु० संकिलिटस्स वा श्रसिण्यस्स इति पाटः ।

संजदस्स सागारजागारसव्विविद्यदम्स । अथवा दंसएामोहस्ववगस्स से काले कद-करिएज्जो होहिदि त्ति । आयुगस्स जह० द्विदि० कस्स ? अएए।० देवस्स मिच्छा-दिहिस्स तप्साओग्गसंकिलिह्नस्स जह० आवाधा० जह० द्विदि वृद्या० ।

६६. वेदगसम्मा० सत्ताएणं क० तेउले०भंगो । आयु० देवणेरइयस्स तप्पाओगस्स संकिलिद्वस्स । उनसमस० छएणं क० जह०द्विदि० कस्स ? अएण०
सुहुमसंपराइग० चिरमे जह० द्विदि० नदृमा०। मोहणी० जह० द्विदि० कस्स ? अएण०
आणियद्विजनसमस्स चिरमे जह० द्विदि० नदृमा० । सासणे सत्तरणं क० जह०
द्विदि० कस्स ? अएण० चदुगदियस्स सन्विवमुद्धस्स जह० द्विदि० नदृमा०।
अथवा संजमादो परिवदमाणस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० चदुगदियस्स तप्पाओग्गसंकिलि० जह० द्विदि० नदृमा०। सम्मामिच्छा० सत्तरणं क०
जह० द्विदि० कस्स ? अएण० सागारजागारसन्विवमुद्धस्स से काले सम्मत्तं पदिवज्जदि ति । एवं वंधसामित्तं समत्तं।

जो श्रन्यतर श्रप्रमत्तसंयत जीव साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रथवा जो दर्शनमोहका श्रपक जीव तदनन्तर समयमें छतछत्यवेदक-सम्यन्दिए होगा वह सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमेंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमेंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है? जो श्रन्यतर देव मिथ्यादिए हैं, तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितियन्ध कर रहा है वह श्रायुक्तमेंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है।

६६. वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी पीतलेश्याके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो देव श्रीर नारकी जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह ब्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। उपशम-सम्यग्दिष्योंमें छह कर्मीके जधन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्प-रायिक जीव श्रन्तिम समयमें जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह छह कर्मांके जघन्य स्थिति-बन्धका खामी है। मोहनीय कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? जो श्रन्यतर श्रनिवृत्ति उपशामक जीव श्रन्तिम समयमें जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह मोहनीयकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। सासादनसम्यक्त्वमें सात कर्मीके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर चार गतिका जीव सर्वविद्युद्ध है श्रीर जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह सात कमींके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रथवा संयमसे गिरकर जो सासादनसम्यग्दिष्ट हुन्ना है वह सात कमींके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। त्रायुकर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव तत्वायोग्य संक्लेश परिगामवाला है श्रौर श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है। वह श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। सम्यग मिथ्यादृष्टियों सात कमींके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होगा वह सात कर्मीके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

१. मूलप्रतौ—माण्स्त । श्रायु॰ जह॰ द्विदि॰ वटमा॰। श्रथवा संजमादो परिवदमाणस्स । श्रायु॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स ? श्रयण्॰ चदुगदियस्स तप्पाश्रोग्गसंकिति॰। सम्मामिच्छा॰ इति पाठः।

### बंधकालपरूवगा

६७. वंधकालं दुविधं — जहएएएयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो िए सो — योघेए आदेसेए य । तन्थ योघेए सत्तरएं कम्माएं उक्कस्सयो हिदिवंधो केवचिरं कालादो होदि ? जहएएएए एगसमय्रो, उक्कस्सेए अंतोमुहुत्तं । अणु० जह० य्रंतो०, उक्क० अर्णम्कालमसंखे० । आयु० उक्क० केवचिरं कालादो० ? जहएए७ एग० । अणुक्क० जहएए७ अंतो । एवं मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादिहि ति ।

विशेपार्श—पहले सब मार्गणाश्रोंमें जघन्य स्थितिबन्धके श्रद्धाच्छेदका कथन कर श्राये हैं। यहाँ उनके स्वामीका निर्देश किया है। इसलिये जहाँ जितना जघन्य स्थितिबन्ध कहा है उसे ध्यान में रखकर उक्त प्रकारसे उसके स्वामित्वको घटित कर लेना चाहिए।

इस प्रकार बन्धस्वामित्वका कथन समाप्त हुन्ना।

#### वन्धकाल प्ररूपणा

६७. बन्धकाल दो प्रकारका है—जधन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रिपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रीर श्रादेश । उनमेंसे श्रीधसे सात कमोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका कितना काल है ? जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहर्त है । श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रमन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिचर्तन प्रमाण है । श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है ? जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक सयय है । श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है । इसी प्रकार मत्यशानी, श्रुताश्वानी, श्रसंयत, श्रचलुदर्शनी, भव्य, श्रमव्य श्रीर मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—स्थितिबन्ध पहले उन्क्रप्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य श्रीर अजधन्यके भेदसे चार प्रकारका वतला ग्राये हैं। इनमें यहाँ सर्वेपथम एक जीवकी ग्रपंता उत्रुप्ट ग्रीर श्रमत्रुप्ट स्थितिबन्ध कमसे कम कितने काल तक ग्रौर श्रधिकसे श्रधिक कितने काल तक होता रहता है इसका विचार किया जा रहा है। यहाँ उत्कृष्ट स्थितियन्थका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त बतलाया है। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट मंक्नेशरूप परिणाम अन्तर्मुहर्तसे ऋधिक काल तक नहीं रहते। उसमें भी उन परिणामोंसे उतने काल तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी जीवके एक समय तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर श्रमुन्कृष्ट स्थितिबन्ध होने लगता है श्रीर किसीके श्रन्तर्महर्त काल तक उत्क्रप् स्थितिबन्ध होता रहता है। यही कारण है कि यहाँ सान कर्मोंके उत्क्रप्ट स्थिति-बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है। इन कमींके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल ग्रन्तर्मुहर्न है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर पुनः वह श्रन्तर्महर्त कालके पहले कभी नहीं होता। इसका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है; क्योंकि संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्हाए श्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक समय तक श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तर्मुहुर्न काल तक होता है। इससे अधिक काल तक श्रायुकर्मका बन्ध ही नहीं होता। यहाँ कारण है कि श्रायुकर्मके उत्हुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्हुष्ट काल एक समय तथा श्रानुत्हुष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त कहा है। यहाँ मत्यक्षानी श्रादि जितनी मार्गणाएँ

- ६८. त्रादेसेण रेपरइएस सत्तरणं कम्माणं उक्क॰ त्रोघं। त्र्रणुक॰ जह॰ एगस॰, उक्क॰ तेत्तीसं सागरोव॰। त्रायु॰ त्रोघं। एवं सत्तसु पुढवीसु। एवरि त्रणुक्स्स॰ त्रप्रप्रणो द्विदी भाणिद्वा।
- ६६. तिरिक्षेसु श्रोघं । पंचिदियतिरिक्षव ३-मणुस ३-देवा याव सव्बद्ध ति यथासंखाए सत्तएएं कम्माएं उक्त ब्रिट्टिव जह एगस , उक्त ब्रितासु । श्रणुक व जह एगक, उक्त व [ तिरिए पिलदोवमाणि पुव्यकोडिपुधत्तेण क्मिरियणि ] तिरिए पिलदोव पुव्यकोडिपुधत्तेण हिदी । श्रायु श्रोघं ।
- ७०. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-मणुसअपज्जत्त-विगलिदि०-पंचिदिय-तसअप-ज्जत्ता० सत्तरणं कम्भाणं उक्क० अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो०। आयु श्रोघं।

गिनाई हैं उनमें श्राठों कर्मीका यह काल श्रविकल घटित हो जाता है, इसलिये इनके कथनको श्रोघके समान कहा है।

६८ श्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रामुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। श्रामुक्रमंका काल श्रोधके समान है। इसी प्रकार सात पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्यसे और प्रत्येक नरकमं अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका उत्रुष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है। सो इसका कारण यह है कि जिस जीवने पूर्व भवमें उत्रुष्ट स्थितिबन्ध करने बाद अनुत्रुष्ट स्थितिबन्ध किया। इसके वाद वह मरकर नरकमं गया और वहाँ निरन्तर अनुत्रुष्ट स्थितिबन्ध करता रहा। इस प्रकार अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल प्राप्त हो जाता है। आगे सर्वत्र अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल प्राप्त हो जाता है। आगे सर्वत्र अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल प्राप्त हो जाता है। आगे सर्वत्र अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए।

६६. तिर्यञ्चोंमें श्रोघके समान काल है। पञ्चेद्रिय तिर्यञ्चित्रक, मनुष्यित्रक, सामान्य देव श्रोर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कमसे पूर्वकोटि पृथक्तव श्रधिक तीन पत्य, पूर्वकोटि पृथक्तव श्रधिक तीन पत्य, पूर्वकोटि पृथक्तव श्रधिक तीन पत्य, तेतीस सागर श्रीर देवोंके श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। श्रायुक्रमंका श्रोधके समान है।

विशेषार्थ—यहाँ श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय वतलानेका कारण यह है कि विविद्यत पर्यायमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया और दूसरे समयमें श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके मरकर श्रन्य पर्यायमें चला गया। इससे यहाँ सर्वत्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। शेष कथनका श्रनुगम पूर्ववत है।

७०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य श्रपर्याप्त, विकेलन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त श्रीर श्रम श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रायुकर्मका श्रोधके समान है।

१. मूलप्रती उक्क प्रणंतकालमसंखेजपोग्गल विषिण इति पाठः।

७१. एइंदिएस सत्त्तरणं कम्मारणं उक्क० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रणुक्क० जह० श्रंतो, उक्क० श्रश्रंतेज्जा लोगा। वाद्रएइंदि० श्रणुक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंत्वे। वादरएइंदि० पज्जत० श्रणुक्क० जह० एग०, उक्क० संत्वेज्जाणि वस्ससहस्साणि। श्रपज्ज० श्रणु० जह०एग, उक्क० श्रंतो०। सुहुमएइंदि० श्रणुक्क० जह० श्रंतो, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंत्वे०। पज्जते श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रपज्ज० श्रणु० जहएगु० श्रंतो। सन्वेसि उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंतो। सन्वेसि श्रम्क० जह० एग०, उक्क० श्रंतो। सन्वेस श्रायु० श्रोघं।

७२.वेइंदि॰-तेइंदि॰-चउरिंदि॰तेसिं चेत्र पज्जत्ता॰ सत्तारणं कम्माणं उक्क॰जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । श्रायु॰ श्रोघं ।

विशेषार्थ—इन सब पर्यायोंमें एक जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीसे यहाँ अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

५१. एकेन्द्रियों सात कर्मोंके उत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छएकाल अन्तर्मृहृत है। अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मृहृत है। अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मृहृत है। अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्छएकाल अङ्गलके असंख्यातचे भागप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्यान्तकों अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छएकाल संख्यात हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छएकाल अन्तर्मृहृत है। स्हम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मृहृत है। स्हम एकेन्द्रिय पर्यानकों अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मृहृत है। स्हम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छएकाल अन्तर्मृहृत है। स्हम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छएकाल अन्तर्मृहृत है। स्वस्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छएकाल अन्तर्मृहृत है। इन सबके उत्छए स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छएकाल अन्तर्मृहृत है। तथा इन सवमें आगुकर्मका काल ओघके समान है।

निशंपार्थ खुद्दावन्धमं एकेन्द्रिय जीवका उत्क्रप्टकाल असंख्यात पुद्रल परिवर्तन-प्रमाण अनन्तकाल दिया है और इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रियका उत्क्रप्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण दिया है किन्तु यहां पर इनमें अनुत्क्रप्ट स्थितिवन्धका उक्षप्ट काल क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण और अङ्गलके असंख्यातयं भागप्रमाण बतलाया है। इसका कारण क्या है यह विचारणीय है। इन जीवोंका खुद्दाबन्धमें जो उत्क्रप्ट काल बतलाया है उतने काल तक सात कमोंका अनुत्क्रप्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, इसीस यह काल दिया है। शेष कथन सुगम है। आगे सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदिका जो अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहा है वहां भी इसी प्रकार विचारणा कर लेनी चाहिए।

७२. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंद्वर्त है। श्रतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। श्रायुक्तमंका काल श्रोधके समान है।

- ७३. पंचिदिय-तसदोराणं सत्तराणं कम्भाणं उक्क॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰। श्रणुक्क॰जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रिपप्पणो सगद्विदीश्रो। श्रायु०श्रोघं।
- ७४. पुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ० सत्ताणां कम्माणं उक्क० त्रोर्घ । त्राणुक्क० जह० एग०, उक्क० त्रसंखेजना लोगा । वाद्रे कम्मिटिदी । वाद्रपजनते संखेजना णि वस्ससहस्माणि । सुहुमे० त्रंगुलस्स त्रसंखे० । पज्नते उक्कस्स-त्र्रणुक्कस्स-वंधा० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । वणप्पदि० एइंदियभंगो । पत्तेगे कम्मिटिदी । पज्नते संखेजनाणि वस्समहस्साणि । णिगोदेसु एइंदियभंगो । णविर वाद्रे कम्मिटिदी । सुहुमवणप्पदि० सुहुमणिगोदत्रप्रपज्नत्तं मोत्तृण सेसं त्रपज्न० पंचिद्य- अपज्नत्तभंगो । त्राय० त्रोष्ठं ।
- ७५. पंचमणा॰-पंचनचि॰ सत्तारणां कम्माणां उनकः श्राणु॰ जहः एग, उनकः श्रंतो॰ । श्राणु॰ उनकः श्रोघं । श्राणुनकः जहः एगः , उनकः श्रंतो॰ । एवं वेउन्वियः -स्राहारः -कोधादि ४ । कायजोगि॰ सत्तारणां कः उनकः श्रोघं । श्राणु॰ जहः
- 93. पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रस श्रीर त्रस पर्याप्त जीवॉर्मे सात कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। श्रायुकर्मका काल श्रोघके समान है।
- ७४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रीनकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें सात कर्मों के उत्कृप्ट स्थितिबन्धका काल श्रीधके समान है। श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृप्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। इन चारोंके बादरोंमें श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। इनके बादरपर्याप्त जीवोंमें श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। उनके सूक्ष्म जीवोंमें श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल श्रहुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। सृद्धम पर्याप्तकोंमें उत्कृप्ट श्रीर श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृप्टकाल श्रन्तम् हर्त है। बनस्पितकायिकोंमें उत्कृप्ट व श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। वनस्पित प्रत्येक कायिकोंमें श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। इनके पर्याप्तकोंमें श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। इनके पर्याप्तकोंमें श्रमुन्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल संख्यान हजार वर्ष है। निगोद जीवोंमें उक्त स्थितिबन्धका उत्कृप्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। सूद्म वनस्पितकायिक श्रपर्याप्त और सूक्ष्मिनगोद श्रपर्याप्त जीवोंको छोड़ कर शेष श्रपर्याप्त जीवोंमें उक्त स्थितिबन्धका काल पञ्चिन्द्रय श्रपर्याप्तकोंके समान है। श्राप्रका काल श्रोष्ट समान है।
- ७४. पाँचों मनोयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रायुकमंके
  उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय
  है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहुर्त है। इसी प्रकार बैकियिक काययोगी, श्राहारक काययोगी
  श्रीर कोधादि चार कषायवाले जीवोंके जानना चाहिए। काययोगी जीवों में सात कर्मोंके
  उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक

एग०, उक्क० अणंतकालमसंखे० | आयु०मणजोगिभंगो | एवं णवुंस०-असिएण० | आयु० ओयं | ओरालियकाजो० सत्तरणं क० उक्क० ओयं | अणु० ज० एग०, उक्क० बाबीसं वस्ससहस्साणि देमूणाणि | आयु०मणजोगिभंगो | ओरालियमि०-वेउ-वियमि०-आहारमि० सत्तरणं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्कस्सेण अंतोम्रहृत्तं | अणु० जहरण्यु० अंतो | ओरालियमि० आयु० औषं | आहारमिस्से मणजोगिभंगो | कम्मइगका०-अणाहा० सत्तरणं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० | अणुक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० |

७६. इत्थि॰-पुरिस॰ सत्तराणं क॰ उक्क॰ श्रोघं । श्रणुक्क॰ जह॰ एगस॰, उक्क॰ पिलदोवमसदपुथत्तं सागरोवमसदपुथत्तं । श्रायु॰ श्रोघं । श्रवगद॰ मणजोगि-भंगो । एवं मुह्ममं॰ छएएां कम्माणं ।

समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। आयुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी श्रीर श्रसंक्षी जीवोंके जानना चाहिए। इनके श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है। श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कमेंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस इजार वर्ष है। श्रायुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, बेकियिक मिश्रकाययोगी श्रीर आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य कोल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त है। श्रीदारिक मिश्रमें श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त है। श्रीदारिक मिश्रमें श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है श्रीर आहारक मिश्रकाययोगमं आयुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है।

विशेषार्थ — श्रोदारिक मिश्रकाययोगमं श्रायुबन्ध लब्ध्यपर्याप्तकांके ही होता है, इसिल्ए यहाँ श्रायुकर्मकं अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधकं समान बन जाता है। शेष जिन योगों में श्रायुकर्मका बन्ध कहा है उनका जधन्य काल एक समय होने से उनमें श्रायुकर्मके श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय कहा है। किन्तु श्राहारक मिश्रकाययोगमें कुछ विशेषता है। उसका यद्यपि जधन्य काल श्रन्तमुंहर्त होता है तथापि वहाँ श्रायुकर्मके श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय कहने का कारण यह है कि कोई जीव श्राहारक मिश्रकाययोगका एक समय काल श्रेप रहने पर भी श्रायुकर्मका बन्ध कर सकता है इसिल्य यहाँ एक समय काल बन जाता है। कार्मणुकाययोगी श्रीर श्रमाहारक जीवों से उत्हृष्ट स्थितवन्धका खार्मा कीन होता है इसका पहले विचार कर श्राये हैं। उसे देखते हुए श्रात होता है कि ऐसा जीव श्रधिक से श्रिक दो विग्रह लेकर ही उत्पन्न होता है। इसीसे यहाँ पर सात कर्मों के उत्हृष्ट स्थितवन्धका जन्हण काल दो समय कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

७६. स्त्रीवेद ग्रौर पुरुपवेदमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ग्रोधके समान है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है ग्रौर उत्कृष्ट काल क्रमसे पत्योपम् शतपृथक्तवप्रमाण ग्रौर सागरोपमशतपृथक्तवप्रमाण है। श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है। श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है। श्रायुकर्मका सात कर्मोंका काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार स्क्ष्मसाम्परायमें छह कर्मीका काल होता है।

७७. विभंगे सत्ताएणं क० उक्क० ग्रोघं । त्राणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवम० देस्० । त्रायु० ग्रोघं । त्राभि०-सुद०-त्रोधि० सत्ताएणं क० उक्क० जह० उक्क० ग्रंतो० । त्राणु० जह० ग्रंतो०, उक्क० न्राविद्यागरो०सादिरे० । त्रायु० त्रोघं । मणपज्ज० सत्ताएणं कम्माणं उक्क० जह० उक्क० त्रांतो० । त्राणु० जह० एगस०, उक्क० पुन्वकोडी देस्० । त्रायु० त्रोघं । एवं संजद-सामाइ०-त्रेदोव०-परिहार० । संजदासं-जदाणं सत्ताएणं क० उक्क० जहएणु० त्रांतो०। त्राणु० जह० त्रांतो, उक्क० पुन्वकोडी देस्० । त्रायु० त्रांघं । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । त्रोधिदंसिण-सम्मादिद्वि० त्रोधिभंगो ।

७८. किएए०-एील०-काउ० सत्तरणं कम्माणं उक्क० श्रोघं । श्रणु० जह० श्रंतो, उक्क० तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोव० सादि० । श्रायु० श्रोघं । एवं तेउ०-पम्मले०-सुक्कलेस्साए सत्तरणं कम्माणं उक्क० श्रोघं । श्रणु० जह० एग०, उक्क० वे श्रद्वारस तेत्तीसं साग० । श्रायु० श्रोघं ।

विशेषार्थ—ग्रापगतवेदका जघन्य काल एक समय ग्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है, इसिलए यहाँ उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय ग्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्तर्मुहर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

७९. विभक्त ज्ञानमें सात कमोंके उत्हाए स्थितवन्थका काल श्रोधके समान है। अनुत्हाए स्थितवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रांर उत्हाए काल कुछ कम तेतीस सागरोपम है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है। श्राभिनिवोधिक हान, श्रुतक्षान श्रोर श्रवधिक्षानमें सात कमोंके उत्हाए स्थितवन्धका जघन्य श्रोर उत्हाए काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रनुत्हाए स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्हाए काल साधिक छ्यासठ सागरोपम है। श्रायुक्तमंका काल श्रोधके समान है। मनःपर्ययक्षानमें सात कमोंके उत्हाए स्थितवन्धका जघन्य श्रीर उत्हाए काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रनुत्हाए स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्हाए काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रनुत्हाए स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्हाए काल कुछ कर्म पूर्वकोटि प्रमाण है। श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए। संयतासंयतोंमें सात कमोंके उत्हाए स्थितवन्धका जघन्य श्रोर उत्हाए काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रनुत्हाए स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रनुत्हाए काल कुछ कम पूर्वकोटि-प्रमाण है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है। चक्षुदर्शनमें उक्त काल श्रन्तमां है। समान है। श्रवधिदर्शनी और सम्यग्दिएयोंमें उक्त काल श्रविध्रहानियोंके समान है।

७८. रुप्ण, नील श्रीर कापीत तंश्यामें सात कर्मीके उत्रुप्ट स्थितिवन्धका काल श्रीघ-के समान हैं। श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मृहृत है श्रीर उत्रुप्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर श्रीर साधिक सात सागर है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है। इसी प्रकार पीत, पद्म श्रीर शुक्क लेश्यामें सात कर्मोंके उत्रुप्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर, साधिक श्रठारह सागर श्रीर साधिक तेतीस सागर है। श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है।

१. मूलप्रती श्रोघं। श्रायु श्रोघं। श्रग्रु० जह० एग०, उक्क० वे श्रद्वारस तेत्तीसं साग०। खङ्गसं० इति पाठः।

- ७६. खइगस । सत्तरणां क उक्क जह एग । उक्क अंतो । अणु जह अंतो, उक्क तेत्तीसं साग सादि । आयु आघं । वेदगसम्मा सत्तरणां कम्माणां उक्क जह उक्क अंतो । आयु जह अंतो । उक्क जह उक्क आंतो । आयु जह अंतो । उक्क जह उक्क आयु जह उक्क आयु जह उक्क अंतो । उक्क जिल्ला कि उक्क आयु जह उक्क अंतो । सासणा सत्तरणां क उक्क जह एग । उक्क आंतो । आयुक जह एग । उक्क आंतो । आयुक आंवो । आयुक अोघं ।
  - ८०. सिएए।० पंचिदियपज्जत्तभंगो । एवं उक्कस्सबंधकालो समत्तो ।
- ८१. जहएएए पगदं । दुविधो एिइसो—श्रोघेए श्रादेसेए य । तत्थ श्रोघेए सत्तएएं क० जहएएडिदिबंधकालो केविचरं कालादो होदि १ जह० उक्क० श्रंतो०। श्रजहएए० केविचरं कालादो० १ श्रणादियो श्रपञ्जवसिदो त्ति भंगो । यो सो सादि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्धपोग्गलपरियष्टं । श्रायु० उक्कस्सभंगो । एवं याव श्राहार्ग ति । श्रायु० श्रोघभंगो ।
- ७९. चायिकसम्यग्हिंप्योमें सात कमीं के उत्हाप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्हाप्ट काल अन्तर्मुहर्त है। श्रानुत्हाप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्हाप्ट काल साधिक तेतीस सागरोपम है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है। वेदकसम्यग्हिंप्योमें सात कर्मों के उत्हाप्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्हाप्ट काल श्रन्मुहर्त है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है। उपश्मसम्यग्हिंप्यों श्रीर सम्यग्मिथ्यादिंप्योमें सात कर्मों के उत्हाप्ट श्रीर श्रनुत्हाप्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्हाप्ट काल श्रन्तम् हर्न है। सासादनमें सात कर्मों के उत्हाप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्हाप्ट काल श्रन्तम् इर्न है। सासादनमें सात कर्मों के उत्हाप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्हाप्ट काल श्रन्तम् इर्न है। श्रानुत्हाप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्हाप्ट काल छह श्रावित है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है।

८०. संक्षियोंमें सब कर्मीका उक्त काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। इस प्रकार उत्रुष्ट बन्धकाल समाप्त हुन्त्रा।

८१. श्रब जघन्य बन्ध कालका प्रकरण है। उसकी श्रिपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—
श्रीघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल
है? जघन्य श्रीर उत्हुए काल अन्तर्मुहूर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है?
एक श्रनादि-श्रनन्त भङ्ग है श्रीर दूसरा सादि। उनमेंसे जो सादि भङ्ग है उसका जघन्य
काल श्रन्तर्मु हूर्त है श्रीर उत्हुए काल श्रध्युद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। श्रायु कर्मका काल
उत्हुए के समान है।

विशेपार्थ — सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपकश्रेणिमें होता है और वह अन्तर्मु हुतं काल तक होता रहता है। इसीसे सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृतं कहा है। यद्यपि सात कर्मोंका अनादि कालसे अजघन्य स्थितिबन्ध हो होता है, पर जिसने अर्धपुद्रल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें उपशमश्रेणिपर आरोहण किया है उसके उनका अजघन्य स्थितिबन्ध सादि होता है। अब यदि यह अजघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहृतं काल तक रह कर पुनः श्रेणि पर आरोहण करनेसे छूट जाता है तो इसका

- द्रः श्रादेसेण ऐरइएसु सत्ताएं कम्माएं जह० जह० एग०, उक्क० बेसम०। श्रज्ज० जह० दसवस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि। एवं पढमाए पुढवीए। एवरि सगिंददी। विदियाए याव सत्तमा ति उक्कस्सभंगो। एवरि सत्तमाए श्रज० जह० श्रंतो०।
- ८३. तिरिक्षेमु सत्त्राणं कम्माणं जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रसंखेजां लोगा । पंचिदियतिरिक्ख३ जहएणं तिरिक्खोघं । श्रज० जह० एग०, उक्क० सगद्विदी० । पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत० जह० श्रजह० उक्कस्सभंगो ।

जघन्य काल अन्तर्मु हुर्न उपलब्ध होता है और यदि ऐसा जीव कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन काल तक पुनः श्रेणी पर नहीं चढ़ता है तो इसका काल कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण भात होता है। यही कारण है कि सात कमौंके अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हुर्न और उन्हण्ट काल कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कहा है।

८२. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमों के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल श्रपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए। इसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं तक कालकी प्ररूपणा उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तम् हर्त है।

विशेषार्थ—जो तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला श्रसंक्षी जीव मरकर नरकमें उत्पन्न होता है उसके एक या दो समय तक सात कमींका जघन्य स्थितिवन्ध होता है। इसीसे यहां सात कमींके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रोग उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। दस हजार वर्षप्रमाण नरककी जघन्य स्थितिमेंसे ये दो समय कम कर देनेपर वहां श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल होता है। उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। पहली पृथिवीकी श्रपेक्षा यह प्रकृपणा इसी प्रकार है। कारण कि श्रसंक्षी जीव पहली पृथिवीमें हो उत्पन्न होता है। मात्र यहां श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल यहां की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण कहना चाहिए। श्रेप पृथिवियोंमें जघन्य स्थितिबन्ध के कालका विचार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके समान कर लेना चाहिए।

८३. तिर्यञ्चोंमें सात कमीं के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकांमें जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उन्कृष्ट स्थितिबन्धक कालके समान है।

विशेषार्थ—यद्यपि तिर्यक्ष गतिमें एक जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है तथापि ऐसा जीव तिर्यंच गतिकी सब योनियोंमें परिश्रमण कर लेता है इसलिए सात कर्मोंके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इतना उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि इस जीवके पर्याप्त एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर जधन्य स्थितिबन्ध सम्भव है अतः यहां सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके कालकी मुख्यतासे अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

- ८४. मणुस३ जह० जहएणु० श्रंतो०। श्रज० जह० एग०, उक्क० सग-द्विदी०। मणुसञ्चपञ्ज० सत्तएएां क० जह० जह० एग०, उक्क० बेसम०। श्रज० खुदाभव० विसमयूणं, उक्क० श्रंतो०।
- ८५. देवाणं णिरयोघं । भवण०-वाणवं० पढमपुढविभंगो । णविर सगिंदिनि०। जोदिसिय याव सब्बद्ध ति उक्कसभंगो ।
- द्धः. सन्वएइंदिएसु सत्तरणं क॰ जह॰ तिरिक्खोर्घ । अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ असंखेडजा लोगा । बादर॰ अंगुलस्स अंसखेडजदि० । पडजत्ते संखेडजीण वस्ससहस्साणि । बादरअपडज॰ जह॰ एगसमयं, उक्क॰ अंतो०। सुहुमेइंदि० जह० एग॰, उक्क॰ अंगुलस्स असंखे॰ । पडजत्तापडज० जह० एगस०, उक्क० अंतो०।
- ८४. मनुष्यत्रिकमें सात कमोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें सात कमोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल दो समय कम खुदाभवश्रहणुप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सात कमींका जघन्य स्थितिबन्ध चपकश्रेशीमें उपलब्ध होता है और वह अन्तर्मुहर्न काल तक होता है। इसीसे यहाँ इसका जघन्य और उन्कृष्ट काल अन्तर्महर्न कहा है। शेष कथन सुगम है।

- दर. देवोंमें सामान्य नारिकयोंके समान काल है। भवनवासी श्रीर व्यन्तरोंमें पहली पृथिवीके समान काल है। इतनी विशेषता है कि यहाँ श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए। ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें इन्होंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके समान काल कहना चाहिए।
- ८६. सब एकेन्द्रियों सात कमें के जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यं क्वों के समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। इनके वादरों में अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यात वे मागप्रमाण है। वादर पर्याप्तकों में अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। वादर अपर्याप्तकों में अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। स्था एकेन्द्रियों अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। स्थान वर्ष स्थानवें भागप्रमाण है। इनके पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है। इनके पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्न है।

विशेषार्थ—सामान्य एकेन्द्रियों में श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल जिस प्रकार तिर्यञ्जों में घटित करके वतला श्राये हैं उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। तथा एकेन्द्रियके शेप श्रवान्तर भेदों में यह काल उस उसकी कायस्थिति जान कर समभ लेना चाहिए। मात्र सूक्ष्म एकेन्द्रियों में यह काल श्रपनी कायस्थिति प्रमाण प्राप्त न होकर श्रङ्गुलके श्रनंख्यातचे भागप्रमाण उपलब्ध होता है इतना विशेष जानना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

- ८७. वेइंदि॰-तेइंदि॰-चदुरिंदि॰ तेसिं चेव पज्जत्ताणं सत्त्तणं क॰ जह॰ तिरि-क्लोघं । अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अपज्ज॰ पंचिंदियतिरिक्खअपज्जतभंगो । पंचिंदिय-तस॰ तेसिं चेव पज्जत्ताणं सत्त्तणं॰ क॰ जह॰ श्रोघं। अज॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ सगिंददि॰ । अपज्जत्ता॰ पंचिंदियतिरिक्ख-अपज्जतभंगो ।
- ८८. सव्वपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ-वणप्फदि-पत्तेय०-णिगोद० सत्तरणां क० जह० एइंदियभंगो । श्रजह० जह० एग०, उक० श्रणुकस्सभंगो ।
- द्धः. पंचमण०-पंचवचि० सत्तरणं क० जह० अजह० जह० एग०, उक० अंतो। कायजोगि० सत्तरणं कम्माणं जह० जह० एग०, उक० अंतो० । अजह०जह० एग०, उक्क० अणंतका० । श्रोरालियका० सत्तरणं क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अजह०जह० एग०, उक्क० अंतो० । अजह०जह०एग०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि देसू० । श्रोरालियमि०-वेउव्वियमि०-आहारमि० उक्कस्सभंगो । वेउव्वियका० मणजोगिभंगो । एवं आहारका०। कम्मइ०- अणाहार० उक्कस्सभंगो ।
- ८७. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय त्रौर चतुरिन्द्रिय तथा इन्होंके पर्याप्तकों से सात कमों के ज्ञान्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। त्रज्ञाचन्य स्थितिबन्धका ज्ञान्य काल एक समय है त्रौर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। द्वीन्द्रिय त्रादि तीनों क्रपर्याप्तकों में पञ्चेन्द्रिय त्रियं त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र प्राप्तकों में पञ्चेन्द्रिय त्रीर त्र त्र त्र तथा इनके पर्याप्त जीवों में सात कर्मों के ज्ञान्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। त्रज्ञाचन्य स्थितिबन्धका ज्ञान्य काल श्रन्तमुँ हुते है त्रौर उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी स्थितिश्रमाण है। इनके श्रपर्याप्तकों में पन्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकों समान काल है।
- ८८. सब पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक, सब ग्राग्निकायिक, सब वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, सब वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर ग्रीर सब निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके जधन्य स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। इनमें ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है ग्रीर उत्हृष्ट काल ग्रजुत्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालके समान है।
- दश्. पाँचों मनोयोगी श्रौर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मों के जघन्य श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। काय योगी जीवोंमें सात कर्मों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्टकाल अनन्तकाल है। औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मों के जघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, वैिक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रौर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपने उत्कृष्ट स्थितबन्धके समान काल है। वैिक्रियिककाययोगी जीवोंमें मनोयोगियोंके समान काल है। इसी प्रकार श्राहारककाययोगियोंके जानना चाहिए। कार्मणकाययोगी श्रौर श्रनाहारकोंमें श्रपने श्रपने उत्कृष्ट स्थितबन्धके समान काल है।

- ६०. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० सत्तरणं क० जह० श्रोघं । श्रज० जह० एग०, उक० पित्रोवमसदपुधत्तं । जह० श्रंतो०, उक० सागरोवमसदपुधत्तं । जह० एग०, उक० श्रणंतकालमसंखे० । श्रवगद० सत्तरणं क० जह० श्रोघं । श्रज० जह० एगस०, उक्क० श्रंतो० । एवं सुहुमसंप० इएएां कम्माणं ।
  - हे१. कोधादि४ सत्तरणं क॰ मणभंगो ।
- ६२. मदि०-सुद् सएत्तएएां क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अज० ज० अंतो०, उक्क० असंखेडना लोगा। विभंगे सत्तएएां क० जह० जह० उक० अंतो०। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसु०। आभिणि०-सुद्०-

विशेषार्थ — काययोगमें जघन्य स्थितिबन्ध त्तपकश्रेणिमें होता है, इसिलए इनमें श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रपनी काय स्थितिप्रमाण घटित हो जाता है जो कि श्रनन्त काल श्रथीत् श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण उपलब्ध होता है। शेष कथन सुगम है।

हैं। स्त्रीवेद, पुरुपवेद श्रीर नपुंसकवेदमें सात कर्मों के जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। स्त्रीवेदमें श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल सौ पल्यपृथक्तवप्रमाण है। पुरुपवेदमें जघन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्तवप्रमाण है। तथा नपुंसकवेदमें जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण श्रनन्त काल है। श्रपगतवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयममें छह कर्मोंका काल है।

विशेषार्थ — जो जीव पुरुषवेद्से उपशमश्रेणि पर श्रारोहण करता है वह उपशमश्रेणिमें मरण कर नियमसे पुरुषवेदी ही होता है, इसलियं इसमें श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि पुरुषवेदमें सातों कर्मोंके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय नहीं कहा। फिर भी यह काल कैसे प्राप्त होता है यह घटित करके बतलाते हैं — एक पुरुषवेदी जीव उपशम श्रेणि पर चढ़ा श्रीर उतर कर वह सात कर्मोंका श्रज्जघन्य स्थितिबन्ध करने लगा। पुनः श्रन्तमुं हर्तके वाद वह उपशमश्रेणि पर चढ़ा और श्रनिवृत्तिकरणके श्रन्तिम समयमें उसने मोहनीयकी तथा सूदमसाम्परायके श्रन्तिम समयमें उसने शेप छह कर्मोंकी बन्धव्युच्छित्ति की। इस प्रकार यदि देखा जाय तो यहाँ सात कर्मों के श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल श्रन्तमुं हुने उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि पुरुषवेदमें यह काल उक्त प्रकारसे कहा है। शेष कथन सुगम है।

- ९१. क्रोधादि चारमें सात कर्मोंका उक्त काल मनोयोगियोंके समान है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मनोयोगियोंके सात कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका काल कह श्राये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए।
- ९२. मत्यक्कानी और श्रुताक्कानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्मु हुर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। विभन्नक्कानमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। आभिनिबोधिक

त्रोधि०-मणपज्ज०-संजद्-साभाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद० उक्कस्सभंगी । त्रसंजद०-त्रब्भवसि०-मिच्छादिद्वि मदिभंगो ।

- ६२. चक्लुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्लु०-भवसि० श्रोघं । एवरि भवसि० अरणादियो अपज्जवसिदो एत्थि । श्रोधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० उक्कस्सभंगो ।
- ६४. किएए। एगिल-काउ० उक्कस्सभंगो । तेउले०-पम्मले० सत्तएएं क० जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० वे श्रद्वारस सागरोव० सादिरे०। सुक्काए सत्तएएं क० जह० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे०।
- ६५. उवसम् सत्तारणं क॰ जह॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰। श्रज॰ जह॰ उक्क॰ श्रंतो॰। सासणस॰ श्रद्धरणं क॰ सम्मामि॰ सत्तारणं क॰ उक्कस्सभंगो। सरिया॰ पंचिदियपज्जत्तभंगो। श्रसियणः तिरिक्खोग्नं।
- ६६. ब्राहार० सत्तारणं क० जह० जह० उक्क० ब्रंतो० । ब्रज० जह० एग०, उक्क० ब्रंगुलस्स ब्रसंखेजनिद्भागो । एवं वंधकालो समत्तो ।

श्वानी, श्रुतश्वानी, श्रवधिश्वानी, मनःपर्ययश्वानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धिसंयत श्रीर संयतासंयत इनमें जघन्य स्थिति वन्धका काल उत्कृष्टके समान है। श्रसंयत, श्रमण्य श्रीर मिथ्यादिष्टयोंमें मत्यश्वानियोंके समान है।

- ९३. चक्षुदर्शनवालोंमें त्रसपर्याप्तकांके समान है। त्रचन्नदर्शनवाले और भव्य जीवोंमें श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि भव्योंमें श्रनादि-त्रपर्यवसित विकल्प नहीं होता। श्रविधदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, न्नायिकसम्यग्दिष्ट श्रीर वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें कालश्रपने अपने उत्कृषके समान है।
- ९४. रुष्ण, नील श्रोर कापीत लेश्यामें काल अपने उत्रुष्ट्रके समान है। पीत श्रीर पद्मालेश्यामें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट्र काल अन्तर्मुहूर्त है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्रुष्ट्र काल क्रमसे साधिक दो सागर श्रीर साधिक श्रठारह सागर है। श्रुक्त छेश्यामें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट्र काल अन्तर्मुहूर्त है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है।
- ९५. उपशमसम्यग्दिण्योंमें सात कमेंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्न है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्न है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्न है। सास।दनसम्यग्दिष्योंमें आठ कमोंका और सम्यग्मिण्यादिष्टि में से सात कमोंका काल उत्कृष्टके समान है। संद्वियोंमें पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंके समान काल है और असंद्वियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान काल है।
- ९६. श्राहारकों में सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्त-मुं हुत है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है।

१. मूजप्रती उक्क० जह० श्रंतो इति पाढः ।

# **ऋंतरपरूव**णा

६७. बंधंतरं दुविधं—जहएएयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो िएइ सो--श्रोधेए आदेसेए य । तत्थ श्रोधेए सत्तरएं कम्माएं उक्कम्मिट्टिद्वंधंतरं जह श्रंतो , उक्क श्रायंतकालमसंखे । श्रायु जह एग , उक्क श्रंतो । श्रायुग उक्क जह पुन्वकोडिदसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क श्रायंतकालमसंखे । श्रायुग जिल्ला श्रायुग जिल्ला । श्रायु जह श्रंतो , उक्क तेत्तीसं साग सादिरे ।

विशेषार्थ-इस प्रकरणमें जहाँ जो विशेषता थी उसका हम स्पष्टीकरण कर ऋषे हैं। साधारणतः सर्वत्र श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी कार्यास्थिति प्रमाण प्राप्त होता है और जहाँ भवस्थित ही कायस्थित है वहाँ तत्प्रमाण प्राप्त होता है। बहुत सी ऐसी भी मार्गणाएँ हैं जिनमें भवस्थित श्रीर कायस्थितका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. इसलिए वहाँ उस मार्गणाका जो उत्कृष्ट काल हो तत्प्रमाग श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । मात्र कुछ मार्गणाएँ इस नियमका श्रपवाद है । उदाहरणार्थ मत्यज्ञान श्रीर श्रुताज्ञानका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है पर इनमें श्रजघन्य स्थितिबन्ध का उन्क्रप्ट काल ग्रसंख्यात लोक प्रमाण ही प्राप्त होता है। सो इसका खुलासा सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जान हेना चाहिए। तथा इसी प्रकार सर्वत्र सब कमौके जघन्य स्थित-बन्धकं जघन्य और उत्कृष्ट कालुका तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धके जघन्य कालुका खुलासा श्रोध प्ररूपणाको श्रीर बन्धस्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष कहना है कि यहाँ सर्वत्र श्रायुकर्मके जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्हार काल नहीं कहा है। सो इसका कारण यह है कि जहाँ श्रायुकर्मका बन्ध सम्भव है वहाँ श्रायुकर्म के जघन्य स्थितियन्थका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उन्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्न प्रमाण उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इसका कही भी निर्देश नहीं किया है।

### इसवकार वन्धकाल समाप्त हुआ। अन्तरमरूपणा

९७. बन्धका अन्तरकाल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । सर्वप्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है । इसकी अपेद्धा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमें से ओघकी अपेद्धा सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्दलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है । आयुक्मके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य अन्तर प्रक्तर एक समय कम पूर्वकोटि और दस्त हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्दलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्न है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सात कमोंका उत्छए स्थितिबन्ध होनेके बाद पुनः उत्छए स्थितिबन्ध कमसे कम अन्तर्भु हूर्त कालके बाद होता है, इसलिए इनके उत्छए स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त कहा है। तथा जो संझी पंचिन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्छए संक्लेश परिणामींसे सात कर्मीका उत्छए स्थितिबन्ध करके एकेन्द्रिय और विकेन्द्रिय पर्यायमें आविलके असंख्यात्वें भागमात्र पुद्रल परिवर्तनकाल तक परिश्रमण कर पुनः संझी पंचिद्रय पर्याप्त होकर उक्त कर्मीका उत्छए स्थितिबन्ध करता है उसके उक्त सात कर्मीके उन्छए स्थितिबन्धका

६८. त्रादेसेण णेरइगेसु सत्ताणं कम्माणं उक्क० जह० त्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्० । त्रणुक्क० जह० एग०, उक्क० त्रंतो । त्रायुग० उक्क० णत्थि त्रंतरं । त्रणुक्क० जह० त्रंतो०, उक्क० छम्मासं देस्० । एवं सत्तपु-ढवीसु त्रप्पपणो द्विदी देसूणा ।

उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ उक्त कमीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकोल श्रर्थात् श्रसंख्यात पृद्वल परिवर्तनप्रमाण कहा है। सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्धुं हुर्त होनेसे यहाँ इनके श्रनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्टश्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त कहा है। श्रीघसे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिकी श्रायुवाला तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य श्रपने प्रथम त्रिभाग कालके शेप रहने पर करता है। यदि ऐसा जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके श्रौर उसको श्रपकर्षण द्वारा दश हजार वर्ष प्रमाण करके प्रथम नरकमें या भवनवासी श्रीर व्यन्तरोंमें उत्पन्न होकर तथा वहां क्रमसे पूर्व कोटिप्रमाण त्रायका बन्ध करके पुनः मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होकर पुनः प्रथम त्रिभागमें तेतीस सोगर प्रमाण उत्कृष्ट त्रायुका बन्ध करता है तो त्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि और दस हजार वर्ष प्रमाण उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इसका जघन्य अन्तर उक्त-प्रमाण कहा है। उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल है यह स्पष्ट ही है। जो जीव श्रन्तर्मु इर्तके श्रन्तरसे आयुकर्मका श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके उसका जघन्य श्रन्तर श्रन्मु हुर्त उपलब्ध होता है श्रीर जिस मनुष्य श्रीर तिर्यञ्चने प्रथम त्रिभागमें श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया तथा इसके बाद द्वितियादि समयोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया। श्रनन्तर उत्कृष्ट स्थितिके साथ वह देव या नारकी हुआ। पुनः वहाँ उसने आयुके अन्तमें अन्मू हुर्त काल रोष रहनेपर पुनः श्रायुका श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया तो उसके श्रायुकर्मके श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका साधिक तेतीस सागर उन्कृष्ट ग्रन्तर काल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ श्रायकर्मके श्रमुत्कुए स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है।

९.५. श्रादेशकी श्रपेक्षा नारिकयों में सात कमों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुं हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सात पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रत्येक पृथिवीमें सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिब्रमाण कहन। चाहिए।

विशेषार्थ—सातों पृथिविथों में सातों कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तर्मु हर्तके अन्तरसे या कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुके अन्तरसे हो सकता है। इसीसे यहाँ सातों कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मु हर्त और उत्कृष्ट अन्तर सामान्यसे कुछ कम तेतीस सागर तथा प्रत्येक पृथिवीको अपेत्ता कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण कहा है। यहाँ आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवसर यदि आता है तो एकबार ही आता है। इसीसे आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं कहा है। शेष कथन सुगम है।

- हह. तिरिक्खेस सत्तरणं कम्माणं श्रोधभंगो । श्रायु॰ उक्क॰ सिय श्रंतरं । श्रणुक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ तिरिण पिलदो॰ सादि॰ । पेचिदियतिरिक्ख॰ ३ सत्तरणं क॰ उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ पुन्वकोद्विपुधत्तं । श्रणु॰ श्रोधं । श्रायु॰ तिरिक्खोधं । पंचिदियतिरिक्खश्रपज्ज॰ सत्तरणं कम्माणं उक्क॰ जहरणु॰ श्रंतो॰ । श्रणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रायु॰ उक्क॰ जह० श्रंतो॰ सम्यूणं, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ त्रंतो॰ । एवं सन्वश्रपज्जन्ताणं तसाणं थावराणं साद्व्वं । मणुस॰ ३ पंचिदियतिरिक्खभंगो ।
- १००. देवेसु सत्तरणं कम्माणं उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रहारससागरो० सादिरे० । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो । श्रायु० णिरयभंगो । एवं सन्वदेवाणं श्रप्पप्पणो हिदी देसृणा कादन्वा ।
  - १०१. एइंदिएसु सत्तराएं क॰ उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ श्रसंखेज्जा लोगा।
- ९९. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका अन्तर श्रोघके समान है। आयुकर्मके उन्हण्ट स्थितिन्यका अन्तर नहीं है। श्रायुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिन्यका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्न है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिन्यका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिन्यका अन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वन्धका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। इसी प्रकार अस और स्थावर सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए। मनुष्यिक्रमें पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भंग है।

विशेषार्थ —पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रापर्याप्तकोंकी कायस्थिति श्रन्तर्मु हुर्त प्रमाण होनेसे इनमें श्रायुक्तमेंके उत्हाट्ट स्थितिबन्धका उत्हाट्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मु हुर्न उपलब्ध हो जाता है।

१००. देवोंमें सात कमें के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। आयुक्मका भक्न नार्राकर्योंके समान है। इसी प्रकार सब देवोंके सात कमें के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कहते समय वह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें सात कर्मोंका श्रोघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बारहवें कल्पनक होता है। इसीसे यहाँ सामान्य रूपसे देवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल साधिक श्रठारह सागर प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०१. एकेन्द्रियोमें सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक श्रणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रायु॰ उक्क॰ जह॰ वावीसं वस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क॰ श्रणंतकालमसंखे॰ । श्रणुक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ वावीसं वस्ससहस्साणि सादि॰ । वादर॰ सत्तरणां क॰ उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ श्रंगुलस्स श्रसंखे॰ । पज्जत्ते संखेजजाणि वस्ससहस्साणि । श्रणु॰ जह॰ एगस॰, उक्क॰ श्रंतो॰ । सृहुम॰ सत्तरणां क॰ उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ श्रंगुलस्स श्रसंखे॰ । पज्जत्ते श्रंतोमु॰ । श्रणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रायु॰ सव्वेसिं उक्क॰ जह॰ भविद्वदी समयु॰ । उक्कम्सण समिद्विदी । श्रणु॰ पगिद्शंतरं ।

१०२. वेइंदि॰-तेइंदि॰-चदुरिंदि॰ तेसि चेव पज्जत्ता॰ सत्तरणं क॰ उक्क॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अणु॰ ओघं । आयुग॰ उक्क॰ जह॰ वाग्स वस्साणि एगृणवरणरादिंदियाणि अस्मासाणि समयूणाणि । उक्क॰ कायदिदी । अणुक्क॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ वारसवस्साणि एगूणवरणरादिंदियाणि अस्मासाणि सादिग्याणि ।

समय है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। श्रायुक्मके उत्रुष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम बाह्स हजार वर्ष है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर ह जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। श्रनुत्रुष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक याहस हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रियोंमें सात कमोंके उत्रुष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर अंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें यह उत्रुष्ट श्रन्तर संख्यात हजार वर्ष है। श्रनुत्रुष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। स्क्ष्म-एकेन्द्रियोंमें सात कमोंके उत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। स्क्ष्म-एकेन्द्रियोंमें सात कमोंके उत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। स्वत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। श्रनुत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। इन्तुत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। इन सबके श्रायुक्मके उत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर एक समय कम श्रपनी-श्रपनी भवस्थित प्रमाण है। श्रनुत्रुष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर श्रन्तर श्रमण है। श्रनुत्रुष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर प्रमाण है। श्रनुत्रुष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर प्रमाण है। श्रनुत्रुष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर प्रमाण है।

१०२. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवं।में तथा इन्होंके पर्याप्तकों में सात कमों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर आधके समान है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर कमसे एक समय कम वारह वर्ष, एक समय कम उनचास रात्रिदिन और एक समय कम छह महीना है। तथा उत्कृष्ट अन्तर कायस्थित प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे साधिक बारह वर्ष, साधिक उनचास दिन और साधिक छह महीना है।

विशेषार्थ — द्वोन्द्रिय, द्वोन्द्रिय पर्याप्तकोंको उत्कृष्ट भवस्थित वारह वर्ष, त्रोन्द्रिय श्रोर त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंको उत्कृष्ट भवस्थित उनचास दिन रात तथा चतुरिन्द्रिय श्रोर चतु-रिन्द्रिय पर्याप्तकोंको उत्कृष्ट भवस्थित छह महीना है श्रोर इन सबकी कायस्थित संख्यात हजार वर्ष हैं। इस स्थितिको ध्यानमें रखकर यहां सात कमौंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका

१. घ० पु ७ ए० १४१।

१०३. पंचिंदिय-तस० तेसि चेत्र पज्जत्ता० सत्तरणं क० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० सगद्विदी । श्रणु० श्रोघं । श्रायु० श्रोघं । एति उक्कस्सं कायद्विदी ।

१०४. पुढिविक-आउक-तेउक-वाउक-वर्णण्यिद-पत्तेयक-िणयोदक सत्तराणं कर उक्क नहक अंतोक, उक्क असंखेजा लोगा। पत्तेगे कार्याष्ट्रदी। अणुक आये। आयुक उक्क नहक बाबीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्ससहक तिरिण रादिदियाणि तिरिण वस्ससहक दसवस्ससहक अंतोक समयूक, उक्क कार्याष्ट्रदी। अणुक नहक अंतोक, उक्क भविद्वदी सादिरेक। एवमेदेसि बादराणं। एवरि सत्तरणं कम्माणं

उत्कृष्ट श्रन्तर तथा श्रायुक्तमंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रौर जघन्य श्रन्तर तथा इसके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल मृलमं कही हुई विधिसे ले श्रामा चाहिए। भ्रायुक्तमंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रपनी श्रपनी भवस्थिति प्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि पूर्व पर्याय में जिस समय उत्कृष्ट श्रायुबन्ध हुश्रा श्रगली पर्यायमें उसी समय उत्कृष्ट श्रायुबन्ध होनेपर एक समय कम श्रपनी श्रपनी भवस्थिति प्रमाण जघन्य श्रन्तर काल श्रा जाता है। श्रेप कथन सुगम है।

१०३ पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रीर त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कमाँके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर ग्रन्तर्मुहृतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी-श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। श्रानुन्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रीघके समान है। आयु कर्मके उत्कृष्ट और श्रानुन्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रीप्रके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियंकी' उन्हाए कायस्थित पूर्वकोटिपृथक्त्य अधिक सागरोपम-सहस्रप्रमाण, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी पूर्वकोटिपृथक्त्य अधिक सौ सागर पृथक्त्यप्रमाण, त्रसकायिकोंकी उन्हाए कायस्थित पूर्वकोटिपृथक्त्य अधिक दो हजार सागरप्रमाण और त्रसकायिकपर्याप्तकोंकी उन्हाए कायस्थिति दो हजार सागर प्रमाण है। इस कायस्थितिको ध्यानमें रखकर यहाँ सात कमोंके उन्हाए स्थितियन्धका उन्हाए अन्तरकाल व आयुक्मके उन्हाए स्थितियन्धका उन्हाए अन्तरकाल ले आना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१०४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रष्टिकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, वनस्पतिकायिक प्रत्येकश्रीर श्रीर निगाद जीवोंमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तमुँहृते हैं श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं। प्रत्येक वनस्पतिकायकोंमें उत्कृष्ट श्रन्तर
उनकी कायस्थितिप्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर बोधके समान
है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर कमसे एक समय कम वाईस हजार
वर्ष, एक समय कम सात हजार वर्ष, एक समय कम तीन रात-दिन, एक समय कम तीन
हजार वर्ष, दोमें एक समय कम दस हजार वर्ष श्रीर एक समय कम श्रन्तमुंहुर्त प्रमाण है।
तथा उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हर्तप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक भवस्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार इनके बादरोंमें
श्रन्तरकाल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितबन्धका
उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कमीस्थितिप्रमाण है तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरोरमें सात

१. ४० पु० ७ पु० १४२ व १५०।

उक्क॰ हिदि ॰ उक्कस्सं कम्पिट्टदी । वाद्रवणण्फिद् ॰ श्रंगुलस्स श्रसंखे ॰ । एदेसि पज्जत्ताणं संखेजाणि वस्ससहस्साणि । श्रायुग ॰ उक्क ॰ ट्विटि ॰ जह ॰ भविट्टदी समयू ० , उक्क ॰ सगिट्टदी ॰ । सन्वसुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो ।

१०५. पंचमण०-पंचवचि० सत्तरणं क० उक्क० णित्थ श्रंतरं। श्रणु० नह० एग०, उक्क श्रंतां०। श्रायुग० उक्क० श्रणु० णित्थ श्रंतरं। एवं वंउव्वियका०-श्राहारका०-कांधादिछ। कायनांगि-श्रोरालि० एवं चेव। णविर श्रायु० उक्क० णित्थ श्रंतरं। श्रुणु० नह० श्रंतां०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्सहस्साणि सादिरं०। श्रोरालियिंग०-वेउव्वियमि०-श्राहार्मि०-कम्मइग०-श्रणाहारगेष्ठ सत्तरणं क० उक्क०

कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा इनके पर्यातकों में सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात हजार वर्ष है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम भवस्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। सब स्क्मकायिकों में स्क्म एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिए।

विशेषार्थ — पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्राग्नकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थित प्रत्येककी श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। तथा निगोद जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थित दाई पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर श्राग्नकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पति प्रत्येकशरीर तथा वादर निगोद इनकी उत्कृष्ट कायस्थित कर्मस्थितिप्रमाण है। तथा इन सब वादर पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थित संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि वादर निगोद पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थित श्रन्तमुँ हुर्न प्रमाण है। इन सब सूदम जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थित श्रसंख्यात लोकप्रमाण है श्रीर इनके पर्याप्तकोंकी श्रन्तमुँ हुर्न प्रमाण है। इस प्रकार इस कायस्थितिको ध्यानमें रखकर यहाँ श्राठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल छे श्राना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१०४. पाँचों मनीयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवों में सात कमें के उत्हुए स्थितबन्ध-का श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्हुए स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हुए श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। श्रायुक्षमंके उत्हुए श्रीर श्रनुत्हुए स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार वैकियिककाययोगी, श्राहारककायोगी श्रीर कोधादि चार कपायमें जानना चाहिए। काययोगी श्रीर श्रीदारिककाययोगी जीवों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुक्षमंके उत्हुए स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्हुए स्थित-बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्हुए श्रन्तर क्रमसे साधिक बाईस हजार वर्ष श्रीर साधिक सात हजार वर्ष है। श्रीदारिकमिधकाययोगी वैकियिकमिध्रकायोगी, श्राहारकमिध्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवों में सात कर्मोंके उत्हुए श्रीर श्रनुत्हुष्ट स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें श्रायुक्मके उत्हुह्य

१. घ० पु० ७ पु० १४३ । २. घ० पु० ७ पु० १४८ । ३. घ० पु० ७ पु० १४४ और १४९ । ४. घ० पु० ७ पु० १४६ । ५. घ० पु० ७ पु० १४९ । ६. घ० पु० ७ पु० १४७ ।

त्रणुक्तः णत्थि त्रंतरं । त्रायुः त्रोरालियमि उक्तः त्रणुः बादरएइंदियत्रपज्जत्त-भंगो । त्राहारमिस्सः त्रायुः णत्थि त्रतरं ।

१०६. इत्थि॰-पुरिस॰-णवुंस॰ सत्त्राणं कम्माणं उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ पिलादोवमसदपुधत्तं सागरोवमसदपुधत्तं श्रणंतकालमसंखे॰ । श्रणु॰ श्रोघं । श्रापु॰ तिग्णं वि उक्क॰ जह॰ पुन्वकोडिदसवस्ससहस्साणि समयू॰। उक्क॰ श्रण्पणो कायिहिदी । श्रणु॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्कस्सेण पणवण्णं पिलादो॰ सादि॰ नेत्तीसं-सादि॰। श्रवगद॰ सत्त्रणां क॰ उक्क॰ णित्थि श्रंतरं । श्रणु॰ जह॰ उक्क॰ श्रंतो ।

श्रीर श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरका निर्देश वादर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान हैं। तथा श्राहारकमिश्रकाययोगमें श्रायुकर्मके उत्रुष्ट और श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—जिस जीवके प्रारममें सात कर्मोंका श्रमुत्हण्ट स्थितिबन्ध होकर बीचमें एक समयके लिए उत्हण्ट स्थितिबन्ध होता है उसके पांचों मनोयोग श्रीर पांचों वचन-योगमेंसे कोई एक योगमें श्रमुत्हण्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय उपलब्ध होता है श्रीर उपशम श्रेणिपर चढ़कर श्रीर पुनः उतरकर विविज्ञत योगमें श्रमुत्हण्ट स्थितिबन्धकरता है उसके श्रमुत्हण्ट स्थितिबन्धका श्रन्तमुं हर्तप्रमाण उत्हण्ट श्रन्तर उपलब्ध होता है। इन योगोंमेंसे प्रत्येकका काल इतना श्रन्य है जिससे इनमें दो बार उत्हण्ट स्थितिबन्ध या दो बार उत्हण्ट या श्रमुत्हण्ट श्रायुक्षमंका वन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके उत्हण्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरका तथा श्रायुक्षमंक उत्हण्ट श्रीर श्रमुत्हण्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरका निपंध किया है। काययोगमें श्रायुक्षमंक उत्हण्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरका निपंध किया है। काययोगमें श्रायुक्षमंक उत्हण्ट स्थितिबन्धके बार कर चुका है उसके दूसरी पर्यायमें पुनः उत्हण्ट स्थितिबन्ध करने तक बीचमें श्रनेक बार योगपरिवर्तन होकर मन, वचन श्रीर काय तीनों योग हो लेते हैं। हाँ, श्रीदारिककाययोगका उत्हण्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष प्रमाण होनसं सामान्यसं काययोगमें साधिक बाईस हजार वर्ष प्रमाण तथा श्रीदारिक काययोगमें साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण श्रायुके श्रमुत्हण्ट स्थितिबन्धका उत्हण्ट श्रन्तर काल श्रवश्य बन जाता है। श्रेष कथन सुगम हं।

१०६ स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी श्रोर नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कमौंक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहुत है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर तोनों वेदोंमें कमसे सी पत्य पृथक्त्यं सी सागरपृथक्त्वं श्रोर श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनोंमें लगनेवाले कालके बराबर अनन्त कालं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधक समान है। तोनों ही वेदोंमें श्रायुक्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम एक पूर्वकोटि श्रीर दस हजार वर्ष है। तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर स्त्रीवेदमें साधिक पचपन पत्य तथा शेष दो वेदोंमें साधिक तेतीस सागर है। अपगतवेदमें सात कमौंक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है तथा अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है।

विशंषार्थ—तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सी पत्यपृथक्त्व, सी सागरपृथक्त्व श्रीर श्रनन्त काल है। इसीसे यहाँ सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम उक्त

१, मूलप्रती जह० जह० अंतो इति पाठः। २. ५० पु० ७ पृ० १५३।

इ. घ० पु० ७ पृ० १५६। ४. घ० पु० ७ पु० १५७। ५. देखो घ० पु० ७ पु० १५८।

१०७. मदिब-मुद्दब-स्रसंजब-भवसिब-स्रब्भवसिब-मिच्छादिब मृलोघं । विभंगे सत्तार्ण क॰ उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं साग॰ देम्॰। श्रेणु॰ श्रोघं। त्रायु० शिरयोषं । त्राभि०-मुद्०-त्रोधि० सत्तरणं कम्मा० उक्क० एत्थि अंतरं । त्र्राणु॰ त्र्योघं । त्र्यायु'॰ उक्क॰ जह॰ पलिदो॰ सादि॰, उक्क॰ झाविदसाग॰ देम् ॰ । त्र्राणु श्रोघं । एवं श्रोधिदं -सम्मादि । मरापज्जव सत्तरणं क उक्क रणिय श्रंतरं । श्रणुक्क जहएणु० श्रंतो० । श्रायु० उक्क णित्थ श्रंतरं । श्रणुक्क जह० श्रंतो॰, उक्कस्सेण पुब्वकोडितिभागं देस्॰। एवं संजदाएं। सामाइ॰-छेदो॰-परिहार॰ सत्तर्एां क॰ उक्क॰ अराु॰ एान्थि अंतरं। आयु॰ मरापज्जवभंगो। एवं संजदासंजदा॰। प्रमाण कहा है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर काल श्रोघ प्ररूपणामें जिस प्रकार घटित करके बतला श्राये हैं उस प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी अपेद्धा उत्कृष्ट नरकायुका और स्त्रीवेद तथा पुरुषवेदकी अपेद्धा उत्कृष्ट देवायुका बन्ध कराके यह अन्तर काल लाना चाहिए। स्त्रीवेदी जीवकी उत्कृष्ट भव-स्थिति पचपन पल्यप्रमाण श्रीर पुरुषवेदी व नपुंसकवदीकी उन्ह्रष्ट भवस्थिति तेतीस सागर प्रमाण होनेसे त्रायुकर्मके त्रानुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्ट अन्तर स्त्रीवेदमें साधिक पचपन पत्य तथा पुरुपवेद श्रीर नपुंसकवेदमें साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रपगतवेदमें सात कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उपशमश्रेणीसे उतरते समय होता है। तथा इसके बाद वह संबंदो हो जाता है। इससे अपगतवेदमें उत्कृष्ट स्थितबन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है । तथा मरणके विना उपशान्त मोहका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्न होनेसे अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महर्त कहा है। शेप कथन सुगम है।

१०७. मत्यद्वानी, श्रुताह्वानी, असंयत, भन्य, ग्रभन्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ग्राठी कमोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल मृलोधके समान है। विभक्कशानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितियन्थका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। त्रजुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल श्रोघके समान है। तथा श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर सामान्य नारिकयोंक समान है। श्राभिनिक्षोधिकश्रानी, श्रुतश्रानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवोंमें सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रीप्रके समान है। ग्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक पल्यप्रमाण' है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर' है। तथा ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधकं समान है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी श्रीर सम्यग्दिए जीवोंमें जानना चाहिए। मनः पर्ययक्षानी जीवोंमें सात कमेंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्क्रप्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण है। इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिये। सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत श्रौर परिहारविशुद्धि संयतोंमें सात कर्मोके उत्कृष्ट श्रीर अबुत्कृष्ट स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

१. मूलप्रती आयु० जह० उक्का जह० इति पाठः। २. ५० पु० ७ ए० १६३।

३. तस्वा॰, प्र० ४ स्० ३३। ४. घ॰ पु॰ ७ पु॰ १८०।

सुहुमसंप॰ छएएां कम्मा॰ उक्क॰ त्राणु॰ एत्थि त्रांतरं।

१०= चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० स्रोघं ।

१०६ किएएा-एगिल-काउ० सत्तरणां क० उक्क० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० सत्तारस-सत्तसागरो० देसू० । ऋणु० ऋोघं । ऋगयु० उक्क० एात्थि श्रंतरं । ऋणु० जह० अंतो, उक्क० छम्मासं देसूणां । तेउ-पम्माए सत्तरणां क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० वे ऋहारस सागरो० सादिरे० । सेसं देवोघं । सुकाए सत्तरणां

श्रायुकर्मका भंग मनःपर्ययक्षानके समान है। इसी प्रकार संयतासंयतींके जानना चाहिए। सूक्ष्मसाम्पराग शुद्धिसंयतोंमें छह कर्मीके उत्छए श्रीर श्रमुत्छए स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

विशेपार्थ—विभङ्ग ज्ञानका उत्कृष्ट काल सातवें नरकमें उत्कृष्ट ग्रायुवाले नारकीके कुछ कम तेतीस सागर होता है। इसीसे इसमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उक्क प्रमाण कहा है। श्राभिनिबोधिकश्चान, श्रुतश्चान श्रीर श्रवधिश्चानमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके सम्मुख हुए ऋविरत सम्यग्दिएके होता है। यही कारण है कि इनमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है। सौधर्म और ऐशान कल्पकी जघन्य स्थिति साधिक पत्यप्रमाण होती है। इसीसं इन तीन ज्ञानोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पत्यप्रमाण कहा है। भवनित्रकर्मे सम्यग्दिष्टका उत्पाद नहीं होता, इसलिए इससे कम अन्तरकाल उपलब्ध नही होता। मात्र यहाँ पूर्व-कोटिके श्रायवाले मनुष्यके प्रथम त्रिभागमें तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट श्रायका बन्ध करावे। पुनः श्रपकर्षण द्वारा श्रायुको साधिक पच्यप्रमाण स्थापित कराके सीधर्म श्रीर ऐशान करपमें उत्पन्न करावे । अनन्तर पूनः पूर्वकोटि प्रमाण श्रायुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न कराके प्रथम त्रिभागमें तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट श्रायका बन्ध कराके यह श्रन्तरकाल ले श्रावे। इनमें श्रायकर्मके उत्क्रप्ट स्थितियन्धका उत्क्रप्ट श्रन्तरकाल जो कुछ कम छ्यासठ सागरप्रमाण कहा है सो यह वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर कहा है। यहाँ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कराके प्रारम्भमं श्रीर श्रन्तमं श्रायकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करानेसे यह अन्तरकाल प्राप्त होता है। शेष कथन सुगम है।

१०८. चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रस पर्याप्तकोंके समान भंग है श्रौर श्रवचुदर्शनी जीवोंमें श्रोघके समान है ।

विशंपार्थ—त्रस पर्याप्तकांके समान चनुदर्शनी जीवांकी कायस्थिति है, इसलिये इनमें श्राठ कमींके उत्कृप्र श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल त्रसपर्या-सर्कोंके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०९.. हाला, नील और कापात लेश्यावालों सात कमोंके उत्हाप्ट स्थितिबन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्हाप्ट अन्तर क्रमसे साधिक तेतीस सागर, कुछ कम सात सागर है। अनुन्हाप्ट स्थितिबन्धका अन्तर औष्टके समान है। आयुक्तमेंके उत्हाप्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है, अनुत्हाप्ट स्थितिबन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्हाप्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। पीत और पद्मलेश्यामें सात कर्मों अत्हाप्ट स्थितिबन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है तथा उत्हाप्ट अन्तर क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अटाग्ह सागर है। श्रेष अन्तर सामान्य देवोंके समान है। श्रक्त

क॰ उक्क॰वं॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ श्रद्धारस साग॰ सादि॰। श्रणुक्क॰ श्रोघं। श्रायु॰ देवभंगो तिएएां पि।

११० खइगस० सत्ताएणं क० उक्क० जह० श्रंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। श्रणु० श्रोघं । श्रायु० उक्क० एत्थि श्रंतरं । [श्रणुक० पगिदश्रंतरं । ] वेदग० सत्ताएणं क० उक्क० श्रणु० एत्थि श्रंतरं । श्रायु० उक्क० जह० पिलदो० सादिरे०, उक्क० श्राविष्ठसाग० देस्० । श्रणु० पगिदश्रंतरं । उत्तसमस० सत्ताएणं क० श्रोधिभंगो । सासएस० सम्मामि० श्रहरूएणं क० सत्ताएणं क० उक्क० श्रणु० एत्थि श्रंतरं ।

लेश्यामें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहूर्त है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक ग्रटारह सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तर ग्रोधके समान है। ग्रायुकर्मका भंग तीनों ही लेश्यात्रों में सामान्य देवोंके समान है।

विशेषार्थ — कृष्ण, नील और कापोत लेश्याका उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है। इसीसे इन लेश्याओं में सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है। मात्र नील और कापोत लेश्यामें यह कुछ कम उपलब्ध होता है। इन लेश्याओं का इतना बड़ा काल नरकमें ही उपलब्ध होता है और नरकमें आयुकर्मका बन्ध अधिक से अधिक सह माह काल शेष रहनेपर होता है। इसीसे इन लेश्याओं में आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम छह माह कहा है। पीत और पद्मलेश्याका उत्कृष्ट काल कमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है। तथा शुक्ललेश्याका काल यद्यपि साधिक तेतीस सागर है पर शुक्कलेश्यामें सात कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सहस्रार कल्पमें ही होता है यही कारण है कि इन तीन लेश्याओं सात कमोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल क्रमसे साधिक दो सागर साधिक अठारह सागर कहा है।

११०. ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियों सात कमोंके उत्हृष्ट स्थितिवन्धका ज्ञघन्य अन्तर अन्तर्मुहृतं है, उत्हृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अनुतृहृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मके उत्हृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर नहीं है। अनुहृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृति बन्धके अन्तरके समान है। वेदकसम्यग्यदृष्ट्योंमें सात कमोंके उत्हृष्ट और अनुतृहृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके उत्हृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर साधिक पत्यप्रमाण है और उत्हृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण है। अनुहृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिअन्तरके समान है। उपश्मसम्यग्दृष्टियोंमें सात कमोंका अन्तर अविधिक्षानिक समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें कमसे आठ और सात कमोंके उत्हृष्ट और अनुहृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर नहीं है।

विशेपार्थ — चायिकसम्यग्दिष अन्तर्मुहर्तके अन्तरसे सात कर्मोंका अपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है। कारण कि उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध इससे कम अन्तरकाल से नहीं होता। तथा इसके साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है। कारण कि चायिक सम्यग्दर्शनके होने पर यह जीव संसारमें साधिक तेतीस सागर कालसे अधिक काल तक नहीं रहता। यतः यह जीव सायिकसम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके प्रारम्भमें और अन्तमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करे और मध्यमें अनुकृष्ट स्थितिबन्ध करता रहे तो यह अन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि इसके सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जयन्य

१११ सिएए॰ पंचिदियपज्जत्तभंगो । असिएए॰ सत्तरए क॰ मूलोघं । आयु॰ उक॰ एत्थि अंतरं । अणु॰ जह॰ अंतो॰, उक॰ पुन्वकोडी सादिरे॰ ।

११२. श्राहार॰ सत्त्तरणं क॰ उक॰ जह॰ श्रंतो॰, उक॰ श्रंगुलस्स असंखे । श्रणु॰ श्रोघं । श्रायु॰ श्रोघं । एवं उकस्सिट्टिदिवंधं-तरं समत्तं ।

११३. जहरागए पगदं । दुविधो णिदेसो—श्रोघेण श्रादेसेण य। तत्थ श्रोघेण सत्तराणं कम्माणं जह० णित्थ श्रंतरं । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रायु०- जह० जह० खुदाभव० समयूणं, उक्क० वेसागरोवमसहस्साणि सादि० । श्रज० जह०

अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। चायिकसम्य-क्त्वमें देवायुके प्रकृतिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर एकपूर्वकोटिका कुछ कम त्रिमागप्रमाण कह आये हैं। वही यहां अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है। इसीसे यहां आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है शेष कथन सुगम है।

१९१. सं शी जीवों में श्राठों कमोंके उन्छए श्रीर श्रमुत्छए स्थितिबन्धका श्रन्तर पञ्चे द्विय पर्याप्तकों समान है। श्रासं शी जीवों में सात कमोंके स्थितिबन्धका श्रन्तर मूलोघके समान है। श्रायुकर्मके उत्छए स्थितिबन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रमुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्महुर्त है श्रीर उत्छए श्रन्तर साधिक पूर्वकोटि है।

विशेपार्थ—पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थित सी सागरपृथक्तव है। यही संक्षियोंकी कायस्थित है। इसीसे यहां संक्षियोंमें त्राठों कर्मोंके उत्कृष्ट व त्रजुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान कहा है। मूलोध प्ररूपणामें सात कर्मोंके त्रजुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंक्षियोंकी मुख्यतासे कहा है। यही कारण है कि यहां सात कर्मोंके स्थितिबन्धका अन्तरकाल मूलोधके समान घटित हो जाता है। शेष कथन सुगम है।

११२. श्राहारक जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट व श्रनुत्कृष्ट स्थितिबंधका श्रन्तर श्रोघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए।

विशेषार्थ—श्राहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होती है। यहां इससे असंख्यातासंख्यात उत्सर्षिणी श्रवसर्षिणी काल लिया गया है। यही कारण है कि सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल उक्त प्रमाण कहा है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिबन्धान्तर समाप्त हुन्ना ।

११३. अब जघन्य अन्तरकालका प्रकरण है। इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—
ओघ भीर आदेश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नहीं
है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्हृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त है।
आयुक्रमंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्लुद्रक भवप्रमाण है और
उत्हृष्ट अन्तर साधिक दो हजार सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु-

१. देखो घ० पु.० ७ पृ. १८३।

श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सागरो॰ सादिरे॰ । एवं अचक्लुदं०-भवसि॰ ।

११४. त्रादेसेण ऐरइएस सत्तरणं क० जह० त्रज० एत्थि श्रंतरं । त्रायु० जह० एत्थि श्रंतरं । त्रज० उक्कस्सभंगो । एवं पढमपुढवि-देवोधं-भवण०-वाणवें० । एवं चेव विदियाए याव सत्तिमि ति । एविर सत्तरणं क० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० सगद्विदी देसुणा । त्रजहएण० त्रणुक्कस्सभंगो ।

हुर्त है श्रीर उत्हुए श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार श्रचकुदर्शनी श्रीर भव्य जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ--श्रोधसे सात कर्मीका जधन्य स्थितिबन्ध चपक श्रेशिमें होता है. इसलिए यहाँ सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरका निषेध किया है। जो जीव उपशमश्रेणिमें सात कर्मीका एक समयके लिए श्रवन्धक होकर दूसरे समयमें मरणकर पुनः उनका बन्ध करने लगता है उसके सात कर्मांके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर काल उपलब्ध होता है श्रीर जो अन्तर्मु हुर्तके लिए श्रवन्धक होकर पुनः उनका बन्ध करता है उसके सात कर्मीके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर काल उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट ग्रन्तर काल ग्रन्तर्भुहर्त कहा है। श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध क्षद्रक मवब्रह्ण प्रमाण है। एक जीवने पूर्व भवमें जघन्य श्रायुका बन्ध किया। पुनः बही जीव दूसरे भवमें उसी समय जघन्य आयुका बन्ध करता है। इसीसे श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम चुद्रकभवग्रहण प्रमाण कहा है। त्रस पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हजार सागर है। किसी जीवको इतने कालतक जघन्य श्रायुका बन्ध नहीं होता। यही कारण है कि जघन्य श्रायुके स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो हजार सागर कहा है। जघन्य स्थितिवन्धके सिवा श्रजघन्य स्थितवन्ध है। इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। इसी से यहाँ श्रायुकर्मके श्रजघन्य स्थितिबन्धका यह श्रन्तर काल कहा है। त्रागे जहाँ श्रोधके समान श्रन्तर काल श्रावे उसे इसी प्रकार घटित करना चाहिए।

११४. त्रादेशसे नारिक्योंमें सात कमें के जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रायुक्में के जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी श्रोर वानव्यन्तर देवों के जानना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सात कमीं के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—नरकमें सात कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंक्षीचर जीवकं प्रथम श्रौर द्वितीय समयमें सम्भव है श्रीर इसके बाद श्रजघन्य स्थितिबन्ध होता है। तथा जो श्रसंक्षी-चर नहीं है उसके सर्वदा श्रजघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे सामान्यसे नरकमें सात कमोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे जघन्य श्रावाधा कालके रहने पर होता है। इसके बाद पुनः श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका भी निषेध किया है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है।

११५. तिरिक्षेसु सत्ताएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। अज० ओधं। आय० जह० जह० जह० खुदाभवग्गहएणं समयूणं, उक्क० पित्तोक० असंखे०। अज० जह० अंतो०, उक्क० तिएएए पित्तदो० सादिरे०। पंचिदियितरिक्ख०३ सत्तरणं क० जह० जह० अंतो, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं। अज० आधं। आयु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं। अज० आणुक्तस्सभंगो। एवरि पज्जत्ताणिएएीसु आयु० जह० एत्थि अंतरं। अज० पगदिश्रंतरं। पंचिद्यितिरिक्खअप-ज्जत्त० सत्तरणं क० जह० जह० उक्क० अंतो०। अज० आधं। आयु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० अंतो०। अज० जहरू आंतो०। एवं सन्वअपज्जत्ताणं तसाएं थावराणं च। एवरि मणुसअपज्जत्त० सत्तरणं क० जह० अज० एत्थि अंतरं। मणुस०३ सत्तरणं क० जह० अजह० यातिथ अंतरं। यायु०पंचिदियितिरिक्ख भंगो। जोदिसिय याव सन्वष्ट ति उक्कस्सभंगो।

यतः असंक्षी जीव प्रथम नरकमें तथा भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होता है अतः प्रथम नरक, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सामान्य नरकके समान प्रक्रपण वन जाती है। यही कारण है कि इन मार्गणाओंमें सामान्य नरकके समान अन्तरकाल कहा है। द्विनीयादि पृथिवियोंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्ध कभी भी सम्भव है। इसीसे इनमें जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुं हुन् और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

११४. तिर्यञ्चोंमें सात कमौंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल श्रन्तमुं हुर्न है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम अञ्जकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट ग्रन्तर पल्यके ग्रसंख्यातमें भाग प्रमाण है। ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है। श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य प्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें सात कर्मांके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् इर्त है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि प्रथक्तवप्रमाण है। ग्रजघन्य स्थितियन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायु-कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम अल्लकभवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथवत्वप्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्त और योनिनी जीवोंमें श्रायुक्तमेंके जघन्य स्थितियन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तथा श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रोर उत्हर्ष अन्तर अन्तर्म हर्न है। अज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। आयुकर्मकं जघन्य स्थितवन्धका जधन्य अन्तर एक समय कम अल्लकभवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्हार अन्तर श्रन्तर्भव्दर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मव्दर्त है। इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब ग्रपर्याप्तकांके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य ग्रपर्या-प्रकांके सात कमींके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। मनुष्य त्रिकमें सात कमोंके जधन्य और अजधन्य स्थितियनधका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके स्थितियनध-का अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। ज्योतिपियोंसे तेकर सर्वार्थीसिखितक अन्तर उत्क्रप्रके समान है।

११६. एइंदिएसु सत्ताएं के जह जह अंतो , उक असं के जा लोगा। अज अोधं। आयुग जह जह जह जह मिये समयु , जक पिलदो असं । अज जह अंतो , उक वावीसं वस्ससह सादिरे । बादरएइंदिय सत्ताएं के जह जह अंतो , उक अंगुलस्स असं के । अज अोधं। सेसं तं चेव। बादरपज्ज सत्ताएं के जह अंगुलस्स असं के । अज अोधं। सेसं तं चेव। बादरपज्ज सत्ताएं के जह अंतो , उक सं के जाणि वस्ससहस्साणि। अज ओधं। आयु जह एात्थि अंतरं। अज पगिद् अंतरं। सव्वबाद प्रज्ज आयु जह एात्थि अंतरं। अज पगिद् अंतरं। सह पुरे हेंदि सत्ताएं के जह जह अंतो , उक अंगुलस्स असं के । अज अोधं। आयु जह जह जह पुराभव समयु , उक पिलदो असं के । अज जह एणुक अंतो। पज्ज सत्ता स्तरणं के अपज्ज त्रां। आयु जह एणित्य अंतरं। आज जह एणित्य अंतरं। आज जह एणुक आंतो। प्रज्ज सत्ता ।

विशंषार्थ— यद्यपि तिर्यञ्च सामान्यकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त कालप्रमाण है पर यह सब तिर्यञ्चोंकी है। इसीसे इनमें जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उनकी कायस्थितिप्रमाण न कहकर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है, क्योंकि जो तिर्यञ्च सूक्ष्म एके-निद्रय होकर परिभ्रमण करते हैं उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण होती है और इनमें सामान्य तिर्यञ्चोंकी अपेक्षा सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध सम्भव नहीं है। तिर्यञ्चोंमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे जघन्य आयुका वन्ध अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यात्वें भागप्रमाण काल तक नहीं होता। इसीसे इनमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यात्वें काल प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

११६. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायकर्मके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम चुल्लकभव-ब्रहराष्ट्रमारा है और उत्कृष्ट ऋन्तर परुयके ऋसंख्यातचे भागप्रमारा है। ऋजधन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तम् इर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। बादर पकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है श्रीर उत्हाष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। शेष अन्तर वही है। बादर पर्याप्तके सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। सब वादर पर्याप्त जीवोंमें श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। सुक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर काल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके जधन्य स्थितबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समयकम क्षुल्लक भवप्रह्णप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है। सुद्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सात कमौंके जघन्य भीर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भ्रन्तर श्रपर्याप्तकोंके समान है। भायकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य भौर वत्कृष्ट अन्तरकाल भन्तम् इतं है।

११७. वेइंदि॰-तेइंदि॰-चदुरिंदि॰ श्रहण्णं कम्मांणं उक्कस्सभंगो। श्रायु॰ जह॰ श्रीघं। उक्कस्सं सगद्विदी। श्रज॰ श्रखुक्कस्सभंगो। एवं पज्जत्ता॰। स्विरि श्रायु॰ जह॰ सायु॰ जह॰ स्विर्थ श्रांतरं।

११८. पंचिदिय-तस॰२ सत्तरणं कम्माणं मूलोघं । श्रायु॰ जह॰ जह॰ खुहाभव॰ समयूणं, उक्क॰ सगद्विदी । पज्जत्ते णित्थि श्रांतरं । श्रज॰ श्रोघं ।

विशेषार्थ—स्क्ष्म एकेन्द्रिय जीवकी उत्हाए कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इसी बातको ध्यानमें रखकर एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्हाए श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। श्रायुक्रमंके जघन्य स्थितिबन्धके उत्हाए श्रन्तरकालका खुलासा सामान्य तिर्यञ्चोंकी प्रक्रपणके समय कर ही श्राये हैं। एकेन्द्रिय जीवकी उत्हाए भवस्थिति बाईस हजार वर्ष प्रमाण है। इसीसे इनके श्रायुक्रमंके श्रज्ञचन्य स्थितिबन्धका उत्हाए श्रन्तर साधिक बाईस हजार वर्षप्रमाण कहा है। बादर एकेन्द्रियोंकी उत्हाए कायस्थिति श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीसे इनमें श्राठों कर्मोके जघन्य स्थितिबन्धका उत्हाए श्रन्तरकाल श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इनके पर्यातकोंकी उत्हाए कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। यही कारण है कि इनके सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्हाए श्रन्तर काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। इनके श्रायुक्रमंका जघन्य स्थितिबन्धका उत्हाए श्रन्तर काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। इनके श्रायुक्रमंका जघन्य स्थितिबन्ध होने पर मर कर वे बादर पर्यात नहीं होते। इसीसे इनके जघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन स्पष्ट ही है किन्तु यहाँ श्रीर सर्वत्र इतना विशेष समसना चाहिए कि जहाँ जिसकी कायस्थिति श्रादिग्रमाणं श्रन्तरकाल कहा है वहाँ उस स्थितिक प्रारम्भ श्रीर श्रन्तरेमें विद्यत्तित स्थितिका बन्ध कराकर इस प्रकार श्रन्तरकाल ले श्रावे।

११७. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवोंमें श्राठों कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उन्ह्रुष्ट के समान है। श्रायुक्तमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल श्रोघके समान है और उत्ह्रुष्ट श्रन्तरकाल श्रपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रावुक्त समान है। इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुक्तमेके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ — द्वीन्द्रिय आदि पर्याप्तकोंके जधन्य आयु शुल्लक भवप्रहण्प्रमाण बँधती है जिससे वे भवान्तरमें पर्याप्त नहीं रहते। इससे इनमें जधन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता। यही कारण है कि इनमें आयुकर्मके जधन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन स्पष्ट है।

११८. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रीर त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कमीं के जघन्य श्रीर त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल श्रोधके समान है। श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम श्रुस्तक भवप्रह्या प्रमाण है श्रीर उत्ह्रप्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्ह्रप्ट स्थितिप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में आयुक्तमंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा सबके अजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल गहीं है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी उस्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्तव ऋधिक एक हजार सागर है, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी उस्कृष्ट कायस्थिति सी सागर पृथक्त्व है, त्रस कायिकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व ऋधिक दो इजार सागर है और त्रसकायिक पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति दो हजार सागर है। इसे ध्यानमें रखकर इन चारोंमें आयुकर्मके जघन्य

११६. पुढवि० आउ०-तेंड-वाउ-वर्णण्यदि-पत्तेग० सत्तर्णं क० उक्कस्सभंगो । आयु० जह० जह० खुद्दाभव० समयूणं, उक्क० पितदो० असंखे० । पज्जत्ते एत्थि अंतरं । अजह० पगदिअंतरं । णिगोदेसु सत्तरणं कम्माणं एइंदियभंगो । आयुग० सहुमेइंदियभंगो । बादरिणगोद० सत्तरणं कम्माणं जह० जह० अंतो, उक्क० कम्मा-द्विदी । अज० ओधं । आयु० जह० [जह०] खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पितदो० असंखे० । अज० जहण्णु० अंतो० । वादरिणगोदपज्ज० वादरपज्जत्तभंगो । सहुमिणगोद० सत्तरणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । आयु० जह० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पितदो० असंखे० । अज० अणुक्कस्सभंगो । सहुमिणगोदपज्जता० सुदृमएइंदियपज्जत्तभंगो ।

१२० पंचमण०-पंचवचि० जह० अज० एत्थि अंतरं। एवं कोधादि०४ । एविर लोभे मोहणी० ओधं।

स्थितिबन्धका उत्हर श्रन्तरकाल ले श्राना चाहिए। इनके पर्याप्तकों में श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालके निपेधका वही कारण है जो द्वीन्द्रिय श्रादि पर्याप्तकों में श्रन्तरकालका कथन करते समय बतला श्राये हैं। शेष कथन सुगम है।

८१९. पृथिवीकायिक, जलकायिक, ग्रग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक श्रौर वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंमें सात कर्मीके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। श्रायकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम क्षत्लक भव ब्रह्मण्रमाम् है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाम् है। इनके पर्याप्तकोमें श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थिति-बन्धका श्रन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है। तथा श्रायुकर्मके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थिति-बन्धका श्रन्तरकाल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है। बादर निगोद जीवोंमें सात कमींके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मस्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम अल्लकभवग्रहगाप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल पल्यके न्नसंख्यातर्वे भागप्रमाण है। तथा त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य त्रौर उत्रुष्ट ऋन्तर श्रन्त-र्मुहूर्त है । बादर निगोद पर्याप्त जीवोंमें ब्राठों कर्मोंके जघन्य ब्रौर ब्राजघन्य स्थितिबन्धका ऋन्तरकाल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। सुक्ष्म निगोद जीवोंमें सात कर्मीके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातचे भाग-प्रमाण है। श्रायुक्तमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुल्लक भव-प्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट श्रन्तर पत्यके त्रसंख्यातचे भागप्रमाण है। तथा त्रज्ञघन्य स्थि-तिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है। सुध्मनिगोद पर्याप्तकोंमें आठों कर्मीके जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर सुदम एकेन्द्रिय पर्याप्तकांके समान है।

१२०, पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें श्राठ कर्मोके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें मोहनीयका मङ्ग श्रोधके समान है।

विशेषार्थ — लोभकषाय दसवें गुणस्थानतक होता है, इसलिए इसमें श्रोघके समान

१२१. कायजोगि० सत्तरणं क० श्रोघं । श्रोरालियका० सत्तरणं क० मणजोगिभंगो । श्रायु॰ उक्तस्सभंगो । श्रोरालियिमस्स० सत्तरणं क० उक्तस्सभंगो । श्रायु॰ मणुसश्रपज्जत्तभंगो । वेउिव्वयका॰ सत्तरणं क॰ जह॰ णित्थ श्रंतरं । श्रज जह॰ एग॰, उक्त॰ श्रंतो॰ । श्रायु॰ जह॰ श्रजह॰ णित्थ श्रंतरं । एवं श्राहा-रकायजो॰ । वेउिव्वयमि॰ सत्तरणं क॰ श्राहारिम॰ श्रद्धरणं क॰ कम्मइ॰ श्रणा-हार॰ सत्तरणं क॰ जह॰ श्रजह॰ णित्थ श्रंतरं ।

१२२. इत्थि॰-पुरिस॰-एावुंस॰ सत्त्तरणं क॰ जह॰ अजह॰ एात्थि अंतरं। आयु० जह० एात्थि अंतरं। अज० अणुकस्सभंगो। एावरि एावुंस० आयु० जह० जह० खुद्दाभव० समयूणं, उक्कस्सं सागरोवमसदपुधत्तं। अवगद० सत्तरणं० क० एात्थि अंतरं। अज० जह० उक्क० अंतो०।

मोहनीय कर्मके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्सुहुर्न घटित हो जाता है। शेष कथन सुगम है।

१२१. काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल मनोयोगियोंके समान है। तथा श्रायुकर्मका भङ्ग उत्रुष्टके समान है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग उत्रुष्टके समान है। तथा श्रायुक्षमका भङ्ग मनुष्य-श्रपर्याप्तकोंके समान है। वैकियिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्न है। श्रायुकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रायुकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार श्राहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्राट कर्मोंके तथा कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

१२२. स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कमोंके जघन्य और श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रनुत्रुएके समान है। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें श्रायुक्रमंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम चुल्लक मवश्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। श्रपगतवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है तथा श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्महर्न है।

विशेषार्थ—तीनों वेदों में सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध स्रपक्षेरे होता है इसलिए इनमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है।
नपुंसकवेदमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण बतलानेका कारण यह है कि इतने कालतक यह जीव संझी पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें रह सकता है
जिससे इसके योग्य आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध न हो। इसके बाद यह एकेन्द्रिय पर्यायमें
जाकर यथायोग्य काल आनेपर जघन्य आयुका बन्ध करता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

मृत्वप्रती चोधं एइंदियभंगो । चोरावियका० इति पाठः ।

१२३. मदि-सुद्श्रएणा॰ सत्तार्णं क० तिरिक्लोघं। श्रायु० मूलोघं। एवं श्रसंजद०-अन्भवसि०-मिच्छादिष्टि ति । विभंगे िएरयोघं। श्राभि०-सुद॰-श्रोधि० सत्तरणं क० जह० एत्थि श्रंतरं। अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रायु॰ जह० जह॰ पिलदो० सादिरे०, उक्क० छाविष्टसागरो० सादि०। अज० श्रणुकस्सभंगो। एवं श्रोधिदं०-सम्मादिष्टि॰। मणपज्जव०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-संजदासंजदा० उक्कस्सभंगो। चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो।

१२४. छएएां लेस्साएां सत्तर्एां क० जह० एात्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० उक्कस्सभंगो । एविर तेउ-पम्माएां यदि दंस एामोहखवगस्स दिज्जदि सत्तरएां क० जह० एात्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो०।

१२५. खइग० सत्तारणं क० त्रोघं । त्रायु० जह० सात्थि त्रं तरं । त्रज्य पगदित्रं तरं । वेदगस०सत्तारणं क० जह० सात्थि त्रं तरं । त्रज० जह० उक० त्रं तो० ।

१२३. मत्यक्षानी श्रौर श्रुताक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तथा श्रायुक्मके जघन्य श्रौर श्रजघन्य
स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल मृलोधके समान है। इसी प्रकार श्रसंयत, श्रभव्य श्रौर मिथ्या
दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। विभक्षक्षानमें श्राठों कर्मोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल सामान्य नारिक्योंके समान है। श्रमिनिबोधिक क्षानी, श्रुतक्षानी श्रौर
श्रवधिक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रायुक्मके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छयासठ
सागर प्रमाण है। तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर अनुत्कृष्टके समान है। इसो प्रकार
श्रवधिदर्शनी श्रौर सम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक
संयत, छेद्रोपस्थापना संयत, परिहारिबशुद्धि संयत, स्इमसाम्पराय संयत श्रौर संयतासंयत जीवोंमें इनके उत्कृष्टके समान श्रन्तरकाल है। चश्चदर्शनी जीवोंमें श्रसपर्याप्तकोंके
समान भक्ष है।

१२४. छह कैश्यावाले जीवोंमें सात कमौंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है। अज्ञ घन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्हृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आयु-कर्मका भक्त उत्हृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि पीत और पद्मलेश्यामें यदि दर्शन मोहनीयकी क्षपणा होती है तो इनमें सात कमौंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल तो नहीं ही है पर अज्ञ घन्य स्थितिबन्धका अपन्तर्मका जघन्य मीर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहृते है।

विशेषार्थ— पहले जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश कर श्राये हैं। वहाँ पीत श्रीर पद्मलेश्यामें जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दो प्रकारका जीव बतलाया है—एक प्रमत्त-संयत जीव श्रीर दूसरा दर्शन मोहनीयकी खपणा करनेवाला जीव। इसी वातको भ्यानमें रखकर यहाँ सात कमौंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल दो प्रकारसे कहा है। शेष कथन सुगम है।

१२५. ज्ञायिक सम्यन्दिए जीवोंमें सात कमोंके जघन्य और श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तथा श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान है। वेदक सम्यन्दिए जीवोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका

आयु० उक्कस्सभंगो । अज० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । उवसमस०-सासण०-सम्मामि० उक्कसभंगो । साणिण० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । असणिण० सत्तएणं क० तिरिक्खोधं । आयु० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पिलदो० असंखे० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुञ्चकोडी सादिरे० । आहाराणुवादेण आहारा० अद्वरणं कम्माणं ओर्घ । एवं बंधंतरं समत्तं ।

# बन्धसरिणयासपरूवणा

१२६. बंधसिएणयासं दुविधं—जहएणयं उक्कस्सयं च। उक्कस्सए पगदं। दुविधो िणहे सो—श्रोघेण श्रादेसेण य। तत्थ श्रोघेण णाणावरणीयस्स उक्कस्सिद्धिं वंधंतो छएणं कम्माणं िणयमा वंधगो। तं तु उक्कस्सा वा श्रणुक्कस्सा वा। उक्कस्सादो श्रणुक्कस्सा समयूणमादिं काद्ण पिलदोवमस्स श्रसंखेजिदिभागूणं वंधिद। श्रायुगस्स सिया वंधगो सिया श्रवंधगो, णियमा उक्कस्सा। श्रावाधा पुण भयणिजा। एवं छएणं कम्माणं। श्रायुगस्स उक्कस्सिद्धिं वंधंतो सत्तएणं कम्माणं िणयमा वंधगा। तं तु उक्कस्सा वा श्रणुक्कस्सा वा, उक्कस्सादो श्रणुक्कस्सा तिद्धाणपदिदं वंधिदि—श्रसंखे-

जघन्य श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तमुंहुर्त है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्हृष्टके समान है। तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहूर्त है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। उपशम सम्यग्दिए, सासादन सम्यग्दिए श्रीर सम्यग्मिथ्यादिए जीवोंमें सभी कर्मोका भङ्ग उत्हृष्टके समान है। संशी जीवोंमें श्राठों कर्मोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। श्रसंशी जीवोंमें सात कर्मोका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तथा श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम खुल्लक भवग्रहणुप्रमाण है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तग्काल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तरकाल श्रन्तमुंहुर्त है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटि प्रमाण है। श्राहार मार्गणाके श्रनुवाद्सं श्राहारक जीवोंमें श्राठों कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है।

# इस प्रकार बन्धान्तर समाप्त हुन्ना।

# वन्धसिक्षक्षेत्ररूपणा

१२६. बन्ध सन्निकर्प दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्हाए। उत्हाएका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोधकी श्रपेचा झाना-वरणीयकी उत्हाए स्थितिको बाँधनेवाला छह कर्मीका नियमसे बन्धक होता है, परन्तु उसे उत्हाए बांधता है या श्रमुत्हाए बाँधता है। यह श्रमुत्हाए बांधता है तो उत्हाएकी अपेचा एक समयसे छेकर पत्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक बांधता है। यह जीव श्रायु कर्मका कदाचित् बन्धक होता है श्रीर कदाचित् बन्धक नहीं होता है। यदि बन्धक होता है तो वियमसे उत्हाए बांधता है, परन्तु श्रावाधा भजनीय होती है। इसी प्रकार छह कर्मीके विषयमें जानना चाहिए। श्रायुकर्मकी उत्हाए स्थितिको बांधनेवाला जीव सात कर्मीका वियमसे बन्धक होता है। परन्तु उसे उत्हाए बांधता है श्रथवा श्रमुत्हाए बांधता है। यदि श्रमुक्ष होता है। यदि श्रमुक्ष बांधता है। यत्हा इसे उत्हाए बांधता है। श्रसंक्यातवां

ज्जदिभागद्दीणं वा संखेज्जदिभागद्दीणं वा संखेज्जगुणद्दीणं वा । एवं त्रोघभंगो तिरि-क्ख-पंचिदियतिरिक्ख०३-मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-त्रोरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-मिद्-सुद०-विभंगणा०-त्रसंजद०-चक्खदं०-[ त्रचक्खदं०- ] किएणले०-भवसि०--त्रब्भवसि०-मिच्छादि०-सिएण०-त्राहारग ति ।

१२७. आदेसेण णिरयगईए णेरइएस सत्ताणं कम्माणं श्रोघं। णविर आयु० ण बंधितं। आयु० उक्क० बंधंतो सत्ताणं क० णियमा बंधगो। णियमा आणु० माग हीन बांधता है अथवा संख्यातवां भाग हीन बांधता है अथवा संख्यात गुणहोन बांधता है। इस प्रकार श्रोधके समान तिर्धञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्धञ्चित्रक, मनुष्यित्रक, पञ्चेन्द्रिय द्विक, असिद्धक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पृष्ठपवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, विभक्कन्यानी, असंयत, चलुदर्शनी, अचलुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, मन्य, श्रमव्य, मिथ्यादिष्ट, संभी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशंपार्य-एक पदार्थके साथ दूसरे पदार्थको मिलाकर विचार करना सन्निकर्प है। यहाँ वन्धका प्रकरण है और सामान्यसे श्राठों कर्मोंके स्थितवन्धका विचार चल रहा है, इसलिए इस सन्निकर्प अनुयोग द्वारमें यह बतलाया गया है कि किस किस कर्मका कितना स्थितिबन्ध होनेपर श्रन्य किन कर्मोंका कितना स्थितिबन्ध होता है। पहिले श्रोधसे विचार किया गया है। सब कर्म श्राठ हैं, उनमेंसे शानावरणीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होने पर त्रायके सिचा अन्य शेष छह कमींका स्थितिबन्ध नियमसे होता है। कारण कि आनावर-शीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वमें होनेसे वहाँ दर्शनावरणादि शेष छह कर्मीका भी बन्ध होता है। यह तो मानी हुई बात है कि एक कर्मके स्थितिवन्धके योग्य उत्कृष्ट परिणाम होने पर अन्य कमींके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम हों अथवा न भी हों इसलिए जब ज्ञाना-वरणीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तब अन्य छह कर्मोका स्थितिबन्ध उत्कृष्ट भी होता है और श्रनुत्कृष्ट भी होता है। यही बात दर्शनावरण श्रादिकी श्रपेत्तासे भी जान लेनी चाहिए। यह बात सुनिश्चित है कि श्रायुकर्मका बन्ध त्रिभागके पहिले नहीं होता, त्रिभागमें भी यदि श्रायबन्धके योग्य परिणाम होते हैं तो ही होता है श्रन्यथा नहीं, इसलिए जो जीव हाना-वरणकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह आयुकर्मका स्थितिबन्ध करता भी है और नहीं भी करता है। यदि करता है तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ही करता है अन्यथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है। ऋब रहा ऋायुकर्म, सो ऋायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाला जीव सात कर्मीका नियमसे बन्धक होता है यह तो सुनिस्थित है। केवल देखना यह है कि शेष कर्मोंकी स्थित कितनी बँधती है सो यह बात उन उन कर्मोंके बन्धके योग्य परिणामों पर निर्भर है इसलिए यहाँ यह बतलाया है कि ब्रायुकर्मकी उत्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला शेष सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति भी बाँधता है अथवा अनुत्कृष्ट स्थिति भी बाँधता है। यहाँ कुछ अन्य मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमें यह श्रोधमरूपणा श्रविकल घटित हो जाती है। यहाँ इन मार्गणाञ्चोंके संकलनमें इस बातका ध्यान रक्खा गया है कि जिन मार्गणाञ्चोंमें आठों-कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है वे मार्गणायें ही यहाँ ली गई हैं।

१२७. ब्रादेशसे नरक गतिमें नारिकयोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सिक्कर्ष ब्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके ब्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। ब्रायुकर्मका संखेजागुर्णाहीर्णं बंधदि । एवं सञ्बर्णिरय-पंचिदियतिरिक्खश्रपज्ञ०-मणुसश्रपज्ञ०-सञ्बदेव-पंचिदिय-तसश्रपज्ञ०-श्रोरालियमि०-वेउिव्वयका०-श्राहारका०-श्राहारमि०-श्राभि०-सुद०-श्रोधि०-मणपज्ज०-संजदा-सामाइ०-वेदो०-परिहार०-संजदा'संजद-श्रोधिदं०-णील०-काउ०-तेउ०-पम्प०-सुकलेस्सा-सम्मादिहि-खइगस०-वेदगस०-सास-ए० । उवसम० सत्तरणं क० ।

१२८. एइंदिएसु सत्तरणं क० श्रोघं । श्रायुगं ए बंधदि । श्रायुगं० उक्क० बंधंतो सत्तरणं क० णियमा श्रणु॰ । उक्क० श्रणु॰ श्रसंखज्जभागहीणं बंधदि । एवं सन्बएइंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं णिदोदाणं च । एविर विगलिदिएसु श्रायु॰ उक्क॰ बंधंतो सत्तरणं क० संखेजनभागहीणं बंधदि ।

१२६. वेडव्वियमि ०-कम्मइ०-सम्मामि०-त्र्यणाहार० सत्तरणं० क० मृलोघं

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात कर्मीका नियमसे बन्धक होता है। परन्तु नियमसे संख्यातगुणी हीन अनुत्कृष्ट स्थितिको बाँधता है। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, पञ्चेद्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी वैक्रियिक काययोगी, श्राहारक काययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, श्रामिनयोधिक झानी, श्रुतझानी, श्रुवधिझानी, मनःपर्ययझानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रुवधिदर्शनी, नीललश्यावाले, कापोतलश्यावाले, पीतलश्यावाले, प्रक्लेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, चायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, श्रीर सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। तथा उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंके सात कर्मीका इसी प्रकार सन्निकर्य है।

विशेषार्थ—एक उपशम सम्यग्दिए मार्गणाको छोड़कर यहाँ कही गई शेष सब मार्ग-णाश्रीमें सात या श्राठ कर्मीका वन्ध सम्भव है। किन्तु इन मार्गणाश्रीमें सात कर्मीके उत्हरू स्थितिबन्धके योग्य परिणामींके होने पर श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। श्रीर यह बात उत्हरू स्थितिबन्धके खामीका निर्देश करनेवाले श्रमुयोगद्वारसे भलो भांति जानी जा सकतो है।

१२८. एकेन्द्रिय जीवोंमें सात कमें के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सिन्नकर्प श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि यह श्रायुकर्मका बन्ध नहीं करता। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात कमें का नियमसे श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है। तथापि उत्कृष्टकी श्रपेचा श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातवें भागहीन करता है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकायिक श्रोर निगोद जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विकलेन्द्रियों श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोकी स्थिति श्रपंच उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोकी स्थिति श्रपंच उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोकी स्थिति श्रपंच उत्कृष्ट स्थितिबन्धको श्रपंचा संख्यातवें भागहीन बाँधता है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियों श्रीर पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सात कमोंमेंसे प्रत्येकके स्थितिबन्धके कुल भेद पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं श्रीर विकलत्रयोंमें पत्यके संख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसलिए एकेन्द्रियों और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें श्रसंख्यात भाग- वृद्धिके समान श्रसंख्यात भागहानि ही सम्भव हैं तथा विकलत्रयोंमें दो वृद्धियोंके समान दो हानियाँ भो सम्भव हैं। यहां कारण है कि यहाँ उक्त जीवोंमें इस वातको ध्यानमें रखकर सिक्षकर्षका निर्देश किया है।

१२९. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिध्यादिष्ट श्रीर श्रनाहारक

श्रायु॰ वज्जा । श्रवगढ् साणावर उक्क बंधतो छएएां कम्माएां सियमा बंधगो । रिएयमा उक्कस्सा । एवं छएएां कम्माएां । एवं सुहुमसंप छएएां क ।

१३०. ऋसिएए० सत्तरणं कम्माणं श्रोघं । श्रायु० उक्क० सत्तरणं कम्माणं िएयमा बंधगो । तं तु उक्क० श्रायु० विद्वारापदिदं वंधदि—श्रसंखेज्जभागहीणं संखेजभागहीणं वा । एवसुक्कस्सश्रो वंधसिएएयासो समत्तो ।

१३१. जहरूएएए पगदं । दुविधो िएइ सो—ऋोघेए आदेसेए य । तत्थ श्रोघेएा एएएावरणीयस्स जहरूएां द्विदिं बंधतो पंचरूएां कम्माएां िएयमा बंधदि । िएयमा जहरूएा॰ । दोएएां पगदीएां अवंधगों । मोह॰ जहरूएाद्विदंबंधगो

जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सिक्षकर्प मूलोघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। अपगतवेदमें ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह कमोंका नियमसे बन्धक होता है। तथा नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शेप छह कमोंके आश्रयसे सिक्षकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार सक्ष्मसाम्परायसंयतके छह कमोंका परस्पर सिक्षकर्ष जानना चाहिए।

विशेपार्थ — यहाँ जितनी मार्गणाएँ ग्रहण की हैं उन सबमें श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता यह स्पष्ट है। श्रपगतवेद श्रोर सूक्ष्मसाम्परायमें एक समयका परिणाम एक सी विश्वद्धिको लिये हुए होता है, इसलिए एक कर्मका उत्रुष्ट स्थितिवन्ध होनेपर सबका उत्रुष्ट स्थितिवन्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ उत्रुष्ट स्थितिवन्धके साथ श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धके सिन्न-कर्पका विधान नहीं किया। तथा मोहनीयका बन्ध नौवें गुणस्थान तक ही होता है इसलिए सूक्ष्मसाम्परायमें मोहनीयके बिना छह कर्मका सिन्नकर्प कहा है।

१३०. श्रसंबी जीवोंमें सात कमेंकि उत्ह्र ए स्थितिबन्धका सिन्नकर्ष श्रोधके समान है। श्रायुकर्मकी उत्ह्र ए स्थितिका बन्ध करनेवाला सात कमेंका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु उसे श्रनुत्ह्र ए बाँधता है जो उत्ह्र एकी श्रपेक्षा दो स्थानपतित वाँधता है। या तो श्रसंख्यातवाँ मागहीन बाँधता है।

विशेषार्थ — श्रसंक्षियों में एकेन्द्रियसे लेकर श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय तक जीव लिये गए हैं। जो होन्द्रियादिक जीव हैं वे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय शेष कर्मोंका श्रपने उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं श्रीर जो एकेन्द्रिय जीव हैं वे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं श्रीर जो एकेन्द्रिय जीव हैं वे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय श्रपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे असंख्यात भागहीन श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। इसीसे श्रसंक्षी जीवोंमें उक्त प्रकारसे सन्निकर्ष कहा है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट बन्धसन्निकर्प समाप्त हुआ।

१३१. त्रब जधन्य सन्तिकर्षका प्रकरण है। उसकी श्रणेला निर्देश दो प्रकारका है-भ्रोध भ्रोर श्रादेश। उनमेंसे श्रोधकी श्रणेला झानावरणकी जधन्य स्थितिका बन्ध करने बाला पाँच कर्मोका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे जधन्य स्थितिका बन्धक होता है भ्रीर दो प्रकृतियोंका श्रवन्धक होता है। मोहनीयकी जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला

१. मूखप्रतौ भ्रणु० बंधदि विद्वाण-इति पाठः । २. मूजप्रतौ श्रबंधगो एवं पंचिद्रि० जहवणुक्क० मोइ० इति पाठः ।

खण्णं क॰ णियमा वं॰ । णियमा अज॰ । जह॰ अज॰ संखेजजगुणब्भिहर्यं वंधित् । आयुगं ए वंधित् । आयु॰ जह॰ हिदि॰ वंधंतो सत्तएएं कम्माएं णियमा वंधित् । णियमा अज॰ । जह॰ अज॰ असंखेजजगुणब्भिहर्यं वंधित् । एवं ओधभंगोमणुस॰ ३- पंचिदिय-तस॰ २-पंचमण॰—पंचवि॰ --कायजोगि—ओरालियका॰-इत्थिवे॰ -पुरिसवे॰-एवुंस॰-अवगदवे॰-कोधादि॰ ४-आभि॰-सुद॰-ओधि॰-मणपज्जव॰-संजदा-चक्खुदं॰-अचक्खुदं-ओधिदं॰-सुक्कले॰-भवसि॰-सम्मादि॰-खइगम॰-उनसम॰-सिएए-आहारगित् । एवरि इत्थिवे॰ एएए। जह॰ छएएं कम्माएं एएयमा जहएए। आयुगं ए। वंधित् । एवं छएएं कम्माएं । एवं पुरिस॰-एवुंस॰-कोध-माएा-मायाकमायाएं। १३२. आदेसेए। एएरएसु एएए। एएएसुपं जह॰ हिदी वं॰ छएएं क॰

जीव छह कमींका नियमसे बन्धक होता है किन्तु अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो अजघन्य स्थिति जघन्य स्थितिकी अपेद्या संख्यातगुणी अधिक बाँधता है। यह आयुक्रमंको नहीं बाँधता। आयुक्रमंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कमींका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो जघन्यकी अपेद्या अजघन्य स्थिति असंख्यातगुणी अधिक बाँधता है। इस प्रकार ओघके समान मनुष्यितक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसिद्धक, पांचों मनोयीगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, स्थीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, कोधादि चार कषायवाले, आभिनिवोधिकशानी, श्रुतश्चानी, अवधिवर्शनी अवध्वत्रांनी, मनःपर्ययश्चानी, संयत, चचुदर्शनी, अवश्वदर्शनी, अवधिदर्शनी श्रुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दिष्ट, द्वायिकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट, संशी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्थीवेदमें श्रानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला छह कर्मोंकी नियमसे जघन्य स्थितका बन्धक होता है। किन्तु यह आयुकर्मको नहीं बाँधता। इसी प्रकार छह कर्मोंकी अपेद्या जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार पुरुपवेद, नपुंसकवेद, कोधकपाय, मानकपाय और मायाकपायवाले जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ— चपक स्वासाम्परायके अन्तिम समयमें झानावरणादि छह कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध होता है और मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध चपक अनिवृत्तिकरणमें होता है किन्तु तब शेष छह कर्मोंका अज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है। तथा आयुक्रमंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है। तथा आयुक्रमंका जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्व गुण स्थानमें होता है। इसी बीजपदको ध्यानमें रखकर यहां ओघसे सिक्षकर्ष कहा है। यहां अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे कुछ को छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमें यथासम्भव यह ओघप्रकणा बन जाती है। किन्तु जिन मार्गणाओंमें कुछ विशेषता है उसे जानकर उस मार्गणामें उतनी विशेषता कहनी चाहिए। उदाहरणार्थ उपशमसम्यग्दि मार्गणामें उपशम श्रेणिकी अपेचा झानावरण आदिका स्थितसिक्षकर्य कहना चाहिए और इसमें आयुक्रमंका बन्ध नहीं होता इस लिए इसकी अपेचासे सिक्षकर्यका कथन नहीं करना चाहिए। स्रीवेद आदि मार्गणाओंमें जो विशेषता है वह अलगनं कही ही है।

१३२. श्रादेशमे नारिकयोमें बानावरणकी जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह

णियमा॰ । तं तु जहएणा वा॰२ समजत्तरमादि काद्ण पिलदोवमस्स असंखेज्जदि-भागव्भिहियं वंथिदि । श्रायु॰ अवंधिमा । एवं छएणां कम्माणां । श्रायु॰ जह॰ हिदि॰ वं॰ सत्तर्णं क॰ णियमा॰ अज॰ संखेजजगुणव्भिह्यं वंथिदि । एवं सव्विणिरय-मणुसअपज्ञत्त-सब्बदेव-वेउव्वियकायजोगि-आहारका॰-आहारमि॰-विभंग॰-परिहार॰-संजदासंजद०-तेउ॰पम्म०-वेदग०-सासण ति ।

१३३. तिरिक्खंसु सत्तराएं क० शिरयभंगो । आयु० जह० द्विदि०वं० सत्तराएं क० शियमा अज० तिद्वारापदिदं—असंखंजजभागवभिद्वयं वा [ संखंजजभागवभिद्वयं वा] संखंजजगुरणवभिद्वयं वा बंधिद् । एवं पंचिदियितिरिक्ख०४ । शाविर जह० द्विदि० वं० सत्तराएं क० शियमा० अज० विद्वारापदिदं—संखेज्जदिभागवभिद्वयं वा संखेज्ज-

कर्मीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु उनकी जघन्य स्थितिका वन्धक होता है अथवा अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है। यद जीव समयसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक स्थितिका वन्धक होता है। यह जीव आयुक्रमेका अवन्धक होता है। इसी प्रकार छह कर्मोंकी अपेन्ना कथन करना चाहिए। आयुक्रमेकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंकी नियमसे अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। उसका बन्धक होता हुआ भी जघन्यकी अपेन्ना नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार सव नारकी, मनुष्य अपयीत, सब देव, वैकियिककाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकियावाले, प्रवेक्शययोगी, विभक्षकानी, परिहारियशुद्धसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, प्रवलेश्यावाले, वेदकसम्यग्रहिए और सासादनसम्यग्रहिए जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ अन्य कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध नहीं होता और आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय अन्य कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध नहीं होता यह सामान्य नियम है जो ओघ और आदेश दोनों प्रकारसे घटित होता है। इसलिए आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके साथ अन्य कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका सन्निकर्ष घटित नहीं होता यह स्पष्ट ही है। साथ ही श्रेणिके सिवा अन्य शेप सात कर्मोंमेंसे किसी एककी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव अन्य कर्मकी अजघन्य स्थितिका ही बन्ध करता है यह भी नियम है। इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर यहाँ उक्त प्रकारसे सन्निकर्ष कहा है।

१३३. तिर्यञ्चोंमें सात कमींको जघन्य स्थितिका सिन्नकर्ष नारिकयोंके समान है। आयुकर्मको जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मको नियमसे तीन स्थानपतित अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो या तो असंख्यातत्वाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो या तो असंख्यातवाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है आथवा संख्यातवाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है अथवा संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज चतुष्कके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आयुक्षमंको जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मकी नियमसे हो स्थानपतित अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। वह

१. जहरुणा वा ४ सम-इति पाठः । २.मूलप्रतौ क० शियमा० णियमा० श्रज० इति पाठः । ३. भज० बिद्वागपदिदं इति पाठः ।

गुराब्भहियं वा । एवं पंचिदिय-तसञ्चपज्जताः । तिरिक्त्वोधभंगो श्रोरालियिमः मिद्व-सुद्व-श्रसंजद्व-किरणः -रणीलः -काउ०-श्रब्भवसिः -मिच्छाः -श्रसिणः ति । एवं चेव एइंदियः -वेइंदियः -तेइंदिः -चदुरिंदियः -पंचकाः -िणयोदाणं च । णविर एइं-दिय-थावरकाएसु श्रायुः जहः द्विदिबं । सेसं श्रसं भागव्भिद्धिं वंधिद् । विगलिदिः संखेज्जदिभागव्भिह्यं वंधिद् ।

१३४. वेजन्वियिमि॰-कम्मइ॰-सम्मामि॰-ऋणाहार॰ ऋायु॰ वज्ज ि एरयभंगो । ऋवगद्वे॰ सत्तरणं क॰ सुहुमसंप॰ छरणं कम्माणं खोधं । एवं जहरणसिरणयासी समत्तो । एवं वंधसिरणयासो समत्तो ।

# गागाजीवेहि भंगविचयपरूवगा

१३५. णाणाजीवेहि भंगविचयं दुविधं—जहरण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । तत्थ इमं श्रद्धपदं—ये णाणावरणीयस्स उक्कस्सियाए द्विदीए बंधगा जीवा ते श्रणुक्कस्सियाए श्रवंधगा । ये श्रणुक्कस्सियाए द्विदीए बंधगा जीवा ते उक्कस्सि-

या तो संख्यातवाँ भाग श्रधिक श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है श्रथवा संख्यातगुणी श्रधिक श्रजधन्य स्थितिक। बन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय श्रपयीम श्रीर श्रस श्रपयीम जीवोंके जानना चाहिए। श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यक्वानी, श्रुताक्वानी, श्रसंयत, कृष्णुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादिए श्रौर श्रसंक्षी जीवोंके सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जानना चाहिए। तथा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पाँचों स्थावरकाय श्रौर निगोद जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि एकेन्द्रिय श्रौर स्थावरकायिक जीवोंमें श्रायुकर्मकी जधन्य स्थितिका बन्धक होता है तथा विकलेन्द्रियोंमें संख्यातवाँ भाग श्रिषक श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है।

विशंषार्थ—तिर्यञ्जोंमें एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय श्रीर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीवोंका समावेश होता है। इसीसे यहाँ श्रायुकी जघन्य स्थितिके बन्धके समय शेप कमींका जो बन्ध होता है वह जघन्यसे श्रजघन्य तीन स्थानपतित होता है ऐसा कहा है। एकेन्द्रियों श्रीर विकल-त्रयके कथनका स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है।

१३४. वेकियिकमिश्रकीययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि श्रीर अनाहारक जीवींमें श्रायुकर्मके सिवा शेष सिन्नकर्प नारिकयोंके समान है। श्रूपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका तथा सुदमसाम्परायिक संयतोंमें छह कर्मोंका सिन्नकर्प श्रीष्ठके समान है।

विशेषार्थ—यहाँ कही गई मार्गणाश्रीमें श्रायु कर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ श्रायुकर्मको छोड़कर ऐसा कहा है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार जघन्य समिकर्ष समाप्त हुआ।

## इस प्रकार बन्धसन्निकर्ष समाप्त हुन्ना।

## नाना जीवोंकी अपेत्ता भङ्गविचयमरूपणा

१३४. नाना जीवॉकी श्रापंत्ता भक्कविचय दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उत्तमें यह श्रार्थपद है—जो झानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव होते हैं वे उसकी श्रानुत्कृष्ट स्थितिके श्रवन्धक होते हैं। जो झानावरणकी सनुत्कृष्ट

याए द्विदीए अवंधगा । एवं पगिंद वंधित तेसु पगदं, अवंधगेसु' अन्ववहारो । एदेण अद्वपदेश दुविधो शिह सो—अधिश आदेसेश य । तत्थ ओधेश अद्वरणं कम्माणं उक्किस्सियाए दिदीए सिया सन्वे अवंधगा, सिया अवंधगा य वंधगो य, सिया अवंधगा य वंधगो य । एवं अशुक्कस्से वि । शविर पिडलोमं भाशिदन्वं । एवमो-धभंगो तिरिक्लोधं-कायजोगि-ओरालियकाय०-ओरालियमि०-कम्मइ०-शासुं स्य०-को-धादि०४-मदि०-सुद०-असंजद०-अचक्खु०-किरशा०-शीललो०-काउ०-भवसि०-अब्भव-सि०-मिच्छादि०-असिश्ए-आहार०-आशाहारग ति । शविर कम्मइ०-आशाहार० सत्त-एशं कम्माणं भाशिदन्वं ।

स्थितिके बन्धक जीव होते हैं वं उसकी उत्कृष्ट स्थितिके श्रवन्धक होते हैं। इस प्रकार जो जीव प्रकृतिका बन्ध करते हैं उनका यहां प्रकरण है। श्रवन्धकोंका प्रकरण नहीं है। इस श्र्थपदकी श्रपंचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोधकी श्रपंचा श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिके कदाचित् सब जीव श्रवन्धक हैं, कदाचित् वहुत जीव श्रवन्धक हैं श्रीर पक्ष जीव वन्धक है तथा कदाचित् बहुत जीव श्रवन्धक हैं श्रीर वहुत जीव बन्धक हैं। इसी प्रकार श्रवत्वहृष्ट स्थितिबन्धमें भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वहां इससे प्रतिलोम रूपसे कथन करना चाहिए। इस प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्वानी, श्रुताक्वानी, श्रसंयत, श्रचश्चर्यानी, श्राहारक श्रीर श्रवाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनो विशेषता है कि कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनो विशेषता है कि कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंके सात कर्मोंका भङ्गविचय कहना चाहिए।

विशेषार्थ-भङ्गविचय शब्दका ऋर्थ है भेदोंका वर्गीकरण करना। यहां उत्क्रप्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंके अबन्धकोंके साथ किस प्रकार कितने भङ्ग होते हैं यह बतलाया गया है। ब्राठों कर्मीकी स्रोध उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कदाचित् एक भी नहीं होता, कदाचित एक होता है और कदाचित नाना होते हैं। तथा इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कदाचित सब होते हैं. कदाचित एक कम सब होते हैं श्रीर कदाचित नाना होते हैं। इसलिए श्रयन्थकोंको मिलाकर इनके भक्त लानेपर इस प्रकार होते हैं— कदाचित् ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके सब श्रवन्थक होते हैं, कदाचित् बहुत जोव श्रवन्थक होते हैं और एक जीव बन्धक होता है तथा कदाचित बहुत जीव श्रबन्धक होते हैं और बहुत जीव बन्धक होते हैं। अनुस्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेद्धा कदाचित् सब जीव बन्धक होते हैं। कदाचित् बहुत जीव बन्धक होते हैं श्रीर एक जीव श्रवन्धक होता है तथा कढा-चित् बहुत जीव बन्धक होते हैं श्रीर बहुत जीव श्रबन्धक होते हैं। यहां श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनोई हैं उनमें यह स्रोध प्रक्रपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसलिए उनके कथनको भोघके समान कहा है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं में उत्कृष्ट और अन-त्कृष्ट स्थितिबन्ध जहां जो सम्भव हो वह लेना चाहिए। मात्र कार्मणुकाययोग और श्रना-हारक इन दो मार्गणात्रोंमें त्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी ऋषेक्षा भक्षविचय कहना चाहिए।

१३६. आदेसेण णेरइएस सत्तरणं कम्माणं ओवं । आयु॰ उनक॰ आणु॰ अहमंगो । उनकस्सं अवंधपुन्वं, अणुनकस्सं वंधपुन्वं । एवं सन्विण्रय-सन्वर्णनि-दियितिरिक्तः सन्वमणुस्सः सन्वदेवाः बेइंदिः तेइंदिः चदुरिंदिः तेसं पज्जताः पज्जताः पंचिदिय-तसः तेसं पज्जताः वादरपुढविकाइय-आउ॰ तेउ॰ वाउ॰ वादरवणप्पदिपत्तेयसरीर-पज्जताः पंचमणः पंचविचः वेउन्वियकाः इत्थि॰ पुरिसः विभंगः अधिः सुदः ओधिः मणपज्जव-संजद्-सामाइ॰ छेदोः परिहारः संजदासंजद्वच्खुदं अधिः तेउले -पम्मले सुक्कले सम्मादिः वादर्गः वेदगः सिण्णि ति । एवं चेव वेउन्वियिपसः अद्वर्गः सुहुमसं । एवं चेव वेउन्वयिपसः अवगदः सुहुमसं । उत्समः सम्मामिः अपप्पप्पादीः ।

१३७. एईदिए० सत्तरणं क० उक्क० ऋणुक्क० ऋत्थि वंधगा य ऋबंधगा य । ऋायु० ऋोघं । एवं बाद्र-सुहुमपज्जत्तापज्जत्त० वाद्र-पुढविकाइय-ऋाउ०-तेउ०-वाउ०-वाद्रवणप्फद्रिपत्तेय०ऋपज्जत्त० सव्वसुहुमपुढवि०-ऋाउ०-तेउ०-वाउ०-सब्ब-

१३६. श्रादेशसे नारकियोंमें सात कमींका भङ्गविचय श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रीर श्रजुत्कृष्टके श्राठ भङ्ग होते हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्धके भङ्ग श्रवन्धपूर्वक कहने चाहिए श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धके भङ्ग बन्धपूर्वक कहने चाहिए। इसी प्रकार सब नारकी सब पञ्चे न्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब देव, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा इन तीनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, पञ्च न्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, त्रस और इनके पर्याप्त अपर्याप्त. बःदर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी. पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवदी, पुरुषवेदी, विभक्ष्मानी, श्राभिनिबोधिकम्नानी, श्रतकानी, त्रविधक्कानी, मनःपर्ययक्कानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशक्तिसंयत, संयतासंयत, चक्षदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, पीत हैश्यावाले, पद्मलेश्या-वाले. शुक्कतेश्यावाले, सम्यग्दिए, जायिकसम्यग्दिए वेदकसम्यग्दिए श्रीर संश्री जीवींके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकों में आठ कमोंके विपरीत क्रमसे श्राठ भड़ करने चाहिए। मनुष्य श्रपयीप्तकोंके समान श्राहारक काययोगी, श्राहारकमिश्र-काययोगी और सासादनसम्यग्दिए जीवॉक ब्राठ भक्त कहने चाहिए। तथा इसी प्रकार वैक्रि-यिकमिश्रकाययोगी, त्रापगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दप्रि श्रीर सम्यग्मिथ्या-दृष्टि जीवोंके अपने अपने कर्मोंके अनुसार भन्न कहने चाहिए।

१३७. एकेन्द्रियों में सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके श्रनेक जीव बन्धक हैं श्रीर श्रनेक जीव श्रवन्धक हैं। श्रायुकर्मका भक्कवित्रय श्रोधके समान है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इन दोनोंक पर्याप्त श्रोर श्रपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक श्रप्रधान, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, बादर श्राप्तकायिक श्रपर्याप्त, बादर श्राप्तकायिक श्रपर्याप्त, बादर बायुकायिक श्रपर्याप्त, सादर बायुकायिक, सादर बायुकायिक, साव सूक्ष्म जलकायिक, साव सूक्ष्म श्रीनिकायिक, साद सूक्ष्म बायुकायिक, साव वनस्पतिकायिक, श्रीर साद नियोद

वर्णप्फदि-िणगोदाणं च । पुढवि ०-त्र्याउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादर० बादरवरणप्फदि-पत्तेय० त्र्यहरूणं कम्माणं मृलोघं । एवं उक्कस्सं समर्त्त ।

१३८. जहएएगो पगर्दं। तं चेव अद्वपदं काद्व्वं। तस्स दुविधो एिइसो— अघिएा आदेसेएा य। तत्थ ओघेएा सत्तरएएं कम्माएं उक्कस्सभंगो। आयु० जह० अजह० अत्थि वंधगा य अवंधगा य। एवं ओघभंगो पुढवि०-आउ०-तेउ०वाउ० तेसिं चेव वादर० वएएफदिपत्तेय०-कायजोगि-ओरिलयका०-एावुंस-कोधादि०४-अचक्खु०-भविम०-आहारग ति।

जीवोंके जानना चाहिए। पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्राग्निकायिक, वायुकायिक श्रीर इन चारोंके बादर तथा बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोंके श्राठों कमौंका भङ्गविचय मूलोघके समान है।

विशंपार्थ — श्रोघप्ररूपणामें उत्हाप्ट स्थितिबन्धकी अपेत्ता कदाचित् सब जीव श्रवन्धक होते हैं, कदाचित् नाना जीव श्रवन्थक होते हैं श्रोर एक जीव बन्धक होता है तथा कदा-चित् नाना जीव श्रवन्थक होते हैं श्रोर नाना जीव बन्धक होते हैं। तथा श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेत्ता कदाचित् सब जीव बन्धक होते हैं, कदाचित् नाना जीव बन्धक होते हैं श्रोर एक जीव श्रवन्थक होता है श्रोर कदाचित् नाना जीव बन्धक होते हैं श्रोर नाना जीव श्रवन्थक होता है श्रोर कदाचित् नाना जीव बन्धक होते हैं श्रार नाना जीव श्रवन्थक होते हैं यह बतला श्राये हैं। प्रकृतमें श्रायुक्षमिकी श्रपेत्ता इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, यह उक्क कथनका तात्पर्य है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुन्ना।

१३८. श्रव जघन्य भङ्गविचयका प्रकरण है। यहाँ श्रर्थपद पूर्वोक्क ही जानना चाहिए। इसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेचा सात कमीका भङ्गविचय उत्रुष्टके समान है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके श्रमेक जीव बन्धक हैं श्रौर श्रमेक जीव श्रवन्धक हैं। इस प्रकार श्रोघके समान प्रथिवी-कायिक, जलकायिक, श्रिगेनकायिक, वायुकायिक श्रौर इन चारोंके बादर, वनस्पतिकायिक, प्रत्येकशरीर, काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, नपुंसकचेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, श्रचचु-दर्शनी, भव्य श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

ाश्यार्थ—यहां श्रोघसे सात कमींका भक्कविचय उत्हाएके समान है। सो इस कथन का यह श्रभित्राय है कि जिस प्रकार श्रोघसे सात कमींके उत्हाए स्थितिबन्धका भक्कविचय कह श्राये हैं उस प्रकार यहां जघन्य स्थितिबन्धका कहना चाहिए और जिस प्रकार श्रोधसे सात कमींके अनुत्हाए स्थितिबन्धका भक्कविचय कह श्राये हैं उस प्रकार यहां श्रजधन्य स्थितिबन्धका कहना चाहिए। इसके श्रनुसार निम्न भक्क उपलब्ध होते हैं—कदाचित् सब जीव जघन्य स्थितिके श्रवन्धक होते हैं, कदाचित् बहुत जीव श्रवन्धक होते हैं। श्रजधन्यक होता है, कदाचित् बहुत जीव बन्धक होते हैं। श्रजधन्यकी श्रपेता—कदाचित् सब जीव अजधन्य स्थितिके बन्धक होते हैं। श्रजधन्यकी श्रपेता—कदाचित् सब जीव अजधन्य स्थितिके बन्धक होते हैं, कदाचित् बहुत जीव बन्धक होते हैं। श्रीर बहुत जीव बन्धक होते हैं। श्रीर बहुत जीव बन्धक होते हैं। श्राय्कर्मका विचार स्पष्ट है, क्योंकि उसकी जधन्य श्रीर अजधन्य स्थितिके बन्धक श्रीर अवचन्धक होते हैं। यहां श्रन्य श्रीर अजधन्य स्थितिके बन्धक श्रीर अवचन्धक होते हैं। यहां श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह भोधप्रक्रपणा श्रविकत घटित हो जाती है इसिलए उनका कथन श्रोधके समान कहा है।

१३६. श्रादेसेण ऐरइएसु श्रष्टणां वि कम्माणं उक्कस्सभंगो । एवं सन्विण्य-सन्विपंचिदिय-तिरिक्त-सन्वमणुस-सन्वदेव-सन्विविण्विदिय-तिरिक्त-सन्वमणुस-सन्वदेव-सन्विविण्विदिय-तस-वाद्युदिवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-बाद्यवण्फिद्यित्तेयण्जनाणं पंचमणा पंच-विच०-वेउन्वियका०-बेउन्वियमि०-श्राहार०-श्राहारण-इत्थि०-पुरिस०-श्रवगद्वे०-विभंग०-श्राभि०-सुद्०-श्रोधि०-मणपज्ज०-संज०-सामाइ०-छेदो०-परिहार-सुहुमसंप०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-श्रोधिदंस०-तेउले०-पम्मले०-सुक्कले० सम्मादिहि-स्वइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि०-सिएण ति ।

१४०. तिरिक्लेसु अहएएां क० जह० अजह० अत्थि बंधगा य अवंधगा य। एवं सम्बएइंदिय-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवराष्फदिपत्तेय० अपज्जना तिसं सुहुमपज्जनापज्जन० सम्बवण्फदि-िर्णगोद-ओरालियमि०-कम्मइ०-मिद्र-सुद्०- असंज०-किएएले-एालि०-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छादि-असिएए अए।हारग नि। एवं एएएणीवेदि भंगविचयं समनं।

१३६. त्रादेशसे नारिकयोमें त्राठों ही कमींका भक्क उन्दृष्टके समान है। इसी प्रकार सव नारिकी, सब पञ्चे न्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चे न्द्रिय, सब वस्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त. पाँचों मनायोगी, पाँचों वचनयोगी, वैकियिककाययोगी, वैकियिकमिश्रकाययोगी, त्राहारिककाययोगी, त्राहारिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, त्रप्रगतवेदी, विभक्कन्नानी, त्राभिनिबोधिकक्कानी, श्रुतज्ञानी, श्रवधिक्वानी, मनःपर्ययक्वानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवद्युद्धसंयत, मृदमसाम्परायसंयत, संयतामंयत, चश्चदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, प्रक्रक्षावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपश्मसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्निध्यादिष्ट श्रीर संश्री जीवोंके जानना चाहिए।

१४०. तियञ्चोंमें आठों कमोंको जधन्य और अजधन्य स्थितिके अनेक जीव वन्धक हैं और अनेक जीव अवन्धक हैं। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादरपृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, इनके सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुता-क्कानी, असंयत, इन्छलंकश्यावाले, नीललंश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादिष्ट, असंबो और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — ऋाशय यह है कि इन मार्गणार्ऋों में सर्वदा जघन्य स्थितिके बन्धक नाना जीव हैं श्रीर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक नाना जीव हैं। इसिलए यहां अन्य भङ्ग सम्भव नहीं हैं।

इस प्रकार नानाजीयोंकी ऋषेचा भक्तविचय समाप्त हुआ।

#### भागाभागपरूवगा

१४१. भागाभागं दुविधं—जहराणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो ि एदिसो—श्रोवेण आदेसेण य । तत्थ श्रोवेण श्रहणणं वि कम्माणं उक्कस्सिटिदि-वंधगा सन्वजीवाणं केविडयो भागो ? श्रणंतभागो । श्रणुक्कस्सिटिदिवंधगा जीवा सन्वजीवाणं केविडश्रो भागो ?' श्रणंता भागा । एवं श्रोधभंगो तिरिक्लोधं काय-जोगि०-श्रोरालियका०-श्रोरालियिक०-कम्मइ०--णवुंस०--कोधादि०४-मिद्०--सुद०-श्रसंज०-श्रचक्लुदं०-किएए०-णील०-काउले०-भवसि--श्रव्भवसि०-मिच्छादि०-श्रस-एए।-श्राहार०-श्राणाहारग चि ।

१४२. त्रादेसेण ऐरइएमु त्रहण्णं कम्माणं उक्क० वंघ० केव० ? त्रसंखेज्जदि-भागो । त्रणुक्क० वंघ० केव० ? त्रसंखेज्जा भागा । एवं सञ्वर्णरइय-सञ्वर्णचि-दियतिरिक्ख-मणुस-मणुसत्रपज्जत्त-देव-भवणादि याव सहस्मार ति त्राणद याव त्रणुत्तरा ति सत्तरणं कम्माणं सञ्बविगलिदिय-पंचिदिय-तसपज्जत्तापज्जत्त-सञ्ब-

#### भागाभागत्ररूपणा

१४१. भागाभाग दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेद्धा निर्देश दो प्रकारका है-अघेघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेद्धा आठों हो कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिको चाँघनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिको चाँघनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक काययोगी, कौदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कवायवाले, मत्यकानी, श्रृताझानी, असंयत, अचक्षदर्शनी, रुष्णलश्यावाले, बोललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, मव्य, अभव्य, मिश्यादृष्ट, असंबी, आहारक और अनाहारक जीवोंका भागाभाग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कुल जीव श्रसंख्यात होते हैं। श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले श्रमन्त होते हैं। इस संख्याको ध्यानमें रख कर हो यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके श्रमन्तवें भाग प्रमाण कहे गये हैं और श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके श्रमन्त बहु भाग प्रमाण कहे गये हैं। यहाँ पर गिनाई गई श्रम्य मार्गणाश्रोंमें यह भागाभाग घटित हो जाता है इसलिए उनकी प्रकृपणा श्रोधके समान कही है।

१४२. त्रादेशसे नारिकयोंमें त्राठों कर्मीकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब नारिकयोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? त्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । त्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारिकी जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? त्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सब नारिकी, सब पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च, मजुष्य, मजुष्य त्रपर्याप्त, सामान्यदेव, भवनवा-सियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देव त्रायुकर्मके बिना सात कर्मोंके बन्धकी त्रपेचा त्रानतकल्पसे लेकर अनुत्तर विमानवासी देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त त्रीर त्रपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त त्रीर त्रपर्याप्त, सब पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक सब

१. मुखप्रती घणंतभागो इति पाठः ।

पुढिवि ०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-वाद्रवप्पदिपत्तेय०-पंचमण-पंचवचि०-वेउव्विय० -वेउव्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-श्राभि०-सुद०-श्रोधि०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-श्रोधिदं०-तेउ०-पम्मले०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवस-मस०-सासण०-सम्मामिच्छादि०-सण्णि ति ।

१४३. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीमु ब्रह्मणां कम्माणं उक्क हिद् केविड १ संखेजिदिभागो । अणुक्क वंध केव १ संखेजा भागा । एवं सव्वह स्राहार -श्राहारिम - अवगदवे - मणपज्जव - संजदा - सामाइ - छेदो - परिहार - महुममं ।

श्रीनकायिक, सब वायुकायिक, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वेंकियिककाययोगी, वेंकियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विमंगक्कानो, श्रामिनिबोधिकक्कानी, श्रुतक्कानी, श्रवधिक्षानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, चायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मध्यादिष्ट श्रीर संश्री जीवोंका भागा-भाग जानना चाहिए।

विशेषार्थ-सामान्यसे ग्राठों कमोंकी उत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव तथा श्रमुत्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव संख्यात हैं फिर भी उत्कृपसे श्रमु-त्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव श्रसंख्यात गुणे हैं। यही कारण है कि यहाँ श्राठों कमोंकी उत्क्रप्रस्थितका बन्ध करनेवाल नारकी जीव सब नारकी जीवोंके श्रसं-ख्यातर्वे भाग कहे हैं श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारको जीव सब नारकी जीवोंके असंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं। यहाँ गिनाई गई अन्य सब मार्गणाओं में यह प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसी लिए उनके भागाभागका कथन सामान्य नार्राक योंके समान कहा है। मात्र श्रायुकर्मकी श्रपेता श्रानतकल्पसे लेकर श्रपराजित तकके देव, शुक्ललेश्यावाल श्रोर चायिक सम्यग्दष्टि इन मार्गणात्रोंमें भागाभागके प्रमाणमें कुछ विशे-षता है जिसका निर्देश त्रागे करनेवाले हैं। यहाँ मूलमें 'त्रवुत्तरा' ऐसा पाट है, इससे पाँच श्र**नुत्तर विमानोंका श्रहण होना चाहिए, किन्तु सर्वार्थसिद्धिका भागाभाग स्वतन्त्र** रूपसे कहा है इसलिए इस पद द्वारा चार श्रनु रार विमान ही लिए गए हैं। इसरे सर्वार्थिसिद्धिके श्रहमिन्द्रोंकी संख्या संख्यानप्रमाण ही है ग्रीर यहाँ पर श्रसंख्यात संख्यावाली मार्गणात्रीका भागाभाग कहा गया है, इसलिए भी अनुत्तर पदसे यहाँ पर सर्वार्थसिक्किन प्रहत्त नहीं होता है। इस प्रकरणमें उपशमसम्यन्द्रष्टि श्रीर सम्यग्मिष्यादृष्टि ये दो ऐसी मार्गणाएं भी गिनाई हैं जिनमें श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता, इसलिए उनमें सात कर्मीकी श्रापेचा यह भागाभाग जानना चाहिए।

१४३. मनुष्यपर्याप्त श्रीर मनुष्यनियों में श्राठों कर्मोकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करने वाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार सर्वार्थ-सिद्धिके देव श्राहारककाययोगी, श्राहारकि मिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययहानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनामंयत, परिहारविश्विद्धिसंयत श्रीर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चादिए।

विशेषार्थ—ये सब मार्गणाएं संख्यात संख्यावाली हैं, इसीलिए उक्क प्रमाण भागामाग १२ १४४. त्राणद याव त्रपराजिदा त्ति सुक्कले - खइग० त्रायु० सन्बद्धभंगो । १४५. एइंदिएसु सत्तरणं कम्माणं णिर्यभंगो । त्रायु० त्रोघं । एवं वराष्फदि- णियोदेसु । एवं उक्कस्सं सम्मत्तं ।

१४६. जहएएगे पगदं । दुविधो सिह सी—श्रोघेस आदेसेस य । तत्थ श्रोघेस सत्तरएएं कम्माएं जह० अजह० उक्कस्सभंगो । आयु० जह० दिद्वंध० केव- हियो भागो ? असंखेज्जदिभागो । अजह० दिदि० केवि ० ? असंखेज्जा भागा । एवं श्रोघभंगो कायजोगि-श्रोरालियका०-सवुंस०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि०- आहारग ति ।

बन जाता है। मात्र इनमेंसे श्रवगतवेदी श्रीर मुक्तमसाम्परायसंयत इन दो मार्गणाश्रीमें श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मीको श्रपंत्रा भागाभाग जानना चाहिए।

१४५. त्रानतकलपसे लेकर श्रपराजित विमान तकके देव शुक्ल लेश्यावाले श्रौर ज्ञायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रायकर्मका भागाभाग सर्वार्थसिद्धिक देवोंके समान हैं।

विशेपार्थ—यं सब मार्गणापे यद्यपि श्रसख्यात संख्यावाली हैं तथापि इनमें श्रायकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें श्रायकर्मकी श्रपेका सर्वार्थसिद्धिके समान भागाभाग हो जाता है।

१४५. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका भागाभाग नारिकयोंके समान है। आयुकर्मका भागाभाग आधके समान है। इसी प्रकार बनस्पतिकायिक और निगाद जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेपार्थ —यद्यपि ये मार्गणाप् अनन्त संख्यावाली हैं तथापि इनमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी जीवराशिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं इसलिए इनका भागाभाग नारिकयोंके समान कहा है। मात्र इनमें आयुकर्मकी अपेक्षा भागाभाग का विचार खोधके समान करना चाहिए, क्योंकि इन मार्गणाओं अध्ययकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण ही होते हैं और शेष अनन्त बहुभाग प्रमाण जीव अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले होते हैं।

## इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त हुन्ना।

१४६. श्रव जघन्य भागाभागका प्रकरण है। उसकी श्रपंत्रा निर्देश दो प्रकारका है—
श्रोघ श्रोर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघको श्रपंत्रा सात कर्मोको जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितका
बन्ध करनेवाले जीवोंका भागाभाग उत्क्रप्रके समान है। श्रायकर्मकी जघन्य स्थितका
बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं।
श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? श्रसंख्यात बहुभागप्रमाण
हैं। इसी प्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि
चार कषायवाले, श्रवश्चदर्शनी, भव्य बौर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहिले उत्कृष्ट भागाभागका विचार कर श्राप हैं उसी प्रकार यहाँ भी विचार कर लेना चाहिए। मात्र श्रायुकर्मकी श्रपेद्धा इस भागाभागमें कुछ श्रन्तर है। यहाँ श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीव राशिके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं इसीलिए श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिको बाँधनेवाले जीव सब जीवराशिके १४७. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु आणद याव सव्वह त्ति आहार०-आहारिम०-अवगदवे०-मणपज्जव०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-पिरहार०-सुहुभसंप०-सुक्कले०-खइग० जह० अजह० उक्कस्सभंगो। सेसाणं सव्वसिं सव्वपगदीणं जह० द्विदि० केव०? असं०भागो। अज० हिदि० केव० ? असंखेज्जा भागा। एवं भागाभागा समत्तं।

# परिमागापरूवगा

१४८. परिमाणं दुविधं, जहराणयं उत्तकस्सयं च । उत्तकस्सगे पगदं । दुविधं— अधिण आदेसेण य । तत्थ अधिण अद्वरणं कम्माणं उत्तक हिद्विधं केव-हिया ? असंखेजा । अणुक्क हिदि केव ? अणंता । एवं ओघभंगो तिरि-क्योघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मिद०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किराण०-णील०-काउले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असिएण०-आहार०-अणाहारग ति ।

श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहे हैं श्रौर श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं।

१४७. मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थीसद्धि तकके देव, श्राहारक काययागी, श्राहारक मिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामा-ियकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, स्क्ष्मसाम्परायसंयत, शुक्ललश्यावाले श्रीर क्षायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भागाभाग उत्कृष्टके समान है। श्रेष सब मार्गणाश्रोंमें जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाएँ कहीं है उनमेंसे किन्हींकी संख्या संख्यात है, किन्हींकी असंख्यात है श्रीर किन्हींकी अनन्त है। जिन मार्गणाश्रोंका भागाभाग उत्कृष्टके समान कहा है उनमें बहुतोंकी संख्या संख्यात है श्रीर कुछकी श्रसंख्यात इत्यादि सब बातोंकी ध्यानमें रखकर भागाभागका विचार कर लेना चाहिए।

### इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुन्ना।

## परिमाणप्ररूपणा

१४८. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्हृष्ट । उत्हृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ग्रोघ श्रीर श्रादेश । उनमें ले श्रोघकी श्रपेक्षा श्राठों कर्मोंकी उत्हृष्ट स्थितका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । श्रनुत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? श्रमंत्र हों । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, श्रौदारिक मिश्र काययोगी, कार्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यश्नानी, श्रताश्चानी, श्रसंयत, श्रचश्चदर्शनी, छुष्णलेश्यावाले, नील लेखा-वाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंशी, श्राहारक श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशंपार्थ — उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीको देखते हुए स्पष्ट झात होता है कि भ्रोधसे और इन मार्ग लाओंमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंस्थातसे अधिक नहीं हो १४६. त्रादेसेण ऐरइएसु अहएएं कम्माएं उक्क० श्रणु० हिदिबंध० केव० ? श्रसंखेजा । एवं सञ्विणारय-सञ्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसश्रपज्जत्त० देवा भवणादि याव सहस्सार ति सञ्विवगिलिदिय-सञ्वपंचिदिय-तस-सञ्वपुढवि०-श्राड०-तेउ०-वाउ०-वाद्रवणण्फदिपत्तेय०-पंचमण०-पंचविच०-वेउिवयका०-वेउिवयिम०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-[तेउले०-]पम्मले०-सिएण ति । एवरि तेउ-पम्म० उक्क० संखेजजा ।

१५०. मणुस्सेसु अद्वरणां कम्माणं उक्क० द्विदि० वंध० केव० ? संखेज्जा । अणुक्क० द्विदि० वंध० केव० ? असंखेजा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सन्वद्व०-आहार०-आहारिम०-अवगद्वे०-मणपज्ज०-संजद्-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० सत्तरणां क० उक्क० अणुक्क० द्विदिवंध० केव० ? संखेजा ।

१५१. सव्वएइंदि० सत्तएएां क० उक्क० ऋणुक्क० द्विदिवंध० केव० १

सकते। उदाहरणार्थ—श्वानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संशी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संक्लेश पिरणामवाला मिथ्यादिष्ट जीव करता है। गणनाकी श्रेणंज्ञा ये ग्रमंख्यात ही होते हैं। यही कारण है कि यहांपर श्राठों कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रमंख्यात बतलाए हैं श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रमंख्यात बतलाए हैं श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रमन्त कहे हैं।

१४६. श्रादेशसे नारिकयों श्राठों कर्मोंकी उन्हाए और श्रमुन्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं श्रमंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारिका, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, ममुष्य श्रपर्याप्त, देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब श्रथ्वोकायिक, सब जलकायिक, सब श्रिनकायिक, सब वायुकायिक, सब बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगक्षानी, चश्चदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले श्रीर संक्षी जीवोंका परिमाण जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पीत लेश्यावाले श्रीर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें उत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात होते हैं।

विशेषार्थ—ये सब मार्गणाएँ श्रसंख्यात संख्यावाली हैं श्रीर इनमें उत्कृष्ट स्थिति व श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात बन जाते हैं, इसलिए इनका उक्त प्रमाण परिमाण कहा है। जिन दो मार्गणाश्रोंमें श्रपवाद है उनका निर्देश श्रलगसे किया ही है।

१४० मनुष्यों में श्राठों कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, सर्वार्धसिखिके देव, श्राहारकाकययोगी, श्राहारक मिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्तानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविद्युद्धि संयत श्रीर सूक्षमसाम्पराय संयत जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

विशेषार्थ —ये मनुष्य पर्याप्त भादि सब मार्गणाएँ संख्यात संख्यावाली हैं इसलिए इनमें उक्त प्रमाण घटित हो जाता है।

१४१. सब एकेन्द्रियोंमें सात कमौंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले

अर्णाता । श्रायु॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ केव॰ ? असंखेजा । श्रणु॰ द्विदिवं॰ केव॰ ? अर्णाता । एवं सन्ववराण्फदि-िएगोदार्ण ।

१५२. श्राभि०-सुद०-श्रोधि० सत्ताएणं क० उनक० श्रणुक्क० द्विद्विं० केव० ? श्रसंग्वेजा । श्रायु० उक्क० संग्वेजा । श्रणु० द्विदि० श्रसंग्वेजा । एवं संगदासंगद०-श्रोधि०-सम्मादि०-वेदग०-सासण०-सम्मामिच्छा० । श्राणद याव श्रवराइदा ति सुक्कले०-खइग० सत्तारणं क० उक्क० श्रणुक्क० श्रसंग्वेज्ञा । श्रायु० मणुसिभंगो ।

१५३. जहण्णए पगदं। दुविधो णिइ सो— स्रोघेण स्रादेसेण य। तत्थ स्रोघेण सत्त्त्रण्णं क० जह० द्विदिवंध० केत्तिया ? संखेज्जा। स्रजह० के० ? स्रणंता। स्रायु० जह० स्रज० द्विदि० स्रणंता। एवं कायजोगि-स्रोरालियका०-णवुंस०-कोधादि०४-स्रचक्यु०-भवसि०-स्राहारग ति।

जीव कितने हैं ? ग्रनन्त हैं। ग्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? ग्रसंख्यात हैं। ग्रसुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? ग्रनन्त हैं। इसी प्रकार सब वनस्पति ग्रीर सब निगोदिया जीवोंका परिमाण जानना चाहिए।

विशंषार्थ — यद्यपि ये मार्गणाएँ अनन्त संख्यावालो हैं तथापि इनमें श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तवें भाग प्रमाण ही होते हैं, इसलिए यहां इनकी संख्या असंख्यात बतलाई है। शेप कथन सुगम है।

१४२. त्राभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी त्रौंग श्रविधानी जीवों में सात कमीं की उत्कृष्ट त्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासाद्म सम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका परिमाण जानना चाहिष् । आनत कल्पसं लेकर अपराजित तकके देव. शुक्ल लेश्यावाले और जायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। तथा आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव मनुष्यिनियोंके समान हैं।

विशेषार्थ—यहां गिनाई गई सब मार्गणाएँ श्रमंख्यात संख्यावाली हैं तथापि इनमें श्रायुकर्मकी श्रपेक्षा कुछ विशेषता है जिसका निर्देश श्रलग श्रलग मूलमें किया ही है। शेष कथन सुगम है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ।

१४३. श्रव ज्ञान्य परिमाणका प्रकरण है। उसकी श्रंगंत्रा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रोर श्रादेश। उनमेंसे श्रोधकी श्रंपंत्ता सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं? श्रनन्त हैं। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त हैं। इसी प्रकार काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपुंसकवदी, कोधादि चार कषायवाले, श्रचश्चदर्शनी, मध्य श्रोर श्राहारक जीवोंका परिमाण जानना चाहिए।

विशेषार्थ-सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसलिए यहां

१५४. त्रादेसेण णेरइएसु॰ उक्कस्सभंगो । तिरिक्खेस श्रष्टणणं कम्माणं जह॰ अजह॰ द्विदिवं॰ केव॰ ? अणंता । एवं सव्वएइंदिय-वर्णप्फदि-णिगोद-श्रोरालियमि॰-कम्मइ०-मदि॰-सुद्०-असंज०-किएण०-णील॰-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छादि-असिएण-अणाहारग त्रि ।

१५५. सव्वर्षचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेव-विगत्तिदिय-सव्वधुढवि०-श्राड०-तेड०वाड०-वादरवणप्फदिपत्तेय०-वेडिव्वय०-वेडिव्वयमि०-श्राहार०-श्राहार-मि०-मणप्रज्ञ०-श्रवगद्वे०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० उक्कस्सभंगो । णवरि मणुसोषं श्रायु० जह० श्रजह० श्रसंखंज्जा।

१५६, पंचिदिय-तस०२ सत्तारणं कम्माणं जह० वंध० संखेजना। अजह० असंखेजना। आयु० जह० अजह० असंखेजना। एवं पंचमणा०-पंचवचि०-इत्थि०-सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं। बाकी सब जीव अनन्त हैं, इसलिए अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त कहे हैं। आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एकेन्द्रिय आदि अधिकतर जीव इन दोनों आयुओंका बन्ध करने हैं। यहां अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है इसीलिए उनका परिमाण् श्रोधके समान कहा है।

१५४. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण उत्हृष्टके समान हैं। तिर्यञ्चों में श्राठों कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? श्रनन्त हैं। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक, निगोद श्रीव, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताश्रानी, श्रसंयत, हृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापीतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्षी श्रीर श्रनाहारक मार्गणाश्रोंमें परिमाण जानना चाहिए।

१४४. सव पञ्चेन्द्रिय तिर्चञ्च, सव मनुष्य, सब देव, विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सब बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, मनःपर्चयक्षानी, श्रपगतवेदी, संयत, सामायिकसंयत, छेद्रोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत श्रीर सूदमसाम्परायसंयत मार्गणाश्रोंमें श्राठों कर्मोंकी जधन्य श्रीर अजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण श्रपने श्रपने उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योंमें श्रायुकर्मकी जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्य श्रसंख्यात हैं।

विशेषार्थ — श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्योंमें श्रपर्याप्त मनुष्योंकी मुख्यता है इसलिए यहां इनका परिमाण श्रसंख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५६. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस त्रौर त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोकी ज्ञधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रौर अजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभक्त-

पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-सरिएए ति ।

१५७. त्राभि०-सुद०-त्रोधि० त्रहराणं कम्माणं जह० संखेल्जा । स्रज्ज स्रमं-खेडजा । एवं श्रोधिदं ॰ सम्मादि ॰ वेदगस ॰ ।

१५८. तेउ०-पम्मले० सत्तराएां क० जह० संखेजजा। अजह० असंखेजजा। श्रायुग० जह० श्रज० श्रसंखे० ।

१५८. सुक्कले०-खइग० सत्ताएणं क० जह० संखेज्जा। अज० असंखेज्जा। **त्रायु॰ जह॰ त्रज॰ संखे**ज्जा ।

१६०. सासण० सम्मामि० ऋदृएएं कम्माएं सत्तरएं कम्माएं जह० ऋजह० त्रसंखेज्जा । एवं परिमाएां समत्तं ।

क्वानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी श्रौर संक्षी मार्गणात्रोंमें परिमाण जानना चाहिए।

विशेपार्थ—जो विभक्षश्वानी श्रीर संयतासंयत जोव संयमके श्रिभमुख होता है उसीके सात कमोंकी जघन्य स्थितिका वन्ध सम्भव है। यतः ऐसे जीव संख्यात होते हैं श्रतः इन दोनों मार्गणात्रोंमें सात कर्मोंको जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१५७. त्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी त्रौर त्र्यविक्षानी जीवोंमें त्राठों कमेंकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाल जीव संख्यात हैं। श्रजधन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसं-ख्यात हैं। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि श्रीर वेदसम्यग्दृष्टि मार्गणाश्रीमं परिमाण जानना चाहिए।

१४८. पीतलेश्या श्रोर पद्मलेश्याचाले जीवोंमें सात कमीको जघन्य स्थितिका बन्ध करने वाले जीव संख्यात हैं। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं।

विशिपार्थ—सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव जो पीत श्रोर पद्मलेश्यावाले होते हैं उनके सात कर्मीका जघन्य स्थितियन्ध होता है। इस अपेक्षासे इन दोनों मार्गणाओं में सात कर्मीकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाल जीव संख्यात कहे हैं। शेष कथन सुगम है।

१४९. हाक्कलेश्यावाले श्रीर चायिक सम्यग्दिष्टियोमें सात कर्मीकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है। श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात है तथा श्रायुकर्मकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं।

विशेपार्थ—दर्शनमोहनीयकी चपणाका प्रारम्भ मनुष्य हो करते हैं श्रीर वे संख्यात होते हैं। यद्यपि अन्य तीन गतियों में सञ्चयको अपेचा ये असंख्यात होते हैं पर गति और श्रागतिकी श्रपेक्ता ये संख्यातसे श्रधिक नहीं होते। यही कारण है कि क्वायिक सम्यग्द्रियोमें श्रायुकर्मकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका चन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं। इसी प्रकार शुक्क लेश्यामें या तो देवायुका बन्ध होता है या मनुष्यायु का। इसीसं इसमें श्रायुकर्म की जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले संख्यात कहे हैं।

१६०. सासादनसम्यग्दष्टि श्रौर सम्यग्मिथ्याद्दष्टि जीवॉमें क्रमसे श्राटों कर्मी श्रौर सात कर्मोकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात होते हैं।

विशेषार्थ-इन दोनों मार्गणात्रोंमेंसे प्रत्येक मार्गणावाले जीवींकी संख्या पत्यके श्रसंख्यातर्वे मागप्रमाण कही है। इससे यहाँ मात कर्मीकी जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंकी असंख्यात संख्याके शप्त होनमें कोई बाधा नहीं आती।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ।

# खेत्तपरूवगा

१६१. खेत्तं दुविधं — जहरणायं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो ि एदि सो — त्रोघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अहरणां कम्माणं उक्क० हिदि-- वंध० खेविडिखेत्तं ? लोगस्स आसंखेजनिद्मागे । आणुक्क०वंध० केव० ? सव्व- लोगे । एसि परिमाणे उक्क०हिद्वंधगा आसंखेजना आणुक्क०वंध० आणंता तेसि उक्कस्स०वंध० केव० खेते ? लोगम्स आसंखेजना आणुक्क०वंध० आणंता तेसि उक्कस्स०वंध० केव० खेते ? लोगम्स आसंखेजना आणु०वंध० लोगस्स आसंखेजन ।

१६२. एइंदिय-मुहुमेइंदियपज्जतापज्जत्त० सत्तर्गणं कम्माणं उक्क० ऋणु० सन्वलोगे । ऋायु० उक्क० लोगस्स ऋमं० । ऋणु० सन्वलोगे । वादरण्इंदियपज्ज-त्तापज्जत्त० सत्तर्गणं कम्माणं उक्क० ऋणु०वंथ० केव० १ सन्वलो० । ऋायु०

## चेत्र प्ररूपणा

१६१. लेख दो प्रकारको है—जधन्य और उत्रुष्ट । उत्रुष्टका प्रकरण है उसकी ग्रेपेला निर्देश दो प्रकारका है—ग्रोध ग्रोर श्रादेश । उनमेंसे ग्रोधकी ग्रेपेला ग्राटों कर्मोंकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना लेख है ? लोकका ग्रसंख्यातवाँ भाग लेख है । श्रानुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना लेख है ? सब लोक लेख है । जिनकी संख्या उत्रुष्ट स्थितिके बन्धकी श्रपेला ग्रसंख्यात है श्रीर श्रानुत्रुष्ट स्थितिके वन्धकी श्रपेला ग्रसंख्यात है जीकका ग्रसंख्यातवाँ भाग लेख है तथा श्रानुत्रुष्ट स्थितिके बन्धकी श्रपेला कितना लेख है ? लोकका ग्रसंख्यातवाँ भाग लेख है तथा श्रानुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालोंका सब लोक लेख है । मात्र एकेन्द्रिय श्रीर पाँच स्थावरकाय जीवोंको छोड़कर यह लेख कहा है । शेप सब जीवोंके सब भक्ष श्र्यात् उत्रुष्ट श्रीर श्रानुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले शेप जीवोंका लेख लोकके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण है ।

िशेपार्थ — ग्रोघसे सात कर्मांकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त
मिथ्यादिष्ट जीवके संक्लेशरूप परिणामोंके होने पर होता है। तथा श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति
का बन्ध इसके या सर्व विश्वद्ध परिणामवाले संयतके होता है। यतः इनका चेत्र लोकके
श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है श्रतः श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब
लोक चेत्र कहा है। तथा श्राठों कर्मोंकी श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब
लोक चेत्र है यह स्पष्ट ही है। यहाँ शेप सब मार्गणाश्रोंको तीन भागोंमें विभक्त कर दिया
है। एकेन्द्रिय श्रीर पाँच स्थावरकायिक जीवोंको स्वतंत्र छोड़ दिया है, क्योंकि इनका चेत्र
श्रागे कद्दनेवाले हैं। शेष श्रमन्त संख्यावाली मार्गणाश्रोंका चेत्र यहीं बतला दिया है श्रीर
शेष जितनी श्रसंख्यात श्रीर संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ बचती हैं उन सबमें सब
पदींकी श्रपेक्ता चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। शेष कथन सुगम है।

१६२. एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय श्रीर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके पर्याप्त श्राप्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। बादर एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त श्राप्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। श्रायु कर्मको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले

उक्क लोगस्स असंखेजन । अणु लोग संखेजनदिभागे।

१६३. पुढवि०-आउ०-तेउ० अद्वर्गणं कम्माणं मूलोघं । तेसि मुहुमपज्जत्ताप-ज्जत्त्त० एइंदियभंगो । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ० सत्त्रणं क० उक्क० लोगस्स असं० । अणु० सन्वलोगे । आयु० उक्क० अणु० लोगस्स असंखेज्जदि० । वादर-पुढवि०-आउ०-तेउ०पज्जत्ता० अद्वर्गणं क० उक्क० अणु० लोगस्स असं० । वादर-पुढवि०-आउ०-तेउ०अपज्जत्ता० सत्त्रगणं क० एइंदियभंगो । आयु० उक्क० अणु० लोगस्स असं० ।

जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है।

१६३. पृथिवीकायिक, जलकायिक श्रोर श्रिय्ञिकायिक जीवों में श्राठों कमों की उत्कृष्ट श्रीर श्रानुन्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र मूलोधके समान है। इन्होंके मृहम तथा पर्याप्त श्राप्यांत जीवों में श्राठ कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुन्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र एकेन्द्रियोंके समान है। वादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक श्रीर बादर श्रिय्ञकायिक जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रानुन्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त श्रीर वादर श्रिय्ञका विश्व स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त श्रीर वादर श्रिय्ञकायिक श्रपर्याप्त श्रीर वादर श्रियकायिक श्रपर्याप्त जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त श्रीर वादर श्रियकायिक श्रपर्याप्त जीवोंका त्रेत्र एकेन्द्रियोंके समान है। श्रायुक्तमंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र एकेन्द्रियोंके समान है। श्रायुक्तमंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

विशेषार्थ-पृथिवीकायिक, जलकायिक श्रीर श्रिप्तकायिक जीवींका होत्र सब लोक है. इसलिए इनमें श्राठों कमोंकी अपेता तेत्र श्रोघके समान कहा है। पहले एकेन्द्रिय मुक्त श्रीर उनके पर्याप्त श्रुपर्याप्त जीवीमें श्राठी कमीकी श्रुपेका क्षेत्रका विचार कर श्राये हैं। उसी प्रकार सुदम पृथिचीकायिक, श्रीर इनके पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोंमें बाठों कमोंकी श्रपंचा क्षेत्र प्राप्त होता है, इसलिए इनके कथनको एकेन्द्रियोंके समान कहा है।बादर पृथियीकायिक, बादर जलकायिक श्रौर बादर श्रीय्रकायिक जीवोंका मारणान्तिक श्रौर उपपादपदकी श्रपंत्रा सर्व लोकप्रमाण चेत्र होते हुए भी खस्थान चेत्र लोकके त्रसंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी उत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका व श्रायकी उत्क्रप्ट और श्रवत्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवालोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण सेत्र कहा है। सात कर्मीकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र सर्व लोक है यह स्पष्ट ही है। बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त श्रीर बादर श्रक्षिकायिक पर्याप्त जीवींका खस्थान, समुद्धात व उपपाद सभी पदाँकी श्रपेचा लोकके श्रमंन्यातमें भागप्रमाण चेत्र है, इसिलिए इनमें श्राठों कमौंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवॉका त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है। यद्यपि बार्र पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बार्र जलकायिक श्रपर्याम श्रीर बादर श्रग्निकायिक श्रपर्याम जीवींका म्बस्थान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रभाग और मारगान्तिक अमुद्धात व उपपादपदकी अपेचा सर्वलोक चेत्र है

१६४. वाउ० सत्तएएं क० उक्क० वं० केव० ? लोग० संखेज्जिदिभागे । अणु० सव्वलो० । आयु० ओघं । वादरवाउ० सत्तएएं क० उक्क० लोग० संखेज्ज० । अणु० सव्वलो० । आयु० उक्क० लोग० असं० । अणु० लोगस्स० संखेज्ज० । वादरवाउपज्जता० सत्तएएं क० उक्क० आणु० लोग० संखेज्ज० । आयु० उक्क० लोग० असं० । आणु० लोग० संखेज्ज० । वादरवाउअपज्ज० सत्तएएं क० उक्क० आणु० सव्वलोगे । आयु० उक्क० लोग० असंखे० । आणु० लोग० संखेज्जिद० । सहुमवाउ-पज्जतापज्जत्त० सत्तएएं क० उक्क० आणु० सव्वलोगे । आयु० आघं ।

तथापि इनमें सात कमोंकी श्रपेत्ता उत्कृष्ट श्रीर श्रमुन्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र एकेन्द्रियोंके समान प्राप्त होता है, इसलिए इस त्रेत्रको एकेन्द्रियोंके समान कहा है। पर इनका स्वस्थान त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसलिए इनमें, श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुन्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।

१६४. वायुकायिक जीवोंमें सात कमीकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र कितना है ? लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण है । श्रनुत्रुष्ट स्थितका बन्ध करनेवाले जोवांका ह्मंत्र सब लोक है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका ह्मेत्र श्रोघके समान है। बादर वायुकायिक जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जोवोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करने-वाले जीवींका चेत्र सब लोक है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवींका द्तेत्र लोकके श्रसंख्यात**र्थे भागप्रमा**ण है। श्रमुतकृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका द्तेत्र लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवींका क्षेत्र लोकके संख्यातवं भागप्रमाण है। श्रायुकर्मको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातर्वे भागप्रमाण है। ब्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। वादर-वायकायिक श्रवयीत जीवोंमें सात कमींकी उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र सब लोक है। श्रायकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातचे भागप्रमाण है। तथा श्रमुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। सूक्ष्म वायुकायिक श्रीर इनके पर्याप्त तथा अपर्यात जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्रुष्ट श्री श्रुनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सब लोक है। श्रायुक्तमंकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र श्रोधके समान है।

विशेषार्थ—बादरवायुकायिक श्रीर उनमें श्रपयप्ति जीवोंका स्वस्थान होत्र लोकका संख्यातवां भागप्रमाण तथा मारणान्तिक समुद्धात श्रीर उपपाद पदकी श्रपेहा सर्वलोक होत्र है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका स्वस्थान समुद्धात श्रीर उपपादपदकी श्रपेहा लोकका श्रसंख्यातवां भागप्रमाण होत्र है। इसी विशेषताको ध्यानमें रख कर इन जीवोंमें सात कर्मोंके व श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट होत्र का विचार कर लेना चाहिए। मात्र श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट होत्र का विचार कर लेना चाहिए। मात्र श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र सर्वत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट हो है। श्रेष कथन सुगम है।

<sup>1.</sup> मूलपती प्रणु० उक्क० संखेज० इति पाठः ।

१६५. वरणप्पदि-णिगोदः तेसि सुहुमपज्जत्तापज्जत्तः सत्तराएं कः उक्कः त्राणुः सन्वलोगे । त्रायुः त्रोघं । बादरवरणप्पदि-णिगोदः सत्तराएं कः सुहुमभंगो । त्रायुः मणुसिभंगो । बादरवरणप्पदिपत्तेयः बादरपुढविकाइयभंगो । एवं उक्कस्सयं समनं ।

१६६. जहराणागे पगदं । दुविधो णिह सो—श्रोधेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोधेण सत्तराणं क० जह० द्विदिवंध० केव० ? लोगस्स श्रसंखेज्ज० । श्रज० सव्वलोगे । श्रायु० जह० श्रजह० सव्वलो० । एवं श्रोधभंगो कायजोगि-श्रोरालियका०-णवुंस०-

१६५ वनस्पतिकायिक श्रौर निगोद तथा इनके सुक्ष्म और पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्हाए श्रौर श्रनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र सब लोक है। श्रायुकर्मकी उत्हाए श्रौर श्रन्तहाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेश श्राधके समान है। बादर वनस्पतिकायिक श्रौर बादर निगोद जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्हाए श्रौर श्रनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेश सुक्ष्म जीवोंके समान है। श्रायुकर्मकी उत्हाए श्रौर श्रनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेश मनुष्यिनियोंके समान है बादरवनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी उत्हाए श्रीर श्रनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेश श्रनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेश वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है।

विशंषार्थ-चनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके सूक्ष्म और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंका सब लोक दोत्र है। इसीसे इनमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुन्कृष्ट स्थितिका यन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र कहा है। श्रोघसे श्रायकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर-नेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका देन सब लोकप्रमाण बतला श्राये हैं। उक्क मार्गणावाले जीवोंका देन सब लोक होनेसे इनमें भी श्रोधप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए इनमें श्रायुक्षमंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कपु स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका दोत्र श्रीधके समान कहा है। पहले सुध्म एके-न्द्रिय जीवोंका क्षेत्र बतला श्राये हैं। वह क्षेत्र यहां बादरवनस्पतिकायिक श्रीर यादर निगोद जीवोंमें श्रविकल घटित हो जाता है इसलिए सात कर्मीकी श्रपंत्ता इनकी प्ररूपणाको सृक्ष्म जंबिंके समान कहा है। बादर बनस्पतिकायिक श्रीर बादर निगोद जीवेंका स्वस्थान चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मन्ष्यिनियोंका स्वस्थान क्षेत्र भी इतना ही है, इसिलिए इन मार्गणात्रोंमें श्रायकर्मकी श्रपेत्ता मनुष्यिनियोंके समान क्षेत्र कहा है। बादर प्रथिवीकायिकोंका स्वस्थान होत्र लोकके श्रसंख्यातर्वे भागप्रमाण श्रीर मारणान्तिक समुद्धात व उपपाद पदकी अपेता सर्वलोक त्रेत्र हैं। यादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवींका चेत्र भी इतना ही है। इसीसं इनमें आठों कमीकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र बादरप्रथिवीकायिक जीवोंके समान कहा है।

## इस प्रकार उत्रुष्ट चेत्र समाप्त हुआ।

१६६. अब जघन्य स्वेत्रका प्रकरण है। उसकी अपेद्या निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। उनमेंसे ओघकी अपेद्या सान कमीकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवीका कितना स्वेत्र है? लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण स्वेत्र है। अजघन्य स्थितिका बन्ध करने-वाले जीवींका कितना स्वेत्र है? सब लोक स्वेत्र है। आयुक्मेकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवींका कितना स्वेत्र है? सब लोक स्वेत्र है। इसी प्रकार ओघके कोधादि ०४-अचक्खुदं ०-भवसि ०-आहारग ति ।

१६७. ब्रादेसेण रोरइएस उकस्सभंगो । एवं सन्विणरयः।

१६८. तिरिक्षेसु सत्ताएणं क० जह० लोग० संखे० । श्रज० सव्वलागे । श्रायु० श्रोघं । एवं एइंदिय-वाउ०-श्रोरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंज०-किएण० खील०-काउ०-श्रब्भवसि०-मिच्छादि०-असिएण-श्रणाहारग ति ।

१६६. वादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्त० सत्तरणां क० जह० लोग० संखेज्ज० । अज० सव्वलो० । आयु० जह० अज० लोग० संखेज्ज० । सुहुमेइंदि०पज्जत्तापज्जत्त-सुहुमपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-सुहुमवण०-सुहुमिणगोट्पज्जत्तापज्जत्त०अद्वरणां क०

समान काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, श्रचसुदर्शनी, भव्य श्रौर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध चपकश्रेणीमें होता है, इसलिए इसका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा। तथा श्रजघन्य स्थितिका बन्ध शेष सबके होता है श्रीर वे समस्त लोकमें व्याप्त हैं इसलिए सात कर्मोंकी श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालोंका सब लोक क्षेत्र कहा। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थिति एकेन्द्रियादि श्रधिकतर जीव बाँधते हैं श्रीर वे सब लोकमें व्याप्त हैं, इसलिए श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थिति एकेन्द्रियादि श्रधिकतर जीव बाँधते हैं श्रीर वे सब लोकमें व्याप्त हैं, इसलिए श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक चेत्र कहा है। यहां श्रन्य जितनो मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह श्रोघ व्यवस्था श्रविकल उपलब्ध होती है, इसलिए उनका कथन श्रोघके समान कहा है।

१६७. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कर्मीकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करने-बाले जीवोंका त्रेत्र उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार सब नारकी जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ — आशय यह है कि सामान्यसे और प्रत्येक पृथिवीके अलग अलग नारकी जीव असंख्यात हैं तथा इनका त्रेत्र भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए आठों कमौंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त नारिकयोंका उत्कृष्टके समान ही त्रेत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक मार्गणामें उस मार्गणाके त्रेत्रको ध्यानमें लेकर विचार कर लेना चाहिए।

१६ तर्यञ्जोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका छेत्र लोक-के श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक छेत्र है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका छेत्र श्रोघके समान है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, वायुकायिक, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्कानी, श्रुताक्कानी, श्रसंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेक्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रभन्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंक्की श्रीर श्रनाहारक मार्गणाश्रोंमें जानना चाहिए।

१६९. बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्णाप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेत्र सब लोक है। आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लेत्र सोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है। सूदम एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूदम पृथ्वीकायिक, सूदम जलकायिक, सूदम अग्निकायिक, सूद्रम वायुकायिक, सूद्रम वनस्पतिकायिक, सूद्रम निगोद तथा इन सबके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें

जह० अजह० सन्वलो० । बादरपुढिवि०-आउ०-तेउ० तेसि च अपज्जता० बादरवण-प्फिदि-िणगोदपञ्जतापञ्ज० बादरवणप्फिदिपत्तेय० तस्सेव अपज्जत्त० सत्तएणं क० अग्रेषं । आयु० िणरयभंगो । बादरपुढिवि०-आउ०-तेउ०-पज्जता० बादरवणप्फ०पत्तेय-पज्जत्ता० अद्वरणं कम्माणं उक्कस्सभंगो । बादरवाउ० अपज्जता० सत्तरणं क० तिरि-क्लोषं । आयु० जह० अज० लोग० संखेज्ज० । बादरवाउ०पज्जत्त० अद्वरणं क० जह० अजह० लोग० संखेजज० । सेसाणं सन्वेसि सन्वे भंगा । एवं खेत्तं समर्त ।

## फोसग्परूपगा

१७०. फोसएं दुविधं—जहएएएयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधं— त्रोघेए त्रादेसेए य । तत्थ त्रोघेए सत्तरएएं कम्माएं उक्कस्सिटिद्वंधगेहि केविटियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स त्रसंखे० श्रद्ध-तेरह चोद्दसभागा। श्रणुक्क० वंध० सव्वलो० । श्रायु० उक्क० श्रणु० खेत्तभंगो । एवं श्रोधभंगो कायजोगि०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-श्रसंज०-श्रचक्खुदं०-भवसि०-श्रब्भवसि०-भिच्छादि०-श्राहारग ति ।

श्राठ कमीं की जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र सब लोक है। वादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, वादर श्रिनकायिक श्रीर इनके अपर्याप्त, बादर वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कमींकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र श्रोधके समान है। श्रायुक्तमंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र नारिक्योंके समान है। बादर पृथ्वीकायिक, पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रीनकायिक पर्याप्त, बादर श्रीनकायिक पर्याप्त, बादर श्रीनकायिक पर्याप्त श्रीर बादर बनस्पित प्रत्येक श्रीर पर्याप्त जीवोंमें श्राट कमींकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र उत्स्रप्टके समान है। बादर वायुकायिक श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कमींकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। श्रायुक्तमंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। श्रायुक्तमंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें श्राट कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें श्राट कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें श्राट कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। श्रेप सब मार्गणाश्रीमें सब भक्न होते हैं।

# इस प्रकार त्तेत्र समाप्त हुआ। स्परीनपरूपणा

१७०. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है — ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यात्वें भाग, कुछ कम आठवट चौदह राजु और कुछ कम तरह बट चौदह राजु केत्रका स्पर्शन किया है । अजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । आजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, कोधादि चार कथायथाले, मत्यझानी, अताझानी, असंयत, अच्छुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्ट और आहारक मार्गणाओं स्पर्शन जानना चाहिए।

१७१. आदेसेण णेरइएमु सत्तरणं क॰ उक्क॰ अणु॰ बच्चोद॰ । आयु॰ खेत्तभंगो। पदमाए खेत्तभंगो। विदियाए याव सत्तमा ति सत्तरणं क॰ उक्क॰ अणु॰ बे-तिरिण्ण-चत्तारि-पंच-बच्चोदस॰। आयु॰ खेत्तभंगो। तिरिक्षेसु सत्तरणं क॰ उक्क॰ बच्चोद॰। अणु॰ सञ्चलोगो। आयु॰ खेत्तभंगो। एवं णवुंस॰-किएणले॰।

१७२. पंचिदियतिरिक्ख०३ सत्तराणं क० उक्क बच्चोद० । ऋणु० लोग० ऋसंखे० सव्वलो० । ऋायु० खेत्तभंगो ।

विशंपार्थ सात कमींकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध संत्री पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संक्लेश परिणामवाले जीव करते हैं, इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अतीत कालीन स्पर्शन विहारवत्स्वस्थानकी अपंचा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और मारणान्तिक समुद्धातकी अपंचा तेरह बटे चौदह राजु है। यही जानकर यहां उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७१. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमींकी उत्हाए श्रीर श्रमुन्हए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुक्मिकी उत्हाए श्रीर श्रमुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। पिहली पृथ्वीमें श्राटों कमींकी उत्हाए श्रीर श्रमुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवी पृथ्वी तकके नारिकयोंमें सात कमींकी उत्हाए श्रीर श्रमुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम वार बटे चौदह राजु, कुछ कम पांच बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका भङ्ग चेत्रके समान है। तिर्यञ्जोंमें सात कमींकी उत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका नेवाले जीवोंने सब ठोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका भङ्ग चेत्रके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी श्रीर हुष्ण लेश्यावोंले जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सामान्य नारिकयोंका अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजु है। प्रथम पृथिवीमें लोकके अनंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन है। द्वितीयादि पृथिवियोंमें कुछ कम एक वटे चौदह राजु आदि स्पर्शन है। इसे ध्यानमें रखकर सामान्यसे नरकमें और प्रत्येक पृथिवीमें सात कमेंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाल जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यञ्जोंमें जो नीचे सातवीं पृथिवीतक मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उन्होंके सात कमेंकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेचा उत्कृष्ट स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु उपलब्ध होता है यह जानकर उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें सात कर्मोंको उत्रुष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका मक क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ--पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें कुछ कम छह बटे चौदह राजुका स्पष्टीकरण सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंका वर्तमान निवास लोकके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण है ग्रीर ग्रतीत कालीन निवास मारणान्तिक श्रीर उपपादपदकी ग्रपेचा सर्व लोक है। यह जानकर इनमें सात कर्मोकी श्रवुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त

१७३. पंचिदियतिरिक्तश्रपज्जत्ता० सत्ताएणं क० उक्क० श्राणु० लोग० श्रसंखे० सञ्बलोगो वा । श्रायु० खेत्तभंगो । एवं मणुसत्रप्रजन्त-सञ्बविगलिद्य-पंचिद्य-तसञ्चपज्जत्ता० वाद्रपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०पज्जत्ता० बाद्रवर्ण-प्रिटिं एपतेयपज्जत्तां० ।

१७४. मणुस० सत्तरणं क० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० । अ।यु० खेत्तभंगो । देवेसु सत्तरणं क० उक्क० अणु० अह-णवचोदस० । आयु० उक्क० अणु० अहचोदस० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणणा फोसणं कादव्वं ।

१७५. एइंदिएसु सत्तराणं क० उक्क० ऋणु॰ सञ्बलोगो । ऋायु० उक्क० लोग० ऋसंखे० । ऋणु० वंघ० सञ्बलोगो । एवं बादरएइंदियपज्जनापज्जना० । णवरि

तिर्यञ्जोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कमोंकी उत्हर्ण और अनुत्हर्ण स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक संवका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भक्न संवके समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, वस अपर्याप्त, वादरपृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अपनिकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीरपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

विशंपार्थ —पञ्चे न्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकांका वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके श्रसंख्या तवें भागप्रमाण श्रीर मारणान्तिक व उपपाद पदकी श्रपंता श्रतीतकालीन स्पर्शन सब लोक है। यहां श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनका स्पर्शन इसी प्रकार है, इसलिए इनमें सात कमींकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

१७४. मनुष्य त्रिकमें सात कर्मोंकी उत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान हैं। यनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सवलोक सेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका स्पर्शन सेत्रके समान है। देवोंमें सात कर्मोंकी उत्हाए और अनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राट बटे चेंद्र राजु और कुछ कर्म नी बटे चौद्र राजु सेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मकी उत्हाए श्रीर अनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राटबटे चौद्र राजु सेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेषार्थ—देव विहारवन्स्वस्थानकी श्रोपता कुछ कम श्राठ बटे चीदह राजु श्रीर मारणान्तिक समुद्धातकी श्रोपता कुछ कम नी बटे चीदह राजु चेत्रका स्पर्शन करते हैं। किन्तु मारणान्तिक समुद्धात के समय श्रायुबन्ध नहीं होता इसिलए इनके आयुकर्मकी श्रोपेता केवल कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है। भवनवासी श्रादि देवींमें श्रपने श्रपने स्पर्शनको जानकर यहां यथासम्भव स्पर्शनका निदेश करना चाहिए। श्रेष कथन स्रगम है।

१७४. एकेन्द्रियोंमें सात कमोंकी उन्छए श्रीर श्रनुन्छए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुक्तमेकी उत्छएस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रनुन्छए त्रायु० त्रणु० लोग० संखे० । सुहुमएइंदियपज्जत्तापज्ज० सत्तरणं क० उक्क० त्रणु० सन्वलो० । त्रायु० उक्क० लोग० असंखे० सन्वलो० । त्रणु० सन्वलोगो । एवं सन्वसुहुमाणं ।

१७६. पंचिदिय-तस०२ सत्ताएएं क० उक्क० अह-तेरह० । अंगु० अहचोइस० सन्वोत्तोगो वा । आयु० उक्क० खेत्तभंगो । [ आयुक्क०- ]अहचोइस० । एवं पंचमण०- पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्ख्दंसिए। ति ।

स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय श्रीर उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मकी श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सूच्म एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सबलोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुक्मिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सबलोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इसो प्रकार सब सूच्म जीवोंके जानना चाहिए।

विशेपार्थ—यहां स्हम एकेन्द्रिय श्रीर उनके पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोंमं श्रायुकर्मकी उन्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन दो प्रकारका कहा है सो उसमें से लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी श्रपंद्धा कहा है श्रीर सब लोकप्रमाण स्पर्शन श्रतीत कालकी श्रपंद्धा कहा है। श्रेप कथनका विचार इन मार्गणाश्रोंके स्पर्शनको देखकर कर लेना चाहिए।

१७६. पञ्चेन्द्रियः पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रौर त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रौर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु सेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर सब लोक सेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु सेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों चचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगश्रानी श्रीर चक्षदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ विहारवत्स्वस्थानकी अपंत्ता कुछ कम आठ यटे चौदह राजु और मारणान्तिक समुद्धातकी अपंत्ता कुछ कम तेरह यटे चौदह राजु स्पर्शन उपलब्ध होता है। यह सात कमौंकी उत्लिए स्थितिबन्धकी अपंत्ता स्पर्शन है किन्तु अनुत्लृष्ट स्थितिबन्धकी अपंत्ता तो कुछ कम आठ यटे चौदह राजु और सब लोक स्पर्शन उपलब्ध होता है। इनमेंसे कुछ कम आठ यटे चौदह राजु स्पर्शनका खुलासा पूर्ववत् है और सब लोकप्रमाण स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी अपंत्ता जानना चाहिए। कारण कि अनुत्लृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त जीव सब लोकमें मारणान्तिक समुद्धात करते हुए उपलब्ध होते हैं। आयुक्मकी अपंत्ता स्पर्शनका विचार करते हुए अनुत्लृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन केवल कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है सो इसका कारण यह है कि मारणान्तिक समुद्धातके समय आयुक्मका बन्ध नहीं होता, अत्रय विहारवत्स्वस्थानकी अपंत्रा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पर्शन ही यहाँ सम्भव है, इससे अधिक नहीं।

१७७. पुढवि०-त्राउ-तेउ० तेसं च बादर० सत्तराणं क० उक्क० लोग० श्रसंखे० सन्वलो०। श्राणु० सन्वलो०। श्राणु० सन्वलो०। श्राणु० सन्वलो०। श्राणु० सन्वलो०। श्राणु० सेत्तर्भगो। बादरपुढिव०-श्राउ०-तेउ० श्रपज्जन्ता० सत्तराणं क० उक्क० श्राणु० सन्वलो०। श्राणु० खेत्तर्भगो। बादरवणप्पदिपत्तेय० बादरपुढविभंगो। बाउ० पुढवि०भंगो। णविर जिम्ह लोगस्स श्रसंखे० तिम्ह लोगस्स संखेजज०। वणप्पदि-णिगोद० पुढविकाइयभंगो। णविर सत्तराणं क० उक्क० सन्वलो०।

१७८. त्रोरालियका० सत्तरणं क० उक० छच्चोदस० । त्राणु० सव्वलो० । त्रायु०खेत्तभंगो।त्रोरालियमि० त्रष्टरणं क० उक० लोग० त्रसंखे०। त्राणु० सव्वलो०। वेउव्वियका० सत्तरणं क० उक० त्राणु० त्रहतेरहं० । त्रायु० उक० त्राणु० त्रह

१,७७. पृथिवीकायिक, जलकाथिक, श्रिप्तकायिक श्रीर इनके बादर जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर सब लोक सेत्रका स्पर्शन किया है। श्रामुक्तमंका भङ्ग सेत्रको समान है। बादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त श्रीर वादर श्रिप्तिकायिक श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक सेत्रका स्पर्शन किया है। श्रामुक्तमंका भङ्ग सेत्रके समान है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक सेत्रका स्पर्शन बादर पृथिवीकायिकके समान है। वायुकायिक जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पृथिवीकायिकके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकका श्रसंख्यातयाँ भाग कहा है वहाँ लोकका संख्यातयाँ भाग लेना चाहिए। वनस्पतिकायिक श्रीर निगोद जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिकायिक श्रीर निगोद जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक सेत्रका स्पर्शन विशेषता है कि सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक सेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—यहाँ पृथिवीकायिक श्रादि जीवोंमें सात कमींकी उत्हर स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी श्रपंकासे कहा है। शेष स्पर्शन यहाँ कही गई मार्गणाश्रोंके स्पर्शनका ध्यान रखकर जान लेना चाहिए।

१७८. श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मीकी उत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुकर्मका मक्क चेत्रके समान है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगवाले जीवोंमें श्राठ कर्मोंकी उत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिककाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोकी उत्ह्रप्ट श्रीर श्रानुत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम स्थाठ बटे चौदह राजु श्रीर श्रानुत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर श्रानुत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है।

१, मूलप्रतौ --तेरह०। ब्रायु० उक्क० ब्राणु० ब्रहतेरइ०, ब्राड० इति पाठः ।

चोद्दसः । वेजिञ्चयमि०-श्राहार०-श्राहारिम०-श्रवगदः -मणपज्ज०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० खेत्तभंगो । कम्मइ०-श्रणाहार० सत्तरणं क० उक्क० वारहचोद्दसः । श्रणुः सञ्चलोगो ।

१७६. त्राभि०-सुद०-त्रोधि० सत्तारणं क० उक्क० त्रासु० त्रष्टचोदस०। त्रायु० उक्क० खेत्तभंगो। त्रासु० त्रह०। एवं त्रोधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसमस०।

१८०. संजदासंजद० सत्तरणं कम्माणं उक्क० खेत० । ऋणु० छच्चोदस० । ऋायु० उक्क० ऋणु० खेत्तभंगो ।

१८१. एति ०-काउ सत्तरएां क० उक्क० चत्तारि-वे-चोहस० । अगु० सव्वलो०, वैक्रियिक मिश्रकाययोगवाले, श्राहारककाययोगवाले श्राहारकमिश्रकाययोगवाले, श्रापगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदापस्थापनासंयत परिहारिवशुद्धिसंयत श्रीर स्टमसाम्परायसंयत जीवोंमें श्राठ कमेंकी उत्हृष्ट श्रीर श्रानुन्हृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्त्रेक समान है। कार्मणकाययोगवाले श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमोंकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम वाग्ह वटे चौदह गांचु संत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुन्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सव लोक संत्रका स्पर्शन किया है।

विश्ंपार्थ—सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल श्रीदारिक काययोगी जीव नीचे सातवीं पृथिवी तक मारणान्तिक समुद्धात करते हैं इसलिए इनका कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें श्राठों कर्मोकी उन्कृष्ट स्थितिका बन्ध उक्त योगवाले सब जीवोंके न होकर कितपय जीवोंके ही होता है। जिनका कुल स्पर्शन लोकक श्रमंख्यातवें भागप्रमाणसे श्रधिक नहीं होता इसलिए इनका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। मारणान्तिक समुद्धातमें श्रायुबन्ध नहीं होता इसलिए वैक्तियिककाययोगमें आयुकर्मकी उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन केवल कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है।

१७९. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कमेंकी उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु स्विका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्विक समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु स्विका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार श्रवधिद्दर्शनो, सम्यग्द्दि, स्वायिक सम्यग्द्दि, बेदक-सम्यग्द्दि श्रीर उपशमसम्यग्द्दि जीवोंमें स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेषार्थ—उक्क मार्गणात्रींमें कुछ कम त्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन यथासम्भव विहारवत्स्वस्थान त्रादि पर्दोकी ऋषेक्षा होता है। शेष कथन सुगम है।

१८०. सयतासंयतोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ— संयतासंयतोंका मारणान्तिक समुद्धातकी श्रपेत्ता कुछ कम छह वटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन होता है।

१८१. नीललेश्यावाले श्रीर कापोत लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कमसे कुछ कम चार बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम दो बटे चौदह श्रायु॰ श्रोघं । तेउ॰-पम्म॰-सुक्कले॰ सत्तराएं क॰ उक्क॰ श्रायु॰ श्रद्ध-एवचोइस॰ श्रद्धचोइस॰ छच्चोइस॰ । श्रायु॰ उक्क॰ खेत्त॰ । श्रायु॰ श्रद्धचोइस॰ छच्चोइस॰ ।

१=२. सासणः मत्तरणं कः उक्कः अणुः अद्व-बारहः । आयुः उक्कः खेत्त-भंगो । अणुः अद्वचोद्दसः । सम्माभिः सत्तरशं कः उक्कः अणुः अद्वचोद्दसः । असरिणः खेतः । एवं उक्कस्सर्भासणं समतं ।

राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक तंत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी श्रपेत्ता स्पर्शन श्रोधके समान है। पीतलेश्यावाले, प्रालेश्यावाले श्रीर श्रुक्तलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रुनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने पीतलेश्याकी श्रपेत्ता कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु व कुछ कम नी बटे चौदह राजु तंत्रका, पद्मलेश्याकी श्रपेत्ता कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु तंत्रका श्रीर श्रुक्तलेश्याकी श्रपेत्ता कुछ कम छह बटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कमसे कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु, कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम छह बटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेपार्थ—पाँचवी पृथिवी यहाँसे कुछ कम चार राजु श्रीर तीसरी पृथिवी कुछ कम दो राजु है। इसी बातको ध्यानमें रखकर नील श्रीर कापोतलेश्यामें कमसे उन्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका कुछ कम चार राजु श्रीर कुछ कम दो राजु स्पर्शन कहा है। यह स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी श्रपंचा उपलब्ध होता है। श्रेप कथन स्पष्ट है। इतनी विशेष्यत है कि पीतलेश्यामें श्रायुकर्मकी श्रानुन्दृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु होता है। कारण कि मारणान्तिक समुद्धातके समय श्रायुबन्ध नहीं होता इसलिए यहाँ कुछ कम नी वटे चौदह राजु स्पर्शन उदलब्ध नहीं होता।

१८२. सासादन सम्यग्दिएयों में सात कमें की उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंने कुछ कम श्राट वटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम बारह बटे चौदह राजु चेत्र का स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका स्पर्शन चंत्रके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्र का स्पर्शन किया है। श्रमंब्रियोंमें आठों कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशेपार्थ—सासादनमें विहारवत्स्वस्थान श्रादिकी अपेत्ता कुछ कम श्राट वटे चौदह राजु श्रीर मारणान्तिक समुद्धातकी श्रापेत्ता कुछ वारह बटे चौदह राजु स्पर्शन होता है। श्रायुका बन्ध होते समय मारणान्तिक समुद्धात नहीं होता। इन बातोंको ध्यानमें रखकर सासादनमें उक्क स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शन समाप्त हुआ।

१८३. जहएएगो पगदं। दुविधो एिइ सो—-श्रोघेए श्रादेसेए य। तत्थ श्रोघेए श्रहण्णं क० जह० श्रज० खेत्तभंगो। एवं पढमपुढवि०-तिरिक्ख-सव्वएइंदिय-पुढवि०-श्राड०-तेड०-वाड० तेसं बादर-वादरश्रपज्जत्ता० सव्ववण्ण्यदि-णिगोद०-सव्वसुहुम० कायजो०-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-वेडव्वियमि०-श्राहार०-श्राहारमि०-कम्मइय० एवुंस०-श्रवगदवे०-कोधादि०४-मद्भि०-सुद०-मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-श्रेदो०-परिहार०-सुहुमसं०-श्रसंजद०-श्रवखदं०-किएण०--णील०-काड०--भवसि०--श्रवभ-वसि०-मिच्छादि०-श्रसण्ण-श्राहार०-श्रणाहारग ति ।

१८४. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्ताएणं कम्माणं जह० खेत्तभंगो। त्रज० त्रणुक्कस्स-भंगो। त्रायु० खेत्तभंगो। विदियाए याव सत्तमा ति सत्तरएणं क० जह० खेत्त०। त्रज० त्रायु०भंगो। त्रायु० खेत्त०।

१८३ श्रव जघन्य स्पर्शनका प्रकरण है। इसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमें श्रोघकी अपेत्ता श्राठ कर्मों की जघन्य श्रीर श्राजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रेत्र के समान है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी, तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रान्निकायिक, वायुकायिक तथा इन पृथिवी श्रादिक बादर श्रीर बादर श्रपर्याप्त, सब वनस्पति, सब निगोद, सब स्क्ष्मकायिक, काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, स्क्ष्मसाम्परायसंयत, श्रसंथत, अचधुदर्शनी, रुप्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, भव्य, श्रव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्षी, श्राहारक श्रोर श्रनाहारक जीवोंमें श्राठों कर्मोकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए।

विशंषार्थ—सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध स्वपक श्रेणिमें होता है श्रौर इनका स्पर्शन संत्रके समान ही है, क्योंकि इन जोवोंने त्रिकालमें लोकके श्रसंख्यातवें भागसे श्रधिक संत्रका स्पर्शन नहीं किया। तथा सात कर्मोंकी श्रजघन्य श्रौर श्रायुक्मेंकी जघन्य व श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन संत्रके समान सब लोक है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एकेन्द्रिय श्रादि सब जीवोंके ये स्थितियाँ यथायोग्य उपलब्ध होती हैं। यहाँ पहली पृथिवी श्रादि श्रन्य मार्गणाश्रोंमें स्पर्शन प्रक्षणा इसी प्रकार जानना चाहिए यह कहा है सो इस कथनका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार श्रोघ स्पर्शन श्रपने सेत्रके समान है उसी प्रकार पहली पृथिवी, श्रादि मार्गणाओंमें प्राप्त होनेवाला स्पर्शन श्रपने स्थितका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र, लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। यहाँ प्राप्त होनेवाला स्पर्शन भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

१८५. श्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन खेत्रके समान है। श्रजधन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन श्रजुत्कृष्टके समान है। श्रायुकर्मका भक्न लेक्के समान है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारिकयों में सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन खेत्रके समान है। श्रायुकर्मका मक्न लेक्के समान है। श्रायुकर्मका मक्न लेक्के समान है।

१८५. पंचिदियतिरिक्त ०४-सन्वमणुस-सन्वदेव-सन्विवगिलिदिय-सन्वपंचिदिय-तस-बादरपुढिवि०-त्राउ-तेउ०-वाउ०-पज्जत्ता० बादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव पज्जत्ता-पज्जत्त० पंचमण्०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-ग्राभि०-सुद०-ग्रोधि०-संजदा-संजद-चक्खुदं०-त्रोधिदं०-तेउ० पम्मले०-सुक्कले०--सम्मादि०-खइग०--वेदगस०-उवस-मस०-सिएण ति एदेसि सन्वसि सत्तरणं क० जह० खेत्त० । अज० अप्पणणो अणुकस्सफोसणभंगो । एविर आयु० एसि जह० द्विद्विं० खुद्दाभवग्गहणं तसि जह० खेत्तभंगो । अज० अणु०भंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एविर जोदिसियादिउवरि-मदेवाणं सत्तरणं क० जह० सन्वदेवाणं आयु० जहण्णयस्स च विहारविद्योसणं कादव्वं।

विशेषार्थ — जो असंझी जीव नरकमें उत्पन्न होते हैं उन्होंके जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है। इसीसे नरकमें जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालोंका स्पर्शन स्रेपके समान कहा है। कारण कि ये प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होते हैं अतः इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण ही होता है। इनके सिवा शेष सब नारिकयोंके अजघन्य स्थितिबन्ध होता है। यही कारण है कि अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंके समान कुछ कम छह बटे चौदह राज कहा है। यह सामान्य नारिकयोंके स्पर्शनका विचार है। इसी प्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर प्रत्येक पृथिवीके नारिकयोंके स्पर्शनका विचार कर छेना चाहिए। मात्र प्रत्येक पृथिवीमें अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारिकयोंका स्पर्शन अपने अपने अनुत्कृष्टके समान प्रत्येक पृथिवीके स्पर्शनके अनुसार कथन करना चाहिए।

१८४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्क, सब मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब त्रस, बाद्र पृथिचीकायिकपर्याप्त, बाद्र जलकायिकपर्याप्त, बाद्र क्रिक्निकायिकपर्याप्त, बाद्र व्याप्तिकपर्याप्त, बाद्र व्याप्तिकपर्याप्त, बाद्र व्याप्तिकपर्याप्त, वाद्र व्याप्तिकपर्याप्त, वाद्र व्याप्तिकपर्याप्त, वाद्र व्याप्तिकपर्याप्ति, वाद्र व्याप्ति, वाद्र वाद्र व्याप्ति, वाद्र वाद्र

विशेषार्थ—भवनवासी और व्यन्तर देवों में सात कर्मों का जघन्य स्थितिबन्ध उत्पक्ति प्रथम और द्वितीय समयमें उपलब्ध होता है, क्योंकि इनमें असंबी जीव मरकर उत्पन्न होते हैं। इसिल्ए इन दो प्रकारके देवोंको छोड़कर ज्योतिषियोंसे लेकर शेष सब देवोंके सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध और सब देवोंके आयुक्रमेकी जघन्य स्थितिका बन्ध विहार

१८६. वेजिन्यका० सत्तराएं क० जह० अहचोइस० । अज० अह-तेरह० । आयु० जह० अज० अहचोइस० । सासाए० सत्तराएं क० जह० अज० अह-बारह० । आयु० जह० अहचोइस० । सम्मामिच्छादि० सत्तराएं क० जह० अज० अह-चोइस० । एवं फोसएं समत्तं ।

### कालपरूवगा

१८७. कालं दुविधं—जहएणयं उक्कम्सयं च । उक्कस्सए पगरं । दुविधो णिहेसो— श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण सत्तरणं क० उक्क० द्विदिवं० केवचि० ? जह० एगस०, उक्क० पिलदोव०श्रसंखे० । श्रणुक्क० दिदिवं० केवचि० ? सम्बद्धा ।

वत्स्वस्थानमें सम्भव होने से इनकी अपेता जहाँ विहारवत्स्वस्थानकी अपेता जो स्पर्शन हो उतना स्पर्शन होता है। इसी वातको ध्यानमें रखकर मूलमें इस स्पर्शनका विशेष रूपसे अलगसे उल्लेख किया है। शेष सव मार्गणाओं के सम्बन्धमें जहाँ जो विशेष वात कही है उसे ध्यानमें रखकर स्पर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए।

१८६. वैकियिककाययोगवाले जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु खोर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायु कर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। सासादन सम्यग्दि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु खेत्रका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछकम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्निध्यादिए जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगमें कुछ कम तेरह यह चौदह राजु स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी अपेचा उपलब्ध होता है। यहां इस अवस्थामें सात कमोंकी जघन्य स्थितिका व श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता श्रतः इस अपेचासे उक्त मार्गणामें यह स्पर्शन नहीं कहा है। किन्तु सासा दनमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सात कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है, इसलिए इसमें सात कमोंकी जघन्य श्रीर अजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राज कहा है। मात्र मारणान्तिक समुद्धातके समय यहां आयुकर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इस अपेदासे कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण ही स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

## इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुन्ना।

#### कालप्ररूपणा

१८७. काल दो प्रकारका है-जघन्य श्रीर उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-- श्रोघ श्रीर आदेश। उसमें से श्रोघकी श्रपेता सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है? जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल प्रकृष्ट संस्थितका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना

श्रायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रावित्याए असंखेजनिद्० । श्राणु० सञ्बद्धा । एवं श्रोधभंगो तिरिक्खां पुढिवि-श्राड०-तेड०-वाड०-वाडरवणप्कदिपत्ते०-कायजोगि-श्रोराित्यका०-श्रोराित्यिम०-कम्मइग०-एावुं स०-कोथािद०४-मिद्०-मुद्०-असंजद०-श्रावक्ष्यु०-किएए।०-ए।िल०-काड०-भवित०-श्रवभवित०-मिन्छादि०-श्रमिएए।श्राहार-श्रणाहारग ति । एवरि कम्मइ०-श्रणाहार० सत्तएएं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रावित्याए श्रसंखेजनिद्भागो ।

१८८. आदेसेण णेरइएमु सत्ताणं कम्माणं मृलोघो । आयु० उक्कस्म० ओघ-भंगो । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । एवं मर्व्वाणम्य-सञ्चर्णचिद्यिति-रिक्ष्य० देवा याव सहम्सार ति सञ्चिवगिलिदिय-सञ्चर्णचिदिय-तस-बादमपुढिव०-आउ०-तेउ०-वाउ०ण्डाता० बादस्वणण्फिद्यित्तेय०प्रजाता० पंचभण०-पंचविच०-

काल है ? सव काल है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वाद्यवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, काय योगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण्काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाल, मत्यज्ञानी, श्रुताक्षानी, असंयत, अचचुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाल, नीललेश्यावाल, काणीत लेश्यावाल, भव्य, अभव्य, मिथ्याद्यष्टि, असंशी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाल जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

विशेषार्थ—एक जीवकी अपेचा कालका विचार पहले कर आये हैं। यहाँ नाना जीवोंकी अपेचा कालका विचार किया गया है। आश्य यह है कि नाना जीव अन्तरके विना आटों कमोंकी जघन्य और उत्छए स्थितका कममें कम कितने काल तक और अधिक से अधिक कितने काल तक वन्ध करते रहते हैं इसी वातका इस अनुयोगज्ञारमें निर्देश किया है। यहाँ अनुत्कृए स्थितका वन्ध करने वाले जीवोंका सब काल है यह तो स्पए हो है, क्योंकि ओघसे अनन्तानन्त जीव और यहाँ गिनाई गई मार्गणाओंमेंने प्रत्येक मार्गणावाले यथासम्भव अनन्त या असंख्यात जीव प्रति समय आठों कमोंकी उत्कृएके सिवा किसी न किसी स्थितका अवश्य वन्ध करते हैं। उत्कृए स्थितका वन्ध काल मूलमे निर्देश किया ही है। इसका आश्य यह है कि जिस स्थितका जघन्य या उत्कृए जो काल कहा है उतने काल तक किसी न किसी जीवके उस स्थितका निरन्तर वन्ध होता रहता है। आगे अन्तरकाल आ जाता है।

१८८. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमेंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुन्कृष्ट स्थितिका यन्ध करनेवाले जीवोंका काल मृलोधके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रीधके समान है। अनुन्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रियत्र्यश्च, देव, सहस्रार कल्पनकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब त्रस, बादर पृथियोकायिकपर्यान, बादरजलकायिकपर्यात, बादर श्रीस्रकायिकपर्यान, बादर वायुकायिकपर्यान, बादर वनस्पति प्रत्येक

वेडिव्विय ०-इत्थि०-पुरिस ०-विभंग ०-चक्खुदं ०-तेउ०-पम्म ०-सिएए ति । एवरि पंच-मण ०-पंचविच ०-वेडिव्यका ० त्रायु० त्राणु० जह० एग० ।

१८६. मणुसेस सत्त्राणं क॰ उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रणु० सन्वद्धा। श्रायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्ञसम०। श्रणु० णिरयभंगो। मणुसपज्जत-मणुसिणीस सत्तर्णां क॰ मणुसोघं। श्रायु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्ञसम०। श्रणु० जह० उक्क० श्रंतो०। एवं सन्वहे। मणुसश्रपज्ज० सत्तर्णां क० उक्क० श्रणु० जह० एग०, उक्क० पित्ते० श्रसंखे०। श्रायु० णिरयभंगो।

श्रीर पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगश्वानी, चचुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले श्रीर संश्री जीवोंमें स्पर्शन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी श्रीर वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें श्रायुकर्मकी श्रवुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है।

विशेषार्थ—नरकमं सब जीवराशि श्रमंख्यात है श्रीर श्रायुकर्मका बन्ध प्रत्येक जीवके श्रम्य कर्मके समान सर्वदा होता नहीं, इस लिए वहाँ श्रायुकर्मकी श्रमुत्छ हिथतिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सर्वदा काल न होकर वह जधन्य श्रन्तर्मुहर्त श्रीर उत्छए पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता है ऐसा यहाँ समक्षना चाहिए। तथा पाँच मनोयोग, पाँच वचनयोग श्रीर वैक्षियिककाययोग इनमेंसे प्रत्येक योगका जधन्य काल एक समय होनेसे इन योगोंमें श्रायुक्रमेकी श्रमुत्छए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय बन जाता है। शेष कथन सुगम है।

१८०. मनुष्यों में सात कमींकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल नारिकर्योंके समान है। मनुष्य पर्याप्त श्रीर मनुष्यिनियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सामान्य मनुष्योंके समान है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यक्ति श्रमुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रमुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रमुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रायुकर्मका भङ्ग नारिकर्योंके समान है।

विशेषार्थ — मनुष्यों में सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध पर्याप्त श्रवस्थाके होने पर ही होता है श्रीर पर्याप्त मनुष्य संख्यात है। यही कारण है कि मनुष्यों में सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त-मुंहूर्त कहा है। सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक होता है इसिलए जधन्य काल एक समय कहा है तथा एक जीवकी श्रेपेक्षा उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रव मान लो संख्यात मनुष्य एकके बाद एक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रारम्भ करते हैं तो इस सब कालका जोड़ श्रन्तमुंहूर्त ही होगा। इसिलए उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यतः

- १६०. त्राणद याव त्रवराजिदा त्ति सत्तरणं कम्माणं क्रोघं । क्रायु० मणु-सिभंगो । एवं सुकले०-खइग० ।
- १६१. सन्वएईदिय-बादरपुढवि०-श्राउ०-नेउ०-बाउ०-बाटरवराप्फदिपत्तेय० श्र-पज्जत्ता तेसि चेव सन्वसहुम० सन्ववराप्फिदि-सिगोदार्स च सत्तरासं क० उक्क० श्रसु०

मनुष्यगति मार्गेणाके जीव निरन्तर उपलम्ध होते हैं श्रतः इनमें श्रनुन्हाए स्थितिका बन्ध सर्वदा पाये जानेके कारण इसका काल सर्वदा कहा है। श्रायकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध एक समय तक होता है, इसलिए यदि कोई एक मनुष्य प्रथम समयमें श्रायकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है श्रीर द्वितीयादि समयोंमें कोई श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं करता तो मनुष्योंमें श्रायुकर्मके उत्हुए स्थितिबन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है श्रीर यदि संख्यात समय तक निरन्तर संख्यात मनुष्य श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करते रहते हैं तो श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका संख्यात समय काल उपलब्ध होता है। यहाँ श्रायु-कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका इससे श्रधिक काल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य ही उत्हुप्ट श्रायुका बन्ध करते हैं श्रीर वे संख्यात होते हैं। यही कारण है कि सामान्य मनुष्योंमें श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्म्-हुर्त कहा है। श्रायुकर्मके श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहुर्न है यह तो स्पष्ट ही हैं, क्योंकि एक बारमें एक जीवके श्रायुकर्मका बन्ध श्रन्तर्मृहर्त काल तक होता रहता है। तथा उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि निरन्तर इतने काल तक नाना जीव श्रायबन्ध कर सकते हैं। इसमें लब्ध्यपर्याप्त जीवंकी प्रधानता होनेसे यह काल उप-लन्ध होता है। यही कारण है कि मनुष्योंमें श्रायुकर्मके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यह सामान्य मनुष्यींकी श्रपेत्ता काल घटित करके बतलाया है। मनुष्योंके शेष भेदों में इस कालको ध्यानमें रखकर कालका विचार कर लेना चाहिए। सर्वार्थिसिद्धिके देव संख्यात होते हैं इसलिए उनमें मन्-ष्यिनियोंके समान ग्राठों कमेंके उन्हाए श्रीर श्रमुत्हाए स्थितिबन्धकी श्रपेक्षा काल उपलब्ध होता है यह स्पष्ट ही है।

१९०. त्रानत करपसे लंकर अपराजित विमान तकके देवोंमें सात कर्मांकी उत्हर श्रीर श्रनुत्हर स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका काल भोधके समान है। श्रायु कर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले श्रीर ज्ञायिक सम्यग्दर्थिमें काल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—इन मार्गणात्रोंमं लगातार त्रायुकर्मकी उत्हर स्थितिका बन्ध करनेवाल जीव संख्यात ही होते हैं इसलिए इनमें त्रायु कर्मका भन्न मनुष्यिनियोंके समान कहा है। मनुष्यपर्याप्तकोंके समान न कहकर मनुष्यिनियोंके समान कहनेका कारण यह है कि मनुष्य पर्याप्तकोंसे मनुष्यिनियोंकी संख्या तिगुनी होती है जिससे उत्हर काल श्रधिक उपलब्ध होता है।

१६१. सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर ग्राग्निकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके भ्रापयीक और इन्होंके सब स्क्ष्म, सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद जीवॉमें सात कर्मोंकी उन्हाए और अनुत्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवॉका सब काल है। श्रायु कर्मकी उत्हाए स्थितिका बन्ध

सञ्बद्धा । आयु॰ उक्क॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ आवति॰ असंखे॰। अणु॰ सञ्बद्धा ।

१६२. वेउन्वियमि० सत्ताएएं कम्माएं उक्क० श्राणु० दिदिबं० कालो जह० श्रंतो०, उक्क० पिखदो० श्रमंखे० । श्राहारका० सत्ताएएं क० उक्क० श्राणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रापु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखे ज्ञसमया । श्राणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्राहारमि० सत्ताएएं क० उक्क० श्राणु० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रापु० जह० एग०, उक्क० संखे ज्ञसम० श्रंतो० । श्रवगद्वे० सुहुम० सत्ताएएं क० छएएं क० उक्क० श्राणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० !

१६३. श्राभि०-सुद०-श्रोधि० सत्तराणं क० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० पिलदो० श्रसंखे० । श्रापु० सन्बद्धा । श्रापु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजा० । श्रापु० शिरयभंगो । एवं श्रोधिदं०-सम्मादि०-वेदग० ।

१६४. मणपज्ज० सत्तराणं क० उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अगु० सव्वद्धा । आगु० मणुसिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । संजदासंजदा० अहराणं करनेवाले जीवोंका काल एक समय है और उत्हृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है ।

१९२. वैकियिकमिश्रकाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोकी उन्हण् श्रौर श्रनुत्हण्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रन्तर्मुद्धर्त है श्रौर उन्हण्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्राहारककाययोगवाले जोवोंमें सात कर्मोकी उत्हण् श्रौर अनुत्हण्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्हण्ट काल सन्तर्मुद्धर्त है। श्रायुकर्मकी उत्हण्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्हण्ट काल श्रन्तर्मुद्धर्त है। श्राहारकिमश्रकाययोगवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्हण्ट काल श्रन्तर्मुद्धर्त है। श्राहारकिमश्रकाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोकी उत्हण्ट श्रौर श्रनुत्हण्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रौर उत्हण्ट काल श्रन्तर्मुद्धर्त है। श्रायुकर्मकी उत्हण्ट श्रौर श्रनुत्हण्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्हण्ण्य काल क्रमसे संख्यात समय श्रौर श्रन्तर्मुद्धर्त है। श्रायुकर्मकी उत्हण्ण्य काल क्रमसे संख्यात समय श्रौर श्रन्तर्मुद्धर्त है। श्रायुकर्मकी जत्हण्ण्य काल क्रमसे संख्यात समय श्रौर श्रन्तर्मुद्धर्त है। श्रायुकर्मकी जत्हण्ण काल क्रमसे संख्यात समय श्रौर श्रन्तर्मुद्धर्त है। श्रायुकर्मकी जत्हण्ण्य काल क्रमसे सात श्रौर छह कर्मकी उत्हण्ण श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्हण्ण काल श्रन्तर्मुद्धर्त है।

१९३. श्रामिनिबोधिक हानी, श्रुतहानी श्रोर श्रविधहानी जीवों में सात कर्मों की उत्हर स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्त श्रोर उत्हर काल पत्यके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का काल सर्वदा है। श्रायुकर्मको उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा श्रायुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का काल नारिकयों के समान है। इसी प्रकार श्रवधिद्रश्नी, सम्यग्दिष्ट श्रोर वेदकसम्यग्दिष्ट जीवों में काल जानना चाहिए।

१९४. मनःपर्ययद्वानवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। आयुकर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार संयत,

कम्भाणं श्रोधिभंगो । उवसम॰-सम्मामि० सत्तरणं क० उक्क० श्राणु० जह० श्रंतो०, उक्क० पित्तदो० । सासण्य सत्तरणं क० मणुसत्रपज्जत्तभंगो । श्रागु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजासम० । श्रणु० देवोघं । एवं उक्कस्सकालं समत्तं ।

१८५. जहराएगो पगदं । दुविधो शिह सो—ग्रोघेश आसेश य । तत्थ त्रोघेश सत्तरा आसेश य । तत्थ त्रोघेश सत्तराणं क० जह० द्विदिवंध० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रज० सन्बद्धा । श्रायु० जह० अज० सन्बद्धा । एवं श्रोघभंगो शावुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भविम०-श्राहारग ति ।

१६६. त्रादेसेण ऐरइएस सत्तरणं क० जह० जह० एग०, उक्क० त्रावलि० असंखे०। अज० सव्बद्धा। त्रायु० उक्कस्सर्भगो। एवं पढमाए देव-भवण०-वाणवें०। विदियादि याव सत्तमा ति उक्कस्सर्भगो।

सामायिकसंयत, होदोपस्थापनासंयत श्रीर परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें काल जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें श्राठों कर्मीका भक्त श्रविश्वामियोंके समान है। उपशम सम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। सासादन सम्यग्दिष्ट्योंमें सात कर्मोंका भक्त मनुष्य श्रपर्शासकोंके समान है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सामान्य देवोंके समान है।

१९४. श्रब जघन्य कालका प्रकरण है। उसकी श्रणेत्रा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध और श्रादेश। उनमेंसे श्रोधकी श्रणेत्रा सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका जघन्य श्रीर उन्छए काल श्रन्तर्मुहर्त है तथा श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका काल सर्वदा है। श्रायु कर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार श्रोधके समान नपुंसकवंदी, कोधादि बार कवायवाल, श्रवपुर्द्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सात कमौंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहर्त कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१९६. श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालं जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल श्राविको श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। अजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। आयुकर्मका मन्न उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक सब कर्मोकी जघन्य श्रीर अजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—यदि एक या नाना श्रसंबी जीव मरकर नरकमें एक साथ उत्पन्न होते हैं
श्रीर वहां तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका एक समय वन्ध करते हैं तो सात कर्मोंके अधन्य
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है और भावितके श्रसंस्थातवें भागप्रमाख कालतक उत्पन्न होते रहते हैं तो इतना काल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि
नरकर्मे सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका अधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
आवित्तके श्रसंस्थातवें भागप्रमाख कहा है। प्रथम पृथिवी, सामन्य वेष, मधनवासी और

१६७. तिरिक्खेसु श्रद्धणणं क० जह० श्रज० सव्वदा। एवं सव्वएइंदिय-वाद्रपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०श्रपज्ज० तेसिं च सव्वसुहुम० सव्ववणप्फिदि-णिगोद०-वाद्रवण०पत्तेय०श्रपज्जत्ता० श्रोरालियमि०-कम्मइ०-मिद०-सुद०-श्रसंज०-किएण०-णील०-काउ०-श्रब्भवसि०-मिच्छा०-श्रसिएण-श्रणाहारग ति । पंचिदिय-तिरिक्ख०४ श्रद्धएणं क० जह० श्रज० उक्कस्सभंगो।

१६८. मणुसेस्र सत्तरणं क० श्रोघं। श्रायु० जह० जह० एग०, उक० श्रावित् श्रमंखे०। श्रज० जह० श्रंतो०, उक० पितदो० श्रमंखे०। एवं मणुस-पज्जत्त-मणुसिणीस्र। णविर श्रायु० उक्कस्सभंगो। मणुसश्रपज्ज० सत्तरणं क० जह० जह० एग०, उक० श्रावित्याए श्रमंखे०। श्रज० जह० खुद्दाभवग्गहणं विसमयूणं, उक्क० पितदो० श्रमंखे०। श्रायु० उक्कस्सभंगो।

व्यन्तर दे<mark>षोंमें यह काल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए इन मार्गणाओंमें यह काल</mark> उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१९७. तिर्यञ्चीमें श्राठों कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक श्रप्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर श्रान्नकायिक श्रप्याप्त, बादर वायुकायिक श्रप्याप्त तथा इन्होंके सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रप्याप्त, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यश्रानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, इन्ण लेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रमच्य, मिथ्याद्यप्ति, श्रसंश्री श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कमें श्राठों कर्मोकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध एकेन्द्रियोंके होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध यथासम्भव सबके होता है तथा श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध यथासम्भव सबके होता है श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध भी सबके होता है, इसलिये यहां इनका सब काल बन जाता है। यहां गिनाई गई श्रन्य मार्गणाश्रोंमें भी इसी प्रकार सब काल घटित कर लेना खाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रनाहारकोंके श्रायुक्मेकी स्थितिके बन्धका काल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनके श्रायुक्मेक। बन्ध नहीं होता। श्रेष कथन सुगम है।

१९८. मनुष्योंमें सात कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रोघके समान है। श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त श्रीर मनुष्यिनयों जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकों सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्राविक श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल हो समव कर खुद्दक भवशहण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्वके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा श्रायुकर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

- १६६. जोदिसिय याव सन्वद्वा त्ति उक्कस्सभंगो । सन्वविगलिदिय-पंचिदिय-तस० अपज्ञत्त-बादरपुढवि ०-आउ०-तेउ०-बाउ०पज्जता० बाद्रवणण्फदिपत्तेय०पज्ज-त्ताएं च मूलोयं । एवं पुढवि०-आउ०-तेउ०-बाउ० तेसि बादर० वणण्फदिपत्तेय० । एवरि आयु० ओघं ।
- २००. पंचिदिय-तस०२ सत्तरणं क० मूलोघं । आयु० णिरयभंगो । एवं इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्मले०-सिएण ति ।
- २०१. पंचमणव-पंचविक सत्ताणं क० जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अज० सव्बद्धा । आयु० उक्कस्सभंगो । कायजोगि-ओरालियका० सत्ताणं क० मणजोगिभंगो । आयु० मूलोघं । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-मणपज्ज० संजद-सामाइय०-बेदो०-परिहार०-सम्मामि० जह० अज० उक्कस्सभंगो । अवगद०

विशेषार्थ—मनुष्योंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धमें त्तपक श्रेणिको प्राप्त मनुष्योंकी मुख्यता है श्रीर श्रजघन्य स्थिति बन्धमें शेष सब मनुष्योंकी मुख्यता है इसिलए यहाँ सात कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रोधके समान काल बन जाता है। श्रायु-कर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धमें यथासम्भव सब मनुष्योंकी मुख्यता है इसिलए यहाँ श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका मूलमें कहा हुश्रा काल बन जाता है। मनुष्य पर्यात श्रीर मनुष्यविबन्धका संख्यात होनेसे इनमें श्रायुकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्ह्रपुके समान ही घटित होता है।

१९९. ज्योतिषियों सं लेकर सर्वार्थिसिद्धि तकके देवों में जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उच्छप्रके समान है। सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, श्रस श्रपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रिकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका भक्त मूलोघके समान है। इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रिकायिक, वायुकायिक श्रीर इनके बादर तथा वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिए। इतमी विशेषता है कि इनमें श्रायुक्तमंका भक्त श्रोधके समान है।

२००. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मीका भक्त मूलोचके समान है। त्रायुकर्मका भक्त नारिकयोंके समान है, इसी प्रकार स्त्रीबेदी, पुरुषवेदी, विभक्तकानी, संयतासंयत, चशुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संबी जीवोंके जानना चाहिए।

२०१. पाँची मनीयोगी श्रीर पाँची वचनयोगी जीवोंमें सात कमींकी जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्हृए काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मका भक्त उत्हृष्टके समान है। काययोगी श्रीर श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कमौंका मक्त मनोयोगियोंके समान है। श्रायुकर्मका भक्त मृलोधक समान है। वैकियिकिमश्रकाययोगी श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमश्रकाययोगी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो-पर्यापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत श्रीर सम्यग्मिथ्यादिष्ठ जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी जघन्य श्रीर अज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्हृष्टके समान है। श्रपगतवेदी

सत्तरार्णं क० सुह्म० इरार्णं क० जह० मृलोघं । ऋज० ऋगु०भंगो ।

२०२. त्राभि०-सुद०-त्रोधि०-सुक्क०-सम्मा०-खइगसम्मा०-वेदगस० सत्तरणं क० मृलोघं । सुकाए खइग० त्रायु० मणुसिभंगो । सेसाणं उक्कस्मभंगो ।

२०३. उत्तसमस० सत्तरणं क० जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० पत्तिदो० श्रसंखे० । सासण० सत्तरणं क० जह० श्रज० जह० एग०, उक्क० पत्तिदो० श्रसंखे० । श्रायु० णिरयमंगो । एवं कालं समत्तं ।

## **अंतरपरूव**गा

२०४. श्रंतरं दुविधं — जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो णिहेसो — श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण श्रहण्णं क० उक्कस्सि हिदिबंधंतरं जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंखे श्रुवे श्राद्यो श्रोसिपणि उस्सिपणि श्रो । श्रुण्ण णित्थ श्रंतरं । एवं श्रोघभंगो तिरिक्खो पुढिवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसि चेव वादर० बादर०वण०पत्तेय० कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-कम्मइ०-णवुं स०-

जीवोंमें सात कमोंकी श्रोर सक्ष्मसाम्परायिक जीवोंमें छह कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल मूलोघके समान है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रजन्त्रायके समान है।

२०२. श्राभिनिवोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी, श्रवधिश्वानी, श्रुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, सायिक-सम्यग्दिष्ट श्रीर वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मीका भङ्ग मूलोधके समान है। श्रुक्कलेश्या-वाले श्रीर सायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रायुकर्मका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है तथा शेष मार्गणाश्रोंमें श्रायकर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

२०३. उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है। सासादन सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है। श्रायुक्मका भक्त नारिकयोंके समान है।

#### इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### श्चन्तर प्ररूपणा

२०४. शन्तर दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उस्तृष्ट । उस्तृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रापेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रीघ श्रीर श्रादेश । उनमें से श्रोघकी श्रापेक्षा श्राठों कर्मोकी उस्तृष्ट स्थितका बन्ध करनेवाल जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उस्तृष्ट भन्तर श्रश्नुसके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण है जो श्रसंख्यात उत्स्विपी श्रीर श्रवस्विपीकासके बराबर है । श्रनुत्तृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रम्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यश्च, पृथिवीकायिक, जसकायिक, श्राप्तकायिक, वायुकायिक श्रीर इनके बादर वनस्यतिकायिक प्रत्येक श्रीर, काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी,

कोधादि ०४-मदि०-स्रुद०-श्रमंज०-श्रचक्तु-किएए। णील०-काउ०-भवसि०-ग्रब्भ-वसि०-मिच्छादि०-श्रमिएए। त्याहाराणाहारग ति ।

०५. आदेसेण ऐरइएसु सत्ताणां कम्पाणं उद्गः आणुः हिद्वंधंतरं आषो । आयुः उद्गः जहः एगः, उद्गः आंगुलः अंसखेः आसं आसिषः उस्सिषः । अणुः जहः एगः, उद्गः चउवीसं सुहुः अडदालीसं सुहुतं पक्तं मासं वे मासं चत्तारि मासं बम्मासं वारसमासं ।

२०६. पंचिंदिय-तिरिक्ख॰ सत्तराएं क॰ त्रोघं। त्रायु॰ उक्क॰ स्रोघं।

कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यश्वानी, श्रुताश्वानी, श्रुसंयत, श्रचश्चदर्शनी, रुष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भन्य, श्रभन्य, विध्यादिष्ट, श्रसंशी, श्राहारक श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — यहाँ नाना जीवोंकी श्रपेक्षा श्राठों कर्मोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध के श्रन्तर कालका निरूपण किया गया है। श्रोघसे सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भाग काल प्रमाण है। सो इसका यह श्रभिप्राय है कि यदि सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध न हो तो कमसे कम एक समय तक श्रीर श्रधिक से श्रधिक श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण काल तक सात कर्मोंमेंसे प्रत्येक कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नहीं होता। परन्तु श्रनुरुष्ट स्थितिक बन्धके लिए यह बात नहीं है। उसका बन्ध करनेवाले सब या बहुत जीव सर्वदा पाय जाते हैं। यह श्रोघ प्ररूपणा श्रन्य जिन मार्गणाश्रोंमें सम्भव है उनका निरूपण श्रोधके समान है ऐसा कहकर यहाँ उनका नाम निर्देश किया है। मात्र इनमेंसे कितनी ही मार्गणाश्रोंमें श्रोघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है श्रीर कितनी ही मार्गणाश्रोंमें आदेश उत्कृष्ट स्थितबन्ध होता है हतना वहाँ विशेष जानना चाहिए।

२०४. आदेशसे नारिकयों मं सात कमींकी उत्हर और अनुत्हर स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मकी उत्हर स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञवन्य अन्तर एक समय है और उत्हर अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है जो असंख्यात उत्सिपिणी और अवसिपिणी कालके बराबर है। अनुत्हर स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्हर अन्तर कमसे चौबीस मुहुर्त, अइतालीस मुहुर्त, एक एक, एक महिना, दो महिना, चार महिना, छह महिना और बारह महिना है।

विशेषार्थ—नरक सामान्य, श्रीर प्रथम पृथिवी श्रादि सात पृथिवियों में श्रायुकर्मके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रमुग समग है जो उक्त श्राट स्थानों में उत्पक्ति श्रम्तर कालके समान है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई जीय मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो कमसे कम एक समय श्रीर श्रधिकले श्रधिक बा ह मुद्दर्न तक नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद कोई न कोई जीव किसी न किसी नरकमें श्रवश्य ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रथमादि पृथिवियों में कमसे श्रवृतालीस मुद्दर्त श्रादि काल प्रमाण उत्कृष्ट उत्पत्तिका श्रन्तर है। जो यह उत्पत्तिका श्रन्तर है वही श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। श्रेष कथन सुगम है।

२०६. पञ्च द्विय तिर्यञ्च चतुष्कमं सात कमीका भङ्ग श्रीघके समान है। श्रायुकर्मकी

श्रणु॰ नद॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰। पज्जत-नोणिणीमु चउनीसं मुहुत्तं । श्रपज्जत्ते श्रंतो॰।

२०७. मणुस०३ सत्तराणं क० त्रोघं । श्रायु० उक० त्रोघं । श्रायु० शिरय-भंगो । मणुसत्रपञ्ज० पंचिंदियतिरिक्खत्रपञ्जत्तभंगो । एवरि श्रष्टराणं क० श्राणु० जह० एग०, उक० पत्तिदो० त्रसंखे० ।

२०८. देवा॰ णिरयभंगो । णवरि सव्वद्धे आयु॰ अणुक्क॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ पलिदो॰ संखेजा॰।

२०६. सन्वएइंदि०-वादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ०त्रपज्जत्ता तेसि चेव सन्व-सुहुम० सन्ववणप्पदि-णिगोद० वादरवण०पत्तेय०त्रपज्जत्त० सत्तरणं क० उक्क० त्राणु० णत्थि त्रांतरं । त्रायु० मूलांघं । सन्वविगलिदिय-सन्वर्णचिदिय-तस० सन्वर्णचिदियतिरिक्खभंगो । वादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ०पज्जत्ता० वादरवणप्पदि-

उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उन्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। पर्याप्त तिर्यञ्ज श्रोर योगिनी तिर्यञ्जोंमें उत्कृष्ट श्रन्तर चौबीस मुहर्त है। तथा श्रपर्याप्त तिर्यञ्जोंमें श्रन्तर्मुहर्त है।

विशेषार्थ—यहां पर्याप्त तिर्यञ्च श्रीर योगिनी तिर्यञ्चोंमें चौबीस मुद्दूर्त श्रायुकर्मके श्रमुन्हृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रम्तर कहा है। तथा सामान्य श्रीर श्रपर्याप्त तिर्यञ्चोंमें यह श्रम्तर श्रम्तर्मुद्धर्त कहा है। सो इस कथनका यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि यदि इस बीच श्रायुकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध न हो तो जिसका जितना श्रम्तरकाल कहा है उतने कालतक उस उस मार्गणामें श्रायुकर्मका बन्ध करनेवाला एक भी जीव नहीं होता।

२०१. मनुष्य त्रिकमें सात कमींका भक्न श्रोघके समान है। श्रायुकर्मकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर श्रोघके समान है। तथा श्रनुत्रुष्ट स्थितिका भक्न सामान्य नारिकयोंके समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्राठों कमोंकी श्रनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है।

२०८. देवोंका भक्त नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सर्वर्थसिद्धिमें ब्रायुकर्मकी ब्रानुन्हाए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य ब्रन्तर एक समय है और उत्हाए ब्रन्तर एत्यके संख्यातवें भागप्रमाण है।

२०°. सब एकेन्द्रिय, बादरपृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, बादरझिग्नकायिक श्रपर्याप्त, बादरवायुकायिक श्रपर्याप्त और उन्हींके सब सूक्ष्म, सब वनस्पति, सब निगोद, बादर वनस्पतिप्रत्येकश्रीर श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्हृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। श्रायुकर्मका भक्त सूलोधके समान है। सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय श्रीर सब श्रसोंका मक्त सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त, बादरजलकायिक पर्याप्त, बादर श्रीनकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वनस्पतिकायिक

पज्जत्ता॰ पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एविर तेउ० श्रायु० श्रगु० जह० एग०, उक्क० चडवीसं ग्रहुत्तं ।

२१०. पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चस्तुदं०-सण्णि० मणुसभंगो । वेउव्वियमि० सत्ताणां क० उक्क श्रोघं । श्रगु० जह० एग०, उक्क० वारस मुहुत्तं' । श्राहार०-श्राहारिम० श्रहण्णं कम्माणं उक्क० श्रोघो । श्रगु० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं' ।

२११. अवगद०-सुहुमसं० सत्तराएं क० उक्तर्ण क० उक्तर्ण जहरू एग, उक्तर्ण वासपुथत्तं । अणुरु जहरू एगरु, उक्तरु छम्पासं ।

२१२. श्राभि॰-सुद॰-श्रोधि॰ सत्तरणं क॰ श्रोघं। श्रायु॰ उक्क॰ श्रोघं। श्रायु॰ उक्क॰ श्रोघं। श्रायु॰ जक्क॰ सम्मादि॰ खद्गस॰-पर्याप्त जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें श्रायुकर्मकी श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर चौबीस सुद्वर्त है।

२१०. पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैकियिक काययोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभक्तकानी, चसुदर्शनी और संभी जीवोंका भक्त मनुष्योंके समान है। वैकियिक मिश्रकाय-योगी जीवोंमें सात कमेंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भक्त स्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुद्धतं है। आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें आठों कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भक्त स्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त है।

विशंपार्थ — लोकमें वेकियिक निश्नकाययोग कमसे कम एक समयतक और श्रधिकसे श्रधिक बारह मुहूर्ततक नहीं होता। इसी प्रकार माहारक काययोग और श्राहारक मिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय और उत्हृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। इसीसे वैकियिक मिश्रकाययोगमें सात कमोंके अनुत्हृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्हृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त कहा है। तथा आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोगमें श्राठों कमोंके अनुत्हृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्हृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२११. श्रवगतचेदी श्रीर स्इम साम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात श्रीर छह कर्मीकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तव है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महीना है।

विशंषार्थ — उक्क मार्गणाश्रॉमें उत्ह्य स्थितबन्धका अन्तर उपश्रम श्रेणिके अन्तरकी और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञपकश्रेणिके अन्तरकी अपेकाले कहा है।

२१२. आमिनिबोधिकशानी, श्रुतशानी और श्रवधिशानी जीवोंमें सात कर्मीका मह श्रोधके समान है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका मह श्रोधके समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है और

१. घ० पुरु ७ पूरु ४६५ । २. घर पुरु ७ पूरु ४६५ ।

वेदग०। एवरि खइग० श्रायु० श्रगु० उक्क० नासपुथत्तं। मरापज्ज सत्तरणं कम्मार्गं श्रोघं। श्रायु० उक्क० श्रोघं। श्रगु० जह० एग०, उक्क० वासपुथत्तं। एवं परिहार०-संजद-सामाइ०-छेदो०। संजदासंजदा० श्रोधिभंगो।

२१३. तेउ०-पम्म० सत्तरणं क० श्रोघं । श्रायु० उक्क० श्रोघं । श्रायु० जह० एग०, उक्क० श्रडदालीसं मुहुत्तं पक्लं । उवसम० सत्तरणं क० उक्क० श्रोघं । श्रायु० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि । सासण०-सम्मामि० मणुसश्रपज्जत्तभंगो । २१४. जहरणण पगदं । दुविधो णिहेसो-श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण

उत्कृष्ट श्रन्तर मास पृथक्तव है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाल, सम्यग्दिए, ह्यायिक सम्यग्दिए श्रीर वेदक सम्यग्दिए जीवोंक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ह्यायिक सम्यग्दिए जीवोंमें श्रायुकर्मकी श्रवुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंका भक्क श्रोधके समान है। आयुक्रमंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भक्क श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका भक्क श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। इसी प्रकार परिहार-विशुद्धिसंयत, सामायिकसंयत श्रीर होदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। संयता-संयतोंका भक्क श्रवधिक्षानियोंके समान है।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं वे सब निरन्तर मार्गणाएँ हैं, इसिलए इनमें सात कर्मीके अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं यह तो स्पष्ट ही है। पर आयुकर्मका बन्ध सर्वदा न होकर त्रिभागमें तद्योग्य परिणामींके होनेपर ही होता है, इसिलए आयुकर्मके स्थितिबन्धकी अपेचा अन्तरकाल प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती। फिर भी वह अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेचा कितना होता है यह ही स्वतन्त्र रूपसे यहां बतलाया गया है। शेष कथन सुगम है।

२१३. पीत लेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कमोंका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रायुक्तमंकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रायुक्तमंकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्हृष्ट अन्तर कमसे श्रृड्तालीस मुद्दूर्त और एक पत्त है। उपश्म सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कमोंकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रुयुत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अङ्ग समय है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर सात दिन-रात है। सासादन-सम्यग्दृष्ट श्रीर सम्यग्मथ्यादृष्ट जीवोंका भङ्ग मनुष्य श्रुपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—पीत और पद्मलेश्या भी निरन्तर मार्गणाएँ हैं। तथापि इनमें श्रायुकर्मका सर्वदा बन्ध नहीं होता। इसलिए उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर तो ओघके समान है और श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर कितना है यही वात यहां स्वतन्त्र रूपसे बतलाई गई है। यहां कही गई उपशम सम्यग्दिष्ट, सासादन सम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मध्यादिष्ट ये तीन सान्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल है वही इनमें अपने-श्रपने कमोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर है। उसमें भो सासादन सम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मध्यादिष्ठका श्रन्तर मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है इसलिए इनका कथन मनुष्य श्रपर्याप्तकोंके समान है।

२१४. जघन्य अन्तरका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है-श्रोध और

सत्तरणं क॰ जह॰ हिदिबं॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ ब्रम्मासं। अज॰ णित्थ अंतरं। आयु॰ जह॰ अजह॰ णित्थ अंतरं। एवं श्रोधभंगो कायजोगि-श्रोरा-लियका॰-कोधादि॰ ४-अचक्खुदंसणि-आहारग ति।

- २१४. सव्विणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसन्नपज्ञ०-सव्वदेव-सव्विविग्लि-दिय-पंचिदिय-तसत्रपज्ज०-वेउव्वि ०-वेउव्वियमि०-माहार०-माहारमि०-विभंग० परि-हार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्म०-वेदग०-सासण०-सम्मामि० एदेसि उक्कस्सभंगो ।
- २१६. तिरिक्खंसु अदृष्णं क॰ जह॰ अज॰ णित्य अंतरं । एवं सव्वण्-इंदिय-बादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ०-बाउ०त्रपज्जत्ता० तेसिं चेव सव्वसुहुम० सव्ववण-प्फिद्-िणियोद०-बादरवण०पत्ते०त्रपज्जत्त०-श्रोरालियमि०-कम्मइ०-मिद्०-सुद०-असंज०-किएण-णील-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असिएण-श्राहार्ग नि ।

श्रादेश। उनमें से श्रोघकी श्रपेत्ता सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महिना है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रीदारिककाय-योगी, कोधादि चार कपायवाले, श्रचश्चदर्शनी श्रीर श्राहारक जोवोंके जानना चाहिए।

विशंपार्थ— चपक श्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना प्रमाण है। यही कारण है कि यहाँपर जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना प्रमाण कहा है। सात कर्मीकी अजघन्य स्थितिका बन्ध और आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर उपलब्ध होते हैं इसलिए इनका अन्तर नहीं कहा है। यहाँ गिनाई गई अन्य मार्गणाओं में यह स्यवस्था बन जाती है इसलिए उनका अन्तर ओघके समान कहा है।

२१४. सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब देघ, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, वैक्षियिक काययोगी, वैक्षियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभक्षकानी, परिहारविद्युक्तिसंयत, संयतासंयत, पीत-केश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्हिए, सासादनसम्यग्हिए और सम्यग्मिध्यादृष्टि इन मार्गणाओंका भक्क उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—आशय यह है कि उत्कृष्ट काल प्ररूपणामें जिस प्रकार इन मार्गणाओं में आठों कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर कहा है उसी प्रकार यहांपर अधन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल जानना चाहिए और जिस प्रकार यहां अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल कहा है उसी प्रकार यहां अज्ञानय स्थितिबन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए।

२१६. तिर्यञ्चोमें आठों कर्मोकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर कालकायिक अपर्याप्त, बादर कालकायिक अपर्याप्त, बादर कालकायिक अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, अतेदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यवानी, श्रुतावानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादिष्ट, असंबी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२१७. मणुस०३ सत्तराणं क० त्रोघं। णवरि मणुसिणीस्र वासपुथत्तं। त्रायु० उक्तस्सभंगो। मणुसपज्जत्तभंगो पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खदंसणि त्ति। णवरि पुरिस० सत्तराणं क० वासं सादिरेयं।

२१८. पुढिवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादर० वादरवणप्फिदिपत्तेय० सत्तराणं क० उक्कस्सभंगो । श्रायु० श्रजह० जह० णित्थ श्रंतरं । तेसिं पज्जत्ता० उक्कस्सभंगो । इत्थि० उक्कस्सभंगो । एवरि सत्तराणं क० जह० जह० ए०, उक्क० वासपुधत्तं । एवं णावुंस० । एवरि श्रायु० श्रोघं । श्रवगद्वे०-सुहुम० सत्तराणं क० झरणां क० जह० श्रज जह० प्रास०, उक्क० झम्मासं ।

२१६. ऋाभि०-सुद्०-ऋोधि० सत्तरणां क० ऋोघं । एवरि ऋोधि० वासपु-

२१७. मनुष्यत्रिकमें सात कमोंका भङ्ग श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियों में सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्रुष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। श्रायुकर्मका भङ्ग उत्रुष्टके समान है। पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्यात, त्रस, त्रस पर्यात,
पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, पुरुषवेदी श्रीर चसुदर्शनी जीवोंमें श्रन्तरकाल मनुष्यपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्रुष्ट श्रन्तरकाल साधिक एक वर्ष है।

विशेषार्थ—वैसे पुरुपवेदकी श्रापेत्ता त्तपकश्रेणीमें उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक वर्ष है पर 'मनुष्य पर्याप्त' शब्दसे पुरुपवेदी श्रीर नपुंसकवेदी मनुष्योंका श्रहण होता है इसलिए मनुष्य पर्याप्त जीवोंमें सात कमौंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रोधके समान छह महीना कहा है। त्तपकश्रेणिमें स्त्रीवेदका उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तव है, इसलिये मनुष्यिनियोंमें सात कमौंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका यह उत्कृष्ट श्रन्तर कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट है।

२१८. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इनके बादर तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें सात कमोंका भक्न उत्कृष्टके समान है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है। इनके पर्याप्त जीवोंका भक्न उत्कृष्टके समान है। स्तिनी विशेषता है कि स्त्रीवेदियोंमें सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मका भक्न श्रोधके समान है। श्रपगतवेदी श्रीर सूक्ष्म साम्परायसंयत जीवोंमें कमसे सात कमों श्रीर छह कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रीर स्थातका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर स्वाप्त है।

विशेषार्थ—सपकश्रेणिका अधन्य अन्तर एक समय और उत्सृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे अपगतवेद और सूक्ष्मसाम्परायसंयतका यही अन्तर उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इन दोनों मार्गणाओं में क्षमसे सात और छह कमौंकी अधन्य और अअधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले अविका उक्ष प्रमाण अन्तर काल कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

२१६. श्रामिनिबोधिकहानी, श्रुतहानी श्रीर श्रवधिहानी जीवॉमें सात कर्मीकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवॉका श्रन्तर श्रोधके समान है। इतनी बिशेषता धत्तं । ऋायु० उक्कस्सभंगो । एवं ऋोधिदं० । सुक्क०-सम्मादि०-खइग० ऋाभिणि०-भंगो । मणपज्ज० सत्तर्णं क० जह० जह० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । सेसाणं उक्कस्सभंगो ।

२२०.संजदे सत्तरणं क० श्रोघं। श्रायु॰ उकस्सभंगो । एवं सामाइ०-छेटो० । परिहार० मणपज्जवभंगो । उत्तसम० सत्तरणं क० जह० जह० एग०, उक० वास-पुघ० । श्रज० जह० एग०, उक० सत्त रादिंदियाणि'। एवं श्रंतरं समत्तं ।

### भावपरूवणा

२२१. भावाणुगमेण दुविधं—जहराणयं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं। दुवि०— स्रोघे० स्रादे० । तत्थ स्रोघेण स्रष्टराणं कम्माणं उक्कस्साणु०वंधगा ति को भावो ? स्रोदइगो भावो । एवं स्रणाहारग ति लेदव्वं ।

है कि अवधिक्षानमें जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर वर्षपृथक्तव है। आयुकर्मका भक्त उत्कृष्टके समान है। श्रवधिक्षानो जीवोंके समान श्रवधिदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए। शुक्तलेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट श्रीर ज्ञायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंका भक्त श्राभिनिबोधिक बानियोंके समान है। मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तव है। शेषका भक्त उत्कृष्टके समान है।

विशेपार्थ—चपकश्रेणीकी श्रपेचा श्रवधिश्वान, मनःपर्ययश्वान श्रौर श्रवधिदर्शनका उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण होनेसे इन मार्गणाश्रोंमें सात कर्मोकी अधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

२२०. संयतोंमें सात कमौंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायु कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। परिहारविशुद्धिसंयतोंका भङ्ग मनःपर्ययहानके समान है। उपशमसम्यग्दिए जीवोंमें सात कमींकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सात दिन-रात है।

विशेषार्थ—उपशम श्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्य-प्रमाण होनेसे यहां उपशमसम्यक्त्यमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका यन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्यप्रमाण कहा है। तथा उपशम सम्यक्त्वका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात होनेसे इसमें इन्हीं सात कर्मोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात कहा है। शेष कथन सुगम है।

# इस प्रकार ऋन्तर काल समाम हुआ।

#### भावप्ररूपणा

२२१. भाषानुगम दो प्रकारका है—ज्ञघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका मकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश । उनमेंसे भोघकी अपेक्षा श्राठों कर्मोंका उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाते जीवोंका कीन-सा भाव है ? भौदियक भाव है । उसी प्रकार श्रानाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

१. घ० पुर ७ पुर ४६१, ४६१।

२२२. जह॰ पगर्द । दुवि॰—श्रोघे॰ श्रादे॰। तत्थ श्रोघेण श्रद्धएएां क॰ जह॰ श्रज॰ को भावो ? श्रोदइगो भावो । एवं याव श्रएाहारग त्ति ऐदिन्वं।

# जीवऋप्पाबहुगपरूवगा

२२३. अप्पाबहुगं दुविधं—जीवअप्पाबहुगं चेव दिदिअप्पाबहुगं चेव । जीवअप्पाबहुगं तिविधं—जहएएं उक्कस्सं जहएणुक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—
अपेषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण सन्वत्थोवा अद्वरणं क० उक्कस्सगद्विदिवंधगा
जीवा । अणु०द्विदंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं ओषभंगो तिरिक्खोधं कायजोगिओरालिय०-ओरालियमि०-कम्मइ०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किएए०-एविल०-काउ०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असिएए०-आहार०अणाहारग नि ।

२२२. श्रव जघन्य भावानुगमका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है— श्रोध श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोधकी श्रपेत्ता श्राठों कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौनसा भाव है? श्रीदियक भाव है। इसी प्रकार श्रन।हारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यद्यपि ज्ञानावरण आदि आठों कमोंकी उत्हर, अनुत्हर, जघन्य और अज्ञान्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कोई भी भाव होता है पर यहां पर स्थितिबन्ध के कारणभूत भावका प्रहण किया है। यह भाव सिवा औदियिकके अन्य नहीं हो सकता, इसीसे यहां एक मात्र औदियक भावका निर्देश किया है। अन्यत्र भी स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारणभूत भाव एकमात्र कषाय बतलाया है। इससे भी उक्त कथनकी ही पृष्टि होती है।

# इस प्रकार भावप्ररूपणा समाप्त हुई।

### जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणा

२२३. श्रत्यबहुत्व दो प्रकारका है—जीव श्रत्यबहुत्व श्रोर स्थित श्रत्यबहुत्व । जीव श्रत्यबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट श्रोर जघन्योत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश । उनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्वानी, श्रुताक्वानी, श्रसंयत, श्रचश्चदर्शनी, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्वी, श्राहारक श्रोर श्रनाहारक मार्गणाश्रोमं जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ ग्रत्यबहुत्व दो प्रकारका कहा है—जीव ग्रन्यबहुत्व ग्रीर स्थिति अल्पबहुत्व। कर्मोक्षी उत्कृष्ट ग्रीर अनुत्कृष्ट तथा जघन्य ग्रीर ग्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवीका ग्रीघ ग्रीर ग्रादेशसे ग्रन्यबहुत्व जिस प्रकरणमें कहा गया है वह जीव ग्रन्यबहुत्व प्रक्रपणा है ग्रीर जिस प्रकरणमें कर्मोकी उत्कृष्टादि स्थिति, उनकी ग्राबाधा ग्रादिका ग्रन्यबहुत्व कहा गया है वह स्थिति श्रन्यबहुत्व है। उनमेंसे सर्वप्रधम जीव ग्रन्य-

२२४. त्रादेसेण ऐरइएसु सन्वत्थोवा श्रद्धण्णं क॰ उक्क॰बंघ॰ । [श्रणुक्कस्स-] हिदिबं॰ जीवा त्रसंखेज्जगुणा । एवं िएरयभंगो सन्वेसि श्रसंखेज्जरासीणं । मणु-सपज्जत्त-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा श्रद्धण्णं क० [उक्कस्सिहिदि-] बं० जीवा । श्रणु॰बं॰ जीवा संखेज्जगुणा । एवं सन्वेसि संखेज्जरासीणं । एइंदिय-वणण्किद-णियोदेमु श्रायु० मृलोघं । सत्त्रणं कम्माणं िएरयभंगो ।

२२४. जहएएए पगदं । दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघेए—सत्तएएं क० सन्वत्थोवा जह० । श्रज०वंध० जीवा श्रएंतगु०। श्रायु० सन्वत्थोवा जह० । श्रज०वंध० जीवा श्रएंतगु०। श्रायु० सन्वत्थोवा जह० । श्रज०वंध० जीवा श्रसंखेज्जगु०। एवमोघभंगो कायजोगि-श्रोरालियका०-एावुंस०-कोधादि०४-श्रवत्ववं०-भवसि०-श्रएाहारग ति । सेसाएं सन्वेसिं परित्तापरित्ताएं रासीएं चित्तूण श्रह्रएएं सत्तएएं पि सन्वत्थोवा जह०हिद्वं० । श्रजह०हिद्वं० जीवा श्रसंखेज्जगुणा । संखेज्जरासीएं पि सन्वत्थोवा जह०। श्रजह० संखेज्जगु० ।

२२६. जहरासुक्स्मए पगदं | दुवि०—श्रोघे० श्रादे० | श्रोघेस सन्वत्थोवा बहुत्वका श्राश्रय लेकर उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रल्पबहुत्व कहा गया है । श्रोघसे श्राठों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीव श्रसंण्यात हैं श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीव श्रसंण्यात हैं। श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीव श्रमन्त हैं, इसलिए उक्त प्रमास श्रल्पबहुत्व कहा है। श्रीय कथन स्पष्ट हैं।

२२४. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार नारिकयोंके समान सब श्रसंख्यात राशियोंका श्रत्यबहुत्व जानना चाहिए। मनुष्यपर्यात श्रीर मनुष्यिनयों में श्राठों कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सब संख्यात राशियोंका श्रत्यबहुत्व जानना चाहिए। एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक श्रीर निगाद जीवों में श्रायुकर्मका श्रत्यबहुत्व मूलोधके समान है। तथा सात कर्मोंका श्रत्यबहुत्व नारिकयोंके समान है।

२२४. जघन्य श्रन्पबहुत्वका प्रकरण है। उसकी श्रपंता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे सान कमेंकी जघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रवन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रवसंख्यातगुणे हैं। श्रायुक्षमंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रवसंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपाय वाले, श्रवश्चदर्शनी, भव्य, श्रीर श्रनाहारक जीवींक जानना चाहिए। शेष सब परीतापरीत राशियोंको श्रहणकर श्राठ कर्मो श्रीर सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं।

२२६. जघन्योत्कृष्ट ग्राल्पबहुत्वका प्रकरण है। उसकी ग्रपंक्षा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ निर्देश और त्रादेश निर्देश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपंक्षा सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका

१. मूलप्रसी मोत्तृण इति पाठः । २. मूलप्रती धजह० धमंसेण्डगु० इति पाठः ।

सत्तारणं क० जह०द्विदिबं० जीवा । उक्कस्सद्विदिवंघ० जीवा श्रसंखेळागुणा । अज-हरण्णमणुक्कस्सद्विदिबं० जीवा श्रणंतगु० । श्रायुग० सन्वत्थोवा उक्क०द्विदिबं० जीवा । जह०द्विदंबं० जीवा श्रणंतगु० । श्रज०श्रणु० श्रसंखेळागु० । एवं श्रोघमंगो काय-जोगि-श्रोरालियका०-एवं स०-कोधादि०४-श्रचक्खुदं०-भवसि०-श्राहारग ति ।

२२७. त्रादेसेण ऐरइएसु सन्वत्थोवा सत्तरणं क० जह०द्दिदिवं० । उक्क०-द्विदिवं० त्र्रसंखेज्जगु० । त्राज०त्रणु० त्र्रसं० गु० । त्रापु० सन्वत्थोवा उक्क० । जह०द्विदिवं० त्र्रसं०गु० । त्राजहराणमणु०वं० त्र्रसं०गु० । एवं सन्विणिरय० देवाणं याव सहस्सार ति ।

२२ द्र. तिरिक्खेमु सन्वत्थोवा श्रहण्णं कम्माणं उक्क०हिदिवं० जीवा । जह०-हिदिवं० जी० श्रणंतगु० । श्रज०मणु० हिदिवं० श्रसं०गु० । पंचिदियतिरिक्ख०४ सन्वत्थोवा श्रहण्णं कम्माणं उक्क० । जह० श्रसं०गु० । [श्रज०मणु० श्रसं०गु० ।] एवं पंचिदिय-तसश्रपज्ज० ।

२२६. मणुसेसु सत्तरणं कम्माणं थोवा जह०द्विदिवं०। उक्क०द्विदिवं० संखेजजाु०। अज०मणु० असं०गु०। आयु० णिरयभंगो। एवं मणुसपज्जत्त-मणु-

बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्या-तगुणे हैं। इनसे अजधन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करने वाले जीव सबसे स्तोक हैं। जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे अजधन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार ओधके समान काययोगी, औदारिक काययोगी,नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अच्छुदर्शनी, भन्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२२७. श्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे उत्ह्रष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजधन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, सहस्रारकल्प तकके देवोंके जानना चाहिए।

२२८. तिर्यञ्जों में जाठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव ज्ञनन्तगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुस्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और अस अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

२२९. मनुष्यों में सात कर्मों की जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुर्णे हैं। आयुकर्मका भन्न नारिकयों के समान है। इसी प्रकार मनुष्यपर्यात और मनुष्यिनियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असं-

मूखप्रतौ सम्बन्धोवा सत्तवणं क० उनक० इति पाठः ।

सिर्णीसु । रावरि संखेजं कादव्वं । एवं सव्वद्वे । मणुसत्रप्रजना० शिरयभंगो ।

२३०. त्राणद् याव एवगेवजा त्ति सत्तराएं क० थोवा उक्क०हिटिबं०। जिह०] संखे०गु० । त्राज्ञह०मणु० त्रसंखेजगु० । त्रापु० मणुसिभंगा । त्राणुदिसादि याव त्रवराइदा त्ति सत्तराएं क० थोवा जह०हिद्विबं० । उक्क०हिद्विवं० संखेजगु० । त्राज्ञण् । त्रापु० मणुसिभंगो ।

२३१. एइंदिएस सत्तरणं क० थोवा जह०द्विदिवं०। उक्क०द्विदिवंथ० संखेजागु०। अज०मणुद्विदिवं० असंखेजागु०। आयु० मूलोपं। एवं सव्वएइंदिय-सव्विवगत्तिदिय-सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्पदि-णियोद्०-वाद्रवणप्प०पत्तेय०। एवरि वणप्पदि-णियोदेमु आयु० एइंदियभंगा। संसाणं पंचिद्यितिरिक्खभंगो।

२३२. पंचिदिय-तस० सत्तारणं क० सव्वत्थावा जह०द्विदिवं० । उक्कद्विदिवं० असंखेळारा० । अज०मणु०द्विदिवं० असं०गु० । आयु० पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवं पंचमणा०-पंचविच०-वेउव्वियका०-वेउव्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदा-संजद०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्म०-सम्मामि०-सिएण नि । आग्रालियमि० सव्वत्थोवा

ख्यातके स्थानमें संख्यात कहना चाहिए। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकोंका भङ्ग नारिकयोंके समानहें।

२३०. श्रामतकल्पसे लेकर नय श्रैवंयक तकके जीवों में सात कमींकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले देव संख्यात-गुणें हैं। इनसे श्रजधन्य श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव श्रसंख्यातगुणें हैं। श्रायुकर्मका भक्त मनुष्यिनियोंके समान है। श्रजुदिशसे लेकर श्रपराजित तकके देवों में सात कमींकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं। इनसे उरकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं। इनसे उरकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे श्रजधन्य श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव श्रसंख्यातगुणें हैं। श्रायुकर्मका भक्त मनुष्यिनियोंके समान है।

२३१. एकेन्द्रियों में सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। आयुकर्मका मन्न म्लोघके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक श्रीर जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें आयुकर्मका भन्न एकेन्द्रिय तियं औं समान है और श्रेष मार्गणाओं आयुकर्मका भन्न पञ्चेन्द्रिय तियं औं समान है।

२३२. पञ्चेन्द्रिय श्रीर त्रसकायिक जीवोंमें सात कमोंकी जधन्य स्थितिका बन्ध करने-वाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे श्रजधन्य श्रनुन्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। श्रायुकर्मका भक्त पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैकियि-ककाययोगी, वैकियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभक्तकानी, संयतासंयत, चश्च-दर्शनी, पीतलेश्यावाले, पश्चलेश्यावाले, सम्यग्मिण्यादृष्टि श्रीर संझी जीवोंके जानना चाहिए। श्रहण्णं क० उक्क०हिदिबं० । जह०हिदिवं० श्रणंतगु० । श्रज्ञ०मणु०हिदिवं० श्रसं०गु० । एवं कम्मइ०-मदि०-सुद०-श्रसंज०-किण्ण०-णील०-काउ०-भविस०-भिच्छादि०-श्रसिण्-श्रणाहारग ति । श्राहार०-श्राहारि सत्तण्णं क० सव्व-त्थोवा जह०हिदिवं । उक्क०हिदिवं० संखेज्जगु० । श्रज्ञ०मणु०हिदिवं० सं०गु० । श्रायु० मणुसिभंगो । एवं मणपज्जव-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहारग ति । श्रवग-दवे०-सुहुमसं० सत्तण्णं क० छण्णं क० उक्क०हिदिवं० थोवा । जह०हिदिवं० संखेज्जगु० । श्रज्ञ०मणु०हिदिवं० संखेजगु० । श्रज्ञ०मणु०हिदिवं० संखेजगु० ।

२३३. श्राभि-सुद्०-श्रोधि० सत्ताएणं क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिवं० । उक्क०-द्विदिवं० श्रमं०गु० । श्रज०मणु०द्विदिवं० श्रमं०गु० । श्रायु० सव्वत्थोवा उक्क० द्विदिवं० । जह०द्विदिवं० संग्वेज्जगु० । श्रज०मणु०द्विदिवं० श्रमं०गु० । एवं श्रोधिदं०-सम्मादि०-वेदगसम्मादि० ।

२३४. सुक्कले० सत्तरणं क०सव्वत्थोवा जह०द्दिदिबं०। उक्क०द्दिदिबं० असं०गु०।

श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्राठ कमें की उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रमन्तगुणें हैं। इनसे अजघन्य श्रमुत्छप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रमंख्यातगुणें हैं। इसीप्रकार कार्मणकाययोगी, मत्यक्कानी, श्रुताश्वानी, श्रसंयत, रूप्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादिए, श्रसंशी श्रीर श्रमाहारक जीवोंके जानना चाहिए। श्राहारक काययोगी श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे श्रज घन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। श्रायुकर्मका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार मनःपर्ययश्वानी, संयत, सामायिक संयत, छुदोपस्थापनासंयत, श्रीर पिरहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए। श्रपगतवेदी श्रीर स्कृमसाम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे साते कर्म श्रीर छह कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं।

२३३. श्राभिनिबोधिकश्वानी. श्रुतश्वानी श्रीर श्रवधिश्वानी जीवोंमें सात कमींकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुन्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इसी प्रकार श्रविधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रीर वेदकसम्यग्दिष्ठ जानना चाहिए।

२३४. शुक्कलेश्यायाले जीवोंमें सात कमींकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुले हैं। इनसे

१' मूजप्रती द्विदिवं० घसं० गु० इति पाठः ।

श्रजिंगणुं हिदिबं व असं व्याप्त । श्रायु व मणुसिभंगो । एवं खड्गस व । उवसम व सत्तार्णा क व सव्वत्थोवा जह विदिबं व । उक व असं व्याप्त । अज व मणुहिदिबं व असं खे व्याप्त । सासर्ण व स्ववत्थोवा सत्तार्ण क व जह विदिबं व । उक विदिबं व असं व्याप्त । अज व मणुं विदिबं व असं व्याप्त । अयु व सव्वत्थोवा उक विदिबं व । जह विदिवं व असं व्याप्त । अयु व सव्वत्थोवा उक विदिबं व । जह विदिवं व असं व्याप्त । असं व्याप्त व स्ववत्थोवा असं व्याप्त । असं व्याप्त व स्वत्थोवा असं व्याप्त । असं व्याप्त व स्वयं । असं व स्वयं । असं

# **द्विदिश्र**प्पाबहुगपस्वगा

२३५. द्विदिश्रप्पावहुगं तिविधं — जहरूरायं उक्कस्सयं जहरूराणुक्कस्सयं च । उक्क-स्सए पगदं । सन्वत्थोवा श्रद्धरूरां कम्मार्णं उक्कस्सश्रो द्विदिवंधो । यद्विदिवंधो विसेसाधियो । एवं याव श्राणाहार्ग ति रोदन्वं ।

२३६. जहएएए पगदं । ऋहएएां कम्माएां सञ्बत्थोवा जहएएा ऋो हिद्विधो । यहिदिबंधो विसेसाधियो । एवं याव ऋणाहारग ति ऐ।दिष्वं ।

२२७. जहएणुकस्सए पगदं। दुवि॰ — श्रोघे॰ श्रादे॰। श्रोघेण श्रष्टएणं कम्माणं सन्वत्थोवा जहएणिहिदिबंधो । यहिदिबंधो विसेसाधियो । उक्कम्सिहिद्बंधो श्रसंखे-ज्जगु॰ । यहिदिबंधो विसेसा॰ । एवं श्रोधभंगो मणुस॰३-पंचिदिय-तस॰२-पंचमण०-

श्रजघन्य श्रनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। श्रायुकर्मका मङ्ग मनुव्यिनयोंके समान जानना चाहिए। इसी प्रकार खायिक सम्यग्द्दष्टियोंके जानना चाहिए।
उपशमसम्यग्दिए जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव स्थसं स्तोक हैं। इनसे उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे अजधन्य श्रनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। सासादन सम्यग्दिए जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे श्रजघन्य श्रनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे अजघन्य करनेवाले जीव सबसं स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे अजघन्य श्रनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे अजघन्य श्रनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे अजघन्य श्रनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं।

### इस प्रकार जीव ऋल्ण्बहुत्व समान हुआ। स्थिति अल्पहृत्वपरूपणा

२३४. स्थिति श्रन्यबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उन्हाए और अधन्य उत्हाए। उत्हाएका प्रकरण है। इसकी श्रपेक्षा श्राठों कर्मोका उत्हाए स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

२३६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा ब्राठों कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। यत्स्थितिबन्ध विशेष ब्रधिक है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जामना चाहिए।

२३७. अधन्य उत्हाएका प्रकर्ण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और आदेश। ओघकी अपेक्षा आठ कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। यत्स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्हाए स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार औषके समाम मनुष्यत्रिक, पण्चेन्द्रियहिक, असदिक, पाँचों पंचवचि ०-कायजोगि-त्र्योरालियका० - इत्थि ० - पुरिस० - एातुं स० - कोधादि ० ४ - त्र्याभि ० - सुद् ० - त्र्योधि ० - चवखुदं ० - त्र्यचक्खुदं ० - त्र्योधिदं ० - सुकलो० - भवसि ० - सम्मादि ० - स्वइगस० - उवसम० - सण्णि - त्र्याहारग्ति ।

२३८. आदेसेण ऐग्इएसु अट्टएणं क० सन्वत्थोवा जह०द्विदिवंधो | यद्विदिवंधो विसेसािह्यो | उक्क०द्विदिवं७ संखे०गु० | यद्विदिवंधो विसेसािधयो | एवं सन्विएारय-एंचिदियतिरिक्खश्रपज्ज०-मणुसत्रप्रज्ज०-सन्वदेव-एंचिदिय-तसअपज्ज०-श्रोरािलयमि०-वेउन्वियमि०-श्राहार०-श्राहारमि०-कम्मइ०-सम्मािम०-

२३६. तिरिक्षेसु सत्तएएं क० सन्वत्थोवा जह०द्विद्वंधो । यद्विद्वंधो विसे० । उक्क०द्विद्वं० सं०ग्० । यद्विद्वं० विसेसा० । आयु० जह०द्विद्वं० सन्वत्थोवा । यद्विद्वंथो विसेसाधिओ । उक्क०द्विद्वं० असंखे०ग्० । यद्विद्वं० विसे० । एवं तिरिक्खोधभंगो पंचिद्यितिरिक्ख०३-मिद्०-सुद०-विभंग०-असंज०-किएए०-एगिल०-काउ०-तेउले०-पम्मल०-अन्भवसि०-सासए०-मिन्छादिद्वि ति ।

२४०. एइंदिएसु सत्तराएां कम्मारां सन्वत्यावा जह०द्विदिवं०। यद्विदिवं०

मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, स्त्रीवंदी, पुरुपवंदी, नपुंसक-वेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, आभिनिबोधिकश्वानी, श्रुतक्षानी, श्रवधिश्वानी, चचुदर्शनी, श्रबचुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, शुक्कलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दिष्ट, चायिकसम्यग्दिष्ट, उपशम-सम्यग्दिष्ट, संक्षी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२३८. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्रुष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त, मनुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, वैकियिक-मिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणुकाथयोगी, सम्यग्मिथ्या- इष्टि श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ-वैक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रोर सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन दो मार्गणाश्रोंमें श्रायु-कर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी श्रपेत्वा श्रव्यबहुत्व कहना चाहिए।

२३९. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसो प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंक समान पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्चित्रक, मत्यक्षानी, श्रुता-क्षानी, विभक्तक्षानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, पीतलेश्यावाले, पालेश्यावाले, अभव्य, सासादनसम्यग्दिष्ट और मिथ्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

२५०. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थि-तिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विसे॰ । उक्क ० द्विदिवं० विसे॰ । यद्विदिवं० विसेसा॰ । आयुग० णिरयभंगो । एवं सन्वएइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं ।

२४१. अवगद्वे० णाणाव॰-दंसणाव०-मोह०-अंतराइग० सन्वत्थोवा जह०-हिदिबं०। यहिदिबं० विसे०। उक्क०हिदिबं० संखेळागु०। यहिदिबं० विसे०। वेदणीय-णामा-गोदाणं सन्वत्थोवा जह०हिदिबं०। यहिदिवं० विसे०। उक्क०-हिदिबं० असं०गु०। यहिदिबं० विसे०।

२४२. मरापज्ज॰ सत्तराएं क॰ त्रोघं। त्रायु॰ खिरयभंगो। एवं संजद-सामाइ०-छेदो॰।

२४३. सुहुमसं० इएएां कम्माएां सव्वत्थोत्रा जह० द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे० । उक्क० द्विदिवं० संखेजागु० । यद्विदिवं० विसे० ।

२४४. परिहार०-संजदासंज०-वेदगस० देवभंगो । एवरि वेदग० आयु० ओधिभंगो । असरिएा० सत्तरएएं क० पंचिदियतिरिक्लभंगो । आयु० मृलोधभंगो । एवं हिदिअप्पाबहुगं समत्तं ।

२४५. भूयो हिदित्रप्रावहुगं दुविधं—सत्थाणत्रपावहुगं चेत्र परत्थाणत्रपा-वहुगं चेव । सत्थाणत्रपावहुगं हिदित्रपावहुगभंगो । परत्थाणपावहुगं तिविधं—

विशेष श्रधिक है। श्रायुकर्मका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इस प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय श्रौर पाँच कायवाले जीवोंके जानना चाहिए।

२४१. श्रपगतवेदी जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्ह्रिष्ट्र स्थितबन्ध संख्पातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्र कर्मोका जघन्य स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यिन्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्ह्रिष्ट स्थितबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यिन्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

२४२. मनःपर्ययञ्चानमं सात कर्मीका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत श्रीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए।

२४३. सूक्ष्मसाम्परायसंयतीमें छह कमीका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

२४४. परिद्वारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत श्रीर बेदक सम्यग्दिष्ट जीवॉर्मे सामान्य देवोंके समान श्रत्यबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दिष्ट जीवॉर्मे श्रायुकर्मका भक्त श्रविद्यानी जीवोंके समान है। श्रसंही जीवोंमें सात कर्मीका मक्त पञ्चेन्द्रिय तिर्वश्चोंके समान है श्रीर श्रायुकर्मका भक्त मूलोघके समान है।

### इस प्रकार स्थिति श्रक्पबहुत्व समाप्त हुआ।

२४४. पुनः स्थिति श्रत्यबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान श्रन्यबहुत्व श्रीर परस्थान अल्पबहुत्व। स्वस्थान श्रन्यबहुत्व स्थिति श्रत्यबहुत्वके समान है। परस्थान श्रन्यबहुत्व

जहराण्यं उक्कस्सयं जहराणुक्कस्सं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि॰—श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण सन्वत्थोवा श्रायु॰ उक्कद्विदिवं॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ । ए।मा-गोदाणं उक्क॰द्विदिवं॰ संखेज्जगु॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ । चदुराणं क॰ उक्क॰द्विदिवं॰ विसे॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ ।

२४६. त्रादेसेण णेइरएस सन्वत्थोवा त्रायु० उक्क॰ द्विदिवं०। यद्विदिवं० विसे०। सामा-गोदाणं उक्क॰ द्विदिवं० त्रसं० गु०। यद्विदिवं० विसे०। चदुएएं क० उक्क॰ द्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। मोह० उक्क॰ द्विदिवं० संखेजजगु०। यद्विदिवं० विसे०। एवं सन्विर्णिरय-पंचिदियतिरिक्तत्रप्रज्ञ०-मणुसन्नप्रज्ञ०-सन्व-एइंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं पंचिदिय-तसन्नप्रज्ञ०-न्रोरालियमि०-वेउिवयका०-न्रमणिए। ति।

२४७. त्रोघभंगो तिरिक्ख०४-मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-त्रोरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-मिद०-सुद०-विभंग०-ग्रसंज०-चक्खुदं०-श्रचक्खुदं०-किएण०-णील०-काउ०-तेउ०-पम्मले०-सुकले०-भव-सि०-ग्रब्भवसि०-भिच्छादि०-सिएण-ग्राहारग ति ।

२४८. सव्वदेवा० िएरयभंगो । एविर अगुदिस याव सव्वद्दा ति उविर तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । उनमेंसे ओधकी अपेचा आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है ।

२४६. श्रादेशसे नारिकयों में श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ग्रसंख्यात-गुणा है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्धितबन्ध सिथितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्ध्यितबन्ध विशेष श्रिधिक है। इसी प्रकार सब नारिको, पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्च श्रपर्यात, मनुष्य श्रपर्यात, सब पक्नेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पांचों स्थावरकाय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात, त्रस श्रपर्यात, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, वैकियिक काययोगी श्रीर श्रसंक्षी जीवोंके जानना चाहिए।

२४७. तिर्यश्च चतुष्क, मनुष्यित्रक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों स्वनयोगी, काययोगी, त्रौदारिककाययोगी, क्षोवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि खार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताझानी, विभंगझानी, त्रसंयत, चश्चदर्शनी, अचश्चदर्शनी, इच्लालेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्याबाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, अव्ललेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संबी और आहारक जीवोंके श्रोधके समान भद्ग हैं।

२४८ सब देवोंमें नारिकयोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे

१, मूखमती उवरि बहुर्स । मोइ॰ इति पाडः ।

मोह० उक्क॰ द्विदि० विसे० । यदिदिबं० विसे० ।

२४६. आहार०-आहारमि० सव्बद्धभंगो । एवरि एगामा-गांदा० संखेज्जगु० । वेजिन्वयमि० सव्बत्थोवा एगमा-गोदा० उक्क०द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे० । चदुएएं क० उक्क०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । पर्वे कम्मइ०-सम्मामि०-अर्णाहारग ति । एवरि सम्मामि० मोइ० उक्क०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० ।

२५०. अवगद० सन्वत्थोवा मोह० उक्क०द्विदिवं०। यद्विदिवं० विसे०। णाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० उक्क०द्विदिवं० सं०ग्र०। यद्विदिवं० विसे०। णामा-गोदाणं उक्क०द्विदिवं असं०गु०। यद्विदिवं विसे०। वेदणी०उक्क०द्विदिवं०विसे०। यद्विदिवं० विसे०।

२५१. श्राभि॰-सुद्०-श्रोधिदं० श्रद्धणणं क० मूलोघं । णविर मोह० उद्द०-द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । एवं मणपज्ज०-संजद्-सामाइ०-छेटो०-पि-हार०-संजदासंजद्०-श्रोधिदं-सम्मादि०-खइ्ग० वेद्ग०-उवसम०-सासण त्ति । णविर् उवसमे श्रायु० णित्थ ।

लेकर सर्वार्थासिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है।

२४६. त्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवों मं सर्वार्थसिद्धिके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि नाम श्रीर गोत्रका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नाम श्रीर गोत्रका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रीधिक है। इससे मोहनीयकर्मका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध विशेष श्रीधिक है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादिष्ट श्रीर श्रानाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंमें मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्थितबन्ध विशेष श्रीधक है।

२५०. अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे झानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका उत्कृष्टस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है।

२४१. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवों से श्राटों कर्मोका भङ्ग मुलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि मे। हुनीयकर्मका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इसी प्रकार मनः पर्ययञ्चानी, संयत, सामायिक-संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, जायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट श्रीर सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यक्त्यमें श्रायुकर्मका यन्ध नहीं होता।

मृद्धप्रतौ सह्म० बहिदिबं० वेदग इति पाठः ।

२५२. सुहुमसंप० सन्वथोवा गागाव०-दंसगाव०-त्रंतराइ० उक्क०द्विदिबं०। यहिदिवं० विसे०। गामा-गोदागां उक्क०द्विदिबं० सं०गु०। यद्विदिबं० विसे०। वेदगी० उक्क०द्विदिवं० विसे०। [यद्विदिवं० विसेसाहित्रो।] एवं उक्कस्सं समत्तं।

२५३. जहएएगे पगदं। सन्वत्थोवा आयु॰ जह०हिद्वं॰। यहिद्वं० विसे०। मोह० जह०हिद्वं॰ संखे०गु॰। यहिद्वं० विसे०। एगएगवर०-दंसणावर०- अंतराइ० जह०हिद्वं सं॰गु०। यहिद्वं० विसे०। एगमागोदाएां जह०हिद्वं० सं०गु०। यहिद्वं० विसे०। यहिद्वं० विसे०। याहिद्वं० विसे०। याहिद्वं० विसे०। प्रांचिद्वं० विसे०। प्रांचित्वं० विसे०। प्रांचिद्वं० विसे०। प्रांचित्वं विसे०। प्रांचिद्वं० विसे०। प्रांचिद्वं विसे०। प्रांचिद्वंवं विसे०। प्रांचिद्वं विस

२५४. आदेसेण णेरइएमु उकस्सभंगो । एवरि विदियादि याव सत्तमा ति मोह० जह०द्विदिबं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० ।

२५५. तिरिक्खेसु सञ्वतिरिक्ख-मणुसत्रप्रज्ञ०-सञ्वदेव-सञ्वएइंदिय-विगत्ति-दिय-पंचिदिय-तसत्रप्रज्ञ०-सञ्वपंचकायाणं श्रोरालियमि०-मदि०-सुद०-विभंग०-असंजद०-पंचले०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असिण्णि त्ति एदेसिं सञ्वेसि णिरयोघं।

२४२. सूदम साम्परायसंयत जीवोंमें श्वानावरण, दर्शनावरण श्रोर श्रन्तरायकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यितस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रोर गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यितस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे येत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे येत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे येत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट ऋल्पबहुत्व समाप्त हुन्ना ।

२४३. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा श्रायुक्तमंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे झानावरण, दर्शनावरण श्रीर अन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसोप्रकार श्रोधके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, असद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, पुरुषचेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, चसुदर्शनी, अचशुदर्शनी, भव्य, संशी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२४४. त्रादेशसे नारिकयोंमें त्रत्यबहुत्वका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक मोहनीयकर्मका जघन्य स्थिति बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है।

२४४. तिर्यञ्चोंमें सब तिर्यञ्च, मनुष्य श्राप्यात, सब देव, सब एकेन्द्रिय, सब विक-लेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्राप्यात, श्रस्त्रभाषीत, सब पाँच स्थावरकाय, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यक्कानी, श्रुताक्कानी, विभक्कानी, श्रसंयत, पाँचलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि श्रीर श्रसंक्की णवरि जोदिसिय याव सञ्वद्वा त्ति वेउन्वियका०-तेउ०-पम्मले० विदियपुढविभंगो । एवं वेउन्वियमि० । णवरि ऋायु० णत्थि ।

२५६. कम्मइ०-सम्मामि०-श्रणाहारग त्ति उकस्सभंगो । श्राहार०-श्राहारमि०-उकस्सभंगो ।

२५७, इत्थि०-एावुंस० सन्वत्थोवा आयु॰ जह० हिद्दिबं॰। यहिद्वं॰ विसे०। मोह० जह०हिद्दिबं॰ सं०गु०। यहिद्दिबं० विसे०। एगएगाव०-दंसएगाव०-श्रंतराइ॰ जह०हिद्दिबं॰ संखे०गु०। यहिद्वं० विसे०। एगामा-गोदाएां जह॰हिद्दिबं० असंखे०गु०। यहिद्वं॰ विसे०। वेदएगि० जह०हिद्वं० विसे०। यहिद्वं० विसे०। अवगदवे॰ मूलोघं। एवरि आयुगं एत्थि। एवं मुहुमसं०। एवरि मोह० वज्ज०।

२४८. श्राभि०-सुद्०-श्रोधि० सन्वत्थोवा मोह० जह०द्विदिवं०। यद्विदिवं० विसे०। सासाव०-दंससाव०-श्रंतराइ० जह०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे०। सामा-गोदासां जह०द्विदिवं० सं०गु०। यद्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। स्वंश्रोधिदं०-

इन सबके श्रव्यबहुत्वका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषना है कि ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव वैकियिककाययोगी, पीत लेश्यावाले श्रीर पद्म लेश्यावाले जीवों में श्रव्यबहुत्वका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है। इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका भङ्ग नहीं होता।

२४६. कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें श्रह्पबहुत्वका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रह्प-बहुत्वका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

२४७. स्त्रीवेदी श्रीर नपुंसकवेदो जीवोंमें श्रायुकर्मका जघन्यस्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यिन्धितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिन्धितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे श्रानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका जघन्यस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिन्धितबन्ध विशेष श्रिक है। इससे योत्स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिन्धितबन्ध विशेष श्रिक है। इससे येत्स्थितबन्ध श्रिक है। इससे येत्स्थितबन्ध श्रिष्य श्रिष्य

२४८. श्राभिनिबोधिकहानी, श्रुतहानी श्रीर श्रविधानी जीवों में मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे हानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे येदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे श्रीयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संस्थान

सुकले०-सम्मादि०-खइग० । मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-छेदो० श्रोधिभंगो । एवरि श्रायु० जह०हिदिवं० श्रसं०गु० । यहिदिवं० विसे० । परिहार० उक्कस्सभंगो । वेदगसम्मादि० विदियपुढविभंगो । उवसम० श्रायु० वज्ज मूलोघं । सासणे विदियपुढविभंगो । एवं जहएएायं समर्ता ।

२५६. जहएणुक्कस्सए पगदं। दुवि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघेण सन्वत्थोवा श्रायु० जह० दिवं०। यदिदंबं० विसे०। मोह० जह० दिवं० सं०गु०। यदिदं विसे०। णाणाव०-दंसणा०-श्रंतराइ० जह० दिवं० सं०गु०। यदिदंबं० विसे०। णामागोदाणं जह० दिवं० सं०गु०। यदिदंबं विसे०। वेदणीय० जह० दिदंवं विसे०। यदिदंबं० विसे०। श्रायु० उक्क० दिदंवं० श्रसं०गु०। यदिदंबं० विसे०। णामा-गोदाणं उक्क० दिदंबं० सं०गु०। यदिदंबं० विसे०। णामा-गोदाणं उक्क० दिवं० सं०गु०। यदिदंबं० विसे०। गिसिगाणं उक्कस्स-दिदंवं विसे०। यदिदंवं० विसे०। मोह० उक्क० दिदंवं० सं०गु०। यदिदंवं० विसे०। एवं श्रोघभंगां मणुस०३-पंचिद्य-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०--कायजोगि-श्रोरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०--कोधादि०४--चक्खु०--श्रचक्खु०--भवसि०-

तगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, शुक्रलेश्या-बाले, सम्यग्दिए और क्षायिकसम्यग्दिए जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासयत जीवोंमें अल्पबहुत्वका भङ्ग अवधिक्षानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आयुक्मका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। परिहारविद्युद्धिसयत जीवोंमें अल्पबहुत्वका भङ्ग उत्रुष्के समान है। वेदक सम्यग्दिए कीवोंमें अल्पबहुत्वका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है। उपशम-सम्यग्दिए जीवोंमें आयुक्मके सिवा शेषका अल्पबहुत्व मूलोधके समान है। सासादन सम्यग्दिए जीवोंमें अल्पबहुत्व दूसरी पृथ्वीके समान है।

#### इस प्रकार जघन्य श्रत्पबहुत्व समाप्त हुश्रा।

२४९. जघन्य उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और मादेश। ओघकी अपेचा आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रकार ओघके समान मनुष्य- जिक्क, पञ्चिन्द्रयद्विक, असिक्क, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक-काययोगी, कावेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधिद चार कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षु- दर्शनी, भन्य, संझी और आहारक जीवोंक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि छीवेदी

सिएए-त्राहारग ति । एवरि इत्थि०-एावुंस० एगमा-गोदा० जह०हिदिवं० असं०गु०। यहिदिवं० विसे० ।

२६०. त्रादेसेण ऐरइएसु सन्वत्थोवा त्रायु० जह०हिदिवं०। यहिदिवं० विसे०। उक०हिदिवं० सं०गु०। यहिदिवं० विसे०। एगामा-गोदाएं जह०हिदिवं० त्रासं०गु०। यहिदिवं० विसे०। एगएगव०-दंसएगव०-वेदएगि०-त्रांतराइ० जह०हिदिवं० विसे०। यहिदिवं० विसे०। मोह० जह०हिदि० सं०गु०। यहिदिवं० विसे०। एगामा-गोदाएं उक०हिदिवं० सं०गु०। यहिदिवं० विसे०। गोहिए उक०हिदिवं० विसे०। गोहिए विसे०। गोहिए गिरेण पाव यहिदिवं० विसे०। एवं पहमपुद्दवि०-देवोधं-भवए०-वाएवंतर ति। विदियाए याव सत्तमा ति एवं वेव। एवरि मोह० जह०हिदिवं० विसे०। यहिदवं० विसे०। एगामा-गोदाएं उक०हिदिवं० सं०गु०। यहिदिवं० विसे०। गोहिएवं० विसे०। गामा-गोदाएं उक०हिदवं० सं०गु०। यहिदवं० विसे०। यहिदवं० विसे०। यहिदवं० विसे०। यहिदवं० विसे०। यहिदवं० विसे०। मोह० उक०हिदवं० सं०गु०। यहिदवं० विसे०।

२६१. तिरिक्लेसु सञ्बत्थोवा त्रायु० जह०द्विदिबं०। यद्विदिवं० विसे०। णामा-गोदाएां जह०द्विदिबं० त्रसं०गु०। यद्विदिबं० विसे०। चदुएएां क० जह०-

श्रौर नपुंसकवेदी जीवोंमें नाम श्रौर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है।

२६०. श्रादेशसे नारिकयोंमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे आयुक्रमंका उन्ह्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विद्योप श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध बिशेष श्रिधिक है। इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थित-बन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे तीसिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे सेकर सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्मका ज्ञचन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे तीसिय कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संग्यातगुणा है। इससे यात्स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है।

२६१. तिर्यञ्जोंमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थिति-बन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंस्थातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितबन्ध विशेष हिदिबं विसे । यहिदिबं विसे । मोह जह हिदिबं सं ग्रा । यहिदिबं विसे । आयु उक्क हिदिबं सं ग्रा । यहिदिबं विसे । विसे । ए। मान-गोदाएं उक्क हिदिबं सं गु । यहिदिबं विसे । तिसिगाएं उक्क हिदिबं विसे । यहिदिबं विसे । । माह उक्क हिदिबं सं गु । यहिदिबं विसे ।

२६२. पंचिदियति०३-विभंगे सन्वत्थोवा आयु० जह०हिदिवं। यहिदिवं विसे०। उक्क०हिदिवं असं गु०। यहिदिवं विसे०। णामा-गोदाणं जह०-हिदिवं असं गु०। यहिदिवं विसे०। णामा-गोदाणं जह०-हिदिवं अं सं गु०। यहिदिवं विसे०। यहिदिवं विसे०। यहिदिवं विसे०। यहिदिवं विसे०। णामा-गोदाणं उक्क०हिदिवं असं गु०। यहिदिवं विसे०। णामा-गोदाणं उक्क०हिदिवं असं गु०। यहिदिवं विसे०। यहिदिवं विसे०। यहिदिवं विसे०। यहिदिवं विसे०। यहिदिवं विसे०। एवं असिण्ण । एवरि णामा-गोदाणं जह०हिदिवं असं विग्ण काद्वं।

२६३. मदि ०-सुद ०-किएण ०-गील ०-काउ०-अब्भवसि ०-भिच्छादि ० तिरिक्खोघ-भंगो । पंचिदियतिरिक्खअप ०-मगुसअप ०-पंचिदिय-तसअप ०-ओरालियमि ० णिरय-भंगो । जोदिसिय-प्पहुडि याव उवरिमगेवज्जा त्ति विदियपुढविभंगो ।

श्रिघक है। इससे यित्स्यितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे तीसियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है।

२६२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रक श्रोर विभक्षश्वानी जीवोंमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे नाम श्रीर
गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे
चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है।
इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष
श्रिषक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे तीसियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे
यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है।
इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है।
इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिषक है। इसी प्रकार श्रसंकी जोवोंके जानना चाहिए। इतनी
विशेषता है कि नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितवन्ध श्रसंख्यातगुणा कहना चाहिए।

२६३. मत्यश्वानी, श्रुताङ्गानी, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रमस्य श्रीर मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान श्रव्यबद्धत्व है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रापर्यात, मनुष्य श्रपर्यात, पञ्चेन्द्रिय, श्रपर्यात, त्रस श्रपर्यात श्रीर श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नारकियोंके समान श्रव्यबद्धत्व है। ज्योतिष्योंसे लेकर उपरिम श्रैवेयक तकके देवोंमें

त्र्रणुदिस याव सञ्बद्घा त्ति त्र्राणदर्भगो। एविरि मोह० उक्क०द्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०।

२६४. एइंदिएयु सन्बत्थोवा आयु० जह बिदिवं० । यहिदिवं० विसे०। जक्क बिदिवं० सं०गु०। यहिदिवं० विसे०। णामा-गोदाणं जह बिदिवं० असं०गु०। यहिदिवं० विसे०। तेसिं चेव उक्कस्सिहिद्वं० विसे०। यहिद्वं० विसे०। चदु-एणं क० जह बिदिवं० विसे०। यहिद्वं० विसे०। एवं सन्वएइंद्य-सन्वविगलि-दिय-सन्वर्णचकायाणं।

२६५. वेजिव्यका० विदियपुढिविभंगो । एवं वेजिव्यमि० । एवरि आयु० एत्थि । सम्मामिच्छादिद्दी० सव्वद्वभंगो । आयु० एत्थि । आहार०-आहारमि० सव्वद्वभंगो । एवरि एगमा-गोदाएां जह०द्विदिवं० सं०ग्र० । कम्माइ०-अएग्हारमि पदमपुढिवभंगो । आयु० एत्थि ।

२६६. अवगदवे० सञ्वयोवा मोह० जह०द्विदिवं०। यद्विदिवं० विसे०।

वूसरी पृथिवीके समान श्राल्पबहुत्व है। श्रानुदिश्च लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवांमें श्रानत कल्पके समान श्राल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि श्रानुदिशादिकमें मोहनीयका उत्स्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है।

२६४. एकेन्द्रियों में आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्धितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आयुकर्मका उत्हृण्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यात गुणा है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उन्होंका उत्हृण्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार कर्मोंका अघन्य स्थितवन्ध अधिक है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उन्होंका उत्हृण्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उन्होंका उत्हृण्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रकार सब एकेन्द्रिय, बन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्धितवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष जीवाक जीवाक जीवाक जीवाक जीवाक जीवाक प्रमान चाहिए।

२६४. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें दूसरी पृथिवीक समान अल्पबहुत्व है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विद्यापता है कि इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। सम्यग्मिध्यादि जीवोंमें सर्वार्थासिद्धिके समान अल्पबहुत्व है। किन्तु इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। श्राहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। श्राहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थासिद्धिके समान अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें नाम और गोत्र जीवोंमें सर्वार्थासिद्धिके समान अल्पबहुत्व है। कार्मण्काययोगी और अनाहारक जीवोंमें पहली कर्मका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। कार्मण्काययोगी और अनाहारक जीवोंमें पहली पृथिवीके समान अल्पबहुत्व है। पर इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता।

टाजनाम लगान अरुनन्तु न ए । २६६. श्रपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे झानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका णाणाव०-दंसणाव०-श्रंतराइ० जह०िंदिबं० सं०गु०। यिदिवं० विसे०। णामा-गोदाणं जह०िंदिवं० सं०गु०। यिदिवं० विसे०। वेदणी० जह०िंदिवं० विसे०। येदिवं० विसे०। येदिवं० विसे०। यदिदिवं० विसे०। यदिदिवं० विसे०। यदिदिवं० विसे०। यदिदिवं० विसे०। यदिदिवं० विसे०। गणाणाव०-दंसणाव०-श्रंतराइ० उक्क०िंदिवं० सं०गु०। यदिदिवं० विसे०। णामा-गोदाणं उक्क०िंदिवं० श्रसं०गु०। यदिदिवं० विसे०। वेदणी० उक्क०िंदिवं० विसे०। यदिदिवंथो विसेसाहियो।]

२६७. श्राभि०-सुद०-श्रोधि॰ सन्तत्थोवा मोह० जह० दिविंग्। यदिदिंगं०-विसे०। णाणाव०-दंसणाव०-श्रंतराइ० जह० दिविंगं० संग्रे०। यदिदिंगं० विसे०। णामा-गोदाणं जह० दिविंगं० संखेळाग्०। यदिदिंगं० विसे०। वेदणीय० जह० दिविंगं० विसे०। यदिदिंगं० विसे०। श्रायु० जह० दिविंगं० संग्रे०। यदिदिंगं० विसे०। यदिदिंगं० विसे०। यदिदिंगं० विसे०। यदिदिंगं० विसे०। णामा-गोदाणं उक्क० दिविंगं० संग्रे०। यदिदिंगं० विसे०। यदिदेगं० विसे०। य

जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध श्रिषक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे श्रानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

२६७. श्राभिनिबोधिक कानी, श्रुतकानी श्रीर श्रवधिकानी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे क्षाना-वरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे यात्स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे श्रीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रिषक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रीषक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रीषक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेषत्र श्रीयक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रीयक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रीयक है। इससे माहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रीयक है। मनःपर्यव्यानी,

सं०गु॰ । यद्विदिबं॰ विसे॰ । मरापज्ज०-सामाइ॰-छेदो॰ तं चेव । राविर आयु॰ जह॰द्विदिबं॰ असं॰गु॰ । यद्विदिबं॰ विसे॰ । तस्सेव उक्क॰द्विदिबं॰ सं॰गु॰ । यद्विदिबं॰ विसे॰ ।

२६ ८. परिहार०-संजदासंजद० ब्राहारकायजोगिभंगो । सुहुमसंप० सञ्चत्थोवा णाणाव०-दंसणाव०-श्रंतराइ० जह० द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे० । गामा-गोदाग्रां जह० द्विदिवं० संखेज्जगु० । यद्विदिवं० विसे० । वेदणी० जह० द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । गाणाव०-दंसणाव०-श्रंतराइ० उक्कद्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । वेदणी० उक्क०-द्विद्वं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । य्विद्वं० वि

२६६. तेउ॰-पम्म॰ सन्वत्थोवा आयुग॰ जह॰हिदिवं॰। यहिदिवं॰ विसे॰। तस्सेव उक्क॰हिदिवं॰ असं॰गु॰। यहिदिवं॰ विसे॰। णामागोदाणं जह॰िदिवं॰ सं॰गु॰। यहिदिवं॰ विसे॰। णाणाव॰-दंसणाव॰-वेदणी॰-अंतराइ॰ जह॰िदिवं॰ विसे॰। यहिदिवं॰ विसे॰। मोह० जह०िदिवं॰ विसे०। यिदिवं॰ विसे॰। णामा-गोदाणं उक्क॰हिदिवं॰ सं॰गु॰। यिदिवं॰ विसे॰। सेलाणं तीसिगाणं

सामायिकसंयत श्रौर हेदोपस्थापना संयत जीवोंके यही श्रव्यबहुत्व है। इतनी धिरोपता है कि इनके श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध त्रिशेष श्रिधिक है। इससे उसीका उत्हरू स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है।

२६८. परिहारिवशुद्धसंयत श्रीर संयतासंयत जीवों स्नाहारक काययोगी जीवोंके समान श्रव्यवहुत्व है। सूक्षमामपरायिक संयत जीवों सानावरण, दर्शनावरण श्रीर झन्त-राय कमोंका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्र कमेंका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे येद्धितिबन्ध स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे शानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कमेंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्र कमेंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्र कमेंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

२६९. पीतलेश्या श्रीर पद्मलेश्यावालं जीवों में श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे उसीका उन्ह्रुष्ट स्थितवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे श्रानाधरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे मोहनीयका जघन्य स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उन्ह्रुष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उन्ह्रुष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे श्रीप तीसियोंका उन्ह्रुष्ट स्थितबन्ध

उक्क ॰ हिदिबं ॰ विसे ॰ । यहिदिबं ॰ विसे ॰ । मोह ॰ उक्क ॰ हिदिबं ॰ सं० गु॰ । यहिबं ॰ विसे ॰ । एवं वेदगस ॰ -सासण ॰ । याविर मोह ॰ उक्क ॰ हिदिबं ॰ विसे ॰ । यहिदिबं ॰ विसे ॰ ।

एवं परन्थाणऋष्पाबहुगं समत्तं ।

एवं भूयो हिदिऋष्पाबहुगं समत्तं ।

एवं मृलपगदिहिदिबंधे चडवीसमणियोगदारं समत्तं ।

- Complete

विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार वेदक-सम्यग्दिष्ट श्रीर सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोह-नीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिक है।

इस प्रकार परस्थान श्रल्पबहुत्व समाप्त हुश्रा।

इस प्रकार भूयः स्थितिबन्ध अल्पबहुत्व समाप्त हुन्ना।

इस प्रकार मृल प्रकृति स्थितिबन्धमं चौबीस ऋनुयोगद्वार समाप्त हुए।



भुजगारबंधो

२७०. भुजगारबंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं-यात्रो एरिएए दिटीत्रो बंगिट अर्णतरादिसकाविद्विदिकंते समये अप्पद्रादो बहुदरं वंधदि ति एसो भुजगार-बंधो साम । अप्पदरबंधे त्ति तन्थ इमं अद्वपदं—यात्रो एरिस दिदीत्रो वंधिद त्र्रणंतरउस्सकाविदविदिकंते समए बहुदरादो त्र्रप्पदरं वंधदि त्ति एसो त्र्रप्पदर-वंधो एगम । अविद्वदंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं—यात्रो एएएए द्वितिश्रो वंधित त्र्रणंतरत्रोसकाविद-उस्सकाविद्विदिकंते समए तित्तयात्रों तित्तयात्रों चेव बंधि त्ति एसो अवहिदवंघो एगम । अवत्तव्यवंधे त्ति तत्थ इमं अद्वपदं-अवंधदा वंधदि ति एसो अवत्तव्ववंथो साम । एदेस अद्वपदेस तत्थ इमासि तेरम असियोगद्दागसि-समुक्तित्तणा सामित्तं जाव ऋषावहुगे ति ।

समुक्तित्तगागुगमो

२७१. समुक्तित्तणाए दुवि०—श्रोघेण आदेमेण य । श्रोघेण सत्तरणं क० ऋत्थि भुजगारवंधमा अप्पदरवंधमा अविद्ववंधमा अवत्तव्ववंधमा य । आयुगस्म

#### भूजगार्वन्धप्ररूपणा

२७०. भुजगारबन्ध यथा-उसके सम्बन्धमें यह श्रर्थपद है-वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको बाँधता है उन्हें श्रनन्तर श्रतिकान्त समयमें घटी हुई बाँधी गई श्रल्पतर स्थितिसे बहुतर बाँधता है यह भुजगार बन्ध है। ग्रत्पतरवन्ध यथा-उसके विषयमें यह श्रर्थपद है-वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको बाँधता है उन्हें श्रनन्तर श्रतिकान्त समयमें बढ़ो हुई बाँधी गई बहुतर स्थितिसे ऋल्पतर बाँधता है यह ऋल्पतरबन्ध है। ऋवस्थितबन्ध यथा-इसके विषयमें यह अर्थपद है-वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको बाँधता है उन्हें अनन्तर श्रितिकान्त समयमें घटी हुई या बढ़ी हुई वाँधी गई स्थितिसे उतनी ही उतनी ही बाँधता है यह अवस्थितवन्ध है। अवक्तव्यवन्ध यथा—उसकं विषयमें यह अर्थपद है-वन्धका अभाव होनेके बाद पुनः बाँधता है यह अवक्रव्यवन्ध है। इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये तेरह श्रवुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तना श्रौर स्वामित्वसे लेकर श्रल्पबहुत्व तक।

विशेपार्थ—यहाँ भुजगार ऋदिके द्वारा बन्धका विचार किया जा रहा है। प्रथम समयमें ऋल्पका बन्ध करके श्रनन्तर बहुतका बन्ध करना भुजगारबन्ध है। इसी प्रकार बहुतका बन्ध करके ऋत्पका बन्ध करना ऋत्पतरवन्ध है। पिछले समयमें जितना बन्ध किया है, अगले समयमें उतना ही बन्ध करना अवस्थितबन्ध है और विविद्युत कर्मक बन्धका श्रभाव होने पर पुनः बन्ध होना श्रवक्षच्य बन्ध है। प्रकृतमें स्थितिबन्धका प्रकरण है इसलिए ये चारों स्थितिबन्धकी अपेचा घटित करने चाहिए ! यहाँ इसका विचार नेरह श्रनुयोगोंके द्वारा किया गया है। श्रनुयोगद्वार ये हैं—समुत्कीर्तना, म्वामित्व, काल, श्रन्तर, नाना जीवोंकी अपेचा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, जत्र, स्पर्शन, काल, ब्रन्तर, भाव श्रीर श्रत्पबहुत्व।

समुर्त्काननानुगम

२७१. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है--श्रोघ श्रीर श्रादेश । उनमेंसे श्रोघकी श्रपंता सात कर्मीका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैं, श्रत्पतरवन्ध करनेवाले जीव हैं, श्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव हैं श्रीर श्रवक्रव्यवन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रायुकर्मका श्रवक्रव्य बन्ध अत्थि अवत्तव्ववंधगा अप्पद्रवंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-आभि०-सुद्०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुक्कुले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-सणिण-आहारग ति ।

२७२. वेडिव्वयिष०-कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारग० सत्तरणं क० सहुमसं० छ० अत्थि भुज० अणद० अविद्वद० । अवगद०-उवसमस० सत्तरणं क० अत्थि भुज० अणद० अविद्ववंधगा य । सेसाणं सव्वेसि सत्तरणं क० अत्थि भुज० [अणदर०] अविद्वंधगा य । आयु० मृलोघं । एविर लोभे मोहणी० ओघं । करनेवाले जीव हैं और अल्पतरबन्ध करनेवाले जीव हैं । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यिक, पञ्चेन्द्रिय द्विक, असिद्वक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनवोधिककानी, शुतकानी, अविध्वानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, चचु-दर्शनी, अवश्चदर्शनी, अविधदर्शनी, शुक्कलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दिए, छायिकसम्यग्दिए, संबी और आहारक जोवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — श्रायुकर्मका प्रथम समयमें जो बन्ध होता है वह श्रवक्तव्य ही होता है, क्योंकि बन्धमें श्रन्तर पड़कर पुनः बन्ध होना इसीका नाम श्रवक्तव्य है। इसे भुजगार, श्रल्पतर या श्रवस्थितवन्ध नहीं कह सकते, इसिल्प इसकी श्रवक्तव्य संझा है। तथा द्विती-यादि समयोंमें अल्पतर बन्ध होता है क्योंकि श्रायुकर्मका प्रथम समयमें जो स्थितवन्ध होता है उससे द्वितीयादि समयोंमें उत्तरोत्तर वह हीन हीनतर ही होता है ऐसा नियम है। यह तो श्रायुकर्मकी व्यवस्था हुई। श्रव रह गये शेष कर्म सो उनके भुजगार श्रादि चारों बन्ध सम्भव हैं। इनमें श्रवक्तव्य बन्ध तो उपशमश्रेणि पर चढ़कर पुनः प्रतिपातकी श्रपेत्ता या मरणकी मपेत्ता घटित कर लेना चाहिए। तथा शेष तीन किसीके भी हो सकते हैं। पिछले समयकी अपेत्ता श्रगले समयमें स्थितबन्धकी वृद्धिके कारणभृत संक्लेश परिणामोंके होने पर श्रुजगार स्थितबन्ध होता है, स्थितबन्धकी हानिके कारणभृत विशुद्ध परिणामोंके होने पर श्रक्षतर स्थितबन्ध होता है श्रीर श्रवस्थित स्थितबन्धके कारणभृत परिणामोंके होने पर श्रवस्थत स्थितबन्ध होता है। शेष कथन सुगम है।

२७२. वैकियिकमिश्रकाययोगी, कार्मण्काययोगी, सम्यग्मिश्यादृष्टि श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमांका श्रीर सृक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें छुद्द कमोंका भुजगार बन्ध करने वाले जीव हैं, श्रत्पतरबन्ध करनेवाले जीव हैं श्रीर श्रवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रप्पतत्विद्यों और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कमोंका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैं, श्रवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं, श्रवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रेष स्व मार्गण्।श्रोंमें सात कमोंका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रत्पतरबन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं। तथा श्रायुकर्मका भक्त मृलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि लोभकषायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्मका भक्त श्रोधके समान है।

विशेषार्थ—उपशमसम्यत्कव श्रीर श्रपगतवेद उपशम श्रेणि पर चढ़ते श्रीर उतरते समय दोनों श्रवस्थाश्रांमें उपलब्ध होते हैं, इसिलए इन दोनों मार्गणाश्रोंमें सात कर्मोंके बारों पद होते हैं। लोमकषाय सूक्ष्यसाम्पराय गुण्स्थान तक होता है, इसिलए इसमें मोहनीयकर्मके चारों पद सम्मव हैं, शेष छह कर्मोंके नहीं क्योंकि इस मार्गणामें शेष छह कर्मोंके भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थित पद ही होते हैं। इसिलए इसमें मोहनीयका मक्त

# सामिचाणुगमो

२७३. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो—श्रोपेण श्रात्सेण य । तत्य श्रोपेण सत्तरणं क० भुज० अप्पद० [अविह०] कस्स ? अएणदरस्स । अवत्तव्ववंधो कस्स ? अएणदरस्स । अवत्तव्ववंधो कस्स ? अएणदरस्स उवसमणादो परिवदमाणगस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमय-देवस्स वा । एवं श्रोधभंगो मणुस०३-एंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवि० कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रवगद०-श्राभि० सुद०-श्रोधि०-मणपज्ञ०-संजद०-चक्ष्यु०-श्रोधिदं०-सुकले०-भविस०-सम्मादि०-खइग०-उवसमस०-सिण्ण-श्राहारग वि । एवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचविच०-श्रोरालियका०-श्रवगद०-मणपज्ञ०-संजदा० सत्तरणं क० श्रवत्तव्ववंधो कस्स ? अएणदरस्स उवसमणादो परिवदमाणस्स । एदिसं सव्विसं श्रायु० श्रवत्तव्ववंधो कस्स ? अएणदरस्स पढमसमए श्रायुवंधमाणस्स । तेण परं श्रप्यदरवंधो ।

२७४. वेडव्वियमि०-कम्मइ०-सम्मामि०-त्रणाहार० सत्तएणं क० भुज० अप्प० अविद्यालक कस्स ? अएणदरस्स । एवं सुहुमसं० इएणं कम्माणं । सेसाणं-

श्रोघके समान कहा है शेषका नहीं। इनके सिवा यहाँ श्रन्य जितनी मार्गणाश्रोंका निर्देश किया है उनमें उपशमधेरिकी प्राप्ति या उपशम श्रेरिके उपशान्त मोह गुर्गस्थानकी प्राप्ति होकर पुनः पतन सम्भव नहीं है, इसिलिए उनमें सात कर्मोंके अवक्रव्य पदका विधान नहीं किया। शेष कथन सुगम है।

### स्वामित्वानुगम

२०३. स्वामित्वानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमें से ओघकी श्रपेचा सात कमें के भुजगारबन्ध, अल्पतरबन्ध श्रीर श्रवस्थितबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर जीव इनका स्वामी है । श्रवक्रव्यबन्धका स्वामी कीन है ? जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनो उपशमश्रेणिसे गिर रहा है या उपशमश्रेणिमें मरकर प्रथम समयवर्ती देव हुश्रा है वह श्रवक्रव्यबन्धका स्वामी है । इस प्रकार श्रोघके समान मनुष्यिकि, पञ्चेन्द्रिय-दिक, श्रसिक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, श्रप्यत्वेदी, श्राभिनिवोधिकश्रानी, श्रवक्षानी, श्रवधिश्रानी, मनःपर्ययश्रानी, संयत, चश्चदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रवक्षात्रेयावाले, मन्य, सम्यग्दिए, चायिकसम्यग्दिए, उपशम्यस्यग्दिए, संशी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिकि, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, श्रीदारिककाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययश्रानी श्रीर संयत जीवोंमें सात कमोंके श्रवक्तव्यबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर जो उपशमश्रेणिसे पतित हो रहा है वह सात कमोंके श्रवक्तव्यबन्धका स्वामी है । इन सब मार्गणाश्रोमें श्रायुक्रमंको श्रवक्तव्यबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर जो उपशमश्रेणिसे पतित हो रहा है वह सात कमोंके श्रवक्रव्यबन्धका स्वामी है । इससे श्राग श्रव्यतरबन्ध होता है ।

२७४. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मगुकाययोगी, सम्यग्मिश्याद्दि श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारबन्ध, श्रल्पतरबन्ध श्रीर श्रवस्थितबन्धका स्वामी कीन है श्र अन्यतर उक्त मार्गणावाला जीव स्वामी है। इसी प्रकार स्क्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छ्ह कर्मोंके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवस्थितबन्धोंका स्वामित्व ज्ञान लेना चाहिए। श्रेष सब

सन्वेसिं सत्तरणं कम्माणं भुज० अप्पद० अविदि० कस्स ? अराणदरस्स । आयु० मूलोघं । एवरि लोभे मोह० ओघं ।

## कालागुगमो

२७५. कालाणुगमेण दुविधो णिइ सो—श्रोघेण श्रादेसेण य ।तत्थ श्रोघेण सत्तरणां क० भुज० केवचिरं कालादो होति ? जह० एगस०, उक्क०चत्तारि सम० । अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । श्रविद० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रवत्त० जहरण्णु० एगस० । श्रायु० श्रवत्त० जहरण्णु० एगस० । श्रायु० श्रवत्त० जहरण्णु० एगस० । श्रायु० जह० उक्क० श्रंतो० । एवं श्रोघभंगा तिर्विक्षोघं तस-तसपज्जत्ता० । एवरि तिरिक्षोघं श्रवत्तव्वं एत्थि ।

मार्गणाश्रोंमें सात कमें के भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर तत्तत्मार्गणावाला जीव स्वामी है । श्रायुकर्मका भङ्ग मृलोधके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभकपायमें मोहनीय कर्मका भङ्ग श्रोधके समान है ।

विशंपार्थ—यहाँ आठों कमौंके भुजगारस्थितिबन्ध आदिमेंने किसका ओघ और आदेश से कीन स्वामी है इस बातका विचार किया गया है। ओघसे इनके स्वामित्वका विचार सुगम है और जिन मार्गणाओं में ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है उनका विचार भी सुगम है। मात्र जिन मार्गणाओं में उपश्मश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं वहां सात कमौंका अवक्षव्यबन्ध नहीं होता और जिन मार्गणाओं में आयुकर्मका बन्ध नहीं होता उनमें आयुकर्मकी अपदा भक्त नहीं प्राप्त होते इतना विशेष जानना चाहिए।

इस प्रकार स्वामित्वानुगम समाप्त हुन्ना ।

#### कालानुगम

२७४. कालानुगमकी श्रपंता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ श्रोर श्रादेश। उनमें ले श्रोधकी श्रपंता सात कर्मों के भुजगारवन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रव्यात्रवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है। श्रव्यात्रवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त-मुंहर्त है। श्रवक्षव्यवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रव्यात्रवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्चांके सात कर्मोंका श्रवक्रव्यवन्ध नहीं होता।

विश्वार्थ — यहां भुजगार श्रादि वन्धांका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल कितना है यह बतलाया गया है। भुजगार, श्रन्थतर श्रीर श्रवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनके उत्कृष्ट कालका विचार करना है। श्रोधसे भुजगारबन्ध श्रीर श्रन्थतरबन्धका उत्कृष्ट काल दो पर्यायांकी श्रपेचा उपलब्ध होता है। जो एकेन्द्रिय श्रादि द्वीन्द्रिय श्रादिमें श्रीर पञ्चेन्द्रिय श्रादि चतुरिन्द्रिय श्रादिमें मरकर जन्म लेते हैं उनके कमसे भुजगारबन्धका उत्कृष्ट काल चार समय श्रीर श्रन्थतरबन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय उपलब्ध होता है। श्रवस्थितबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहुर्त है। कारण कि भुजगार या श्रन्थतर बन्ध होनेके बाद श्रिधकसे श्रिधक श्रन्तर्मुहुर्त कालतक समान स्थितिबन्ध

२७६. शिरएसु सत्तरणं क० भुज०-अप्पद०वं० जह० एग०, उक्क० वे सम०। अवहिद् श्रोघं । श्रायु० श्रोघो चेव । एवं सन्विणिरय-सन्वमणुस-सन्वदेव-सन्वए-इंदिय-सन्वविगलिंदिय-पंचकाय०-पंचमण०-पंचवचि०--स्रोरालियमि०--वेडिव्यका०-वेउव्वियमि०-त्र्याहार०-त्र्याहारमि०-विभंग०-मगापज्ञ०-संजद०-सामाइ०-छेटो०--परि-हार०-संजदासंजद०-सासण ति । एवरि ऋायु॰ जोगेसु ऋष्ट॰ जह० एग०। आभि ॰ -सुद ० - श्रोधि ॰ -- श्रोधिदं ॰ -- तेउ ॰ -पम्मले ० -- सुक्कले ० -सम्मादि ॰ -- खड्ग० - वेद्ग० -उवसमस०-सिएए ति एवं चेव । एवरि भूज० जह० एग०, उक्क० तिरिए सम० । एदेसिं सन्वेसिं सत्तरणां क० एसि अवत्तन्ववं० यम्हि अत्थि तेसि स्रोघं कादन्वं। होता रहता है। उपशान्तमोहसे सुन्मसाम्परायमें श्रानेपर मोहनीय श्रीर श्रायके विना छह कर्मौका तथा सङ्मसाम्परायसे अनिवृत्तिकरणमें श्रानेपर मोहनीयका श्रथवा उपशान्त मोहमें मरकर देव होनेपर प्रथम समयमें श्रायुके बिना सात कमींका श्रवक्षव्यबन्ध होता है। इसीसे श्रवक्रव्यबन्धका जधन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है। यहां श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें चारों पदोंका श्रोधके समान काल उपलब्ध हो जाता है इसिलए उनके कथनको स्रोघके समान कहा है। मात्र सामान्य तिर्यञ्जीके उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे इनमें अवक्रव्य पदका निपंध किया है। आयुकर्मका मात्र त्रिभागमें या मरणके अन्तर्मुहर्त काल पूर्व अन्तर्मुहर्न कालतक बन्ध होता है। और वह बन्ध नियमसे प्रथम समयमें अवक्रव्य और इसके बाद अल्पतर ही होता है। यही कारण है कि इसमें श्रवक्रव्य श्रोर ग्रल्पतर ये दो पद कहकर इनका क्रमसे एक समय श्रीर श्रन्तर्मुहर्त काल कहा है।

२७६. नारिकयों में सात कर्मों के भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रायुकर्मका भङ्ग श्रोधके ही समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब मनुष्य, सब देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पांचों स्थावरकाय, पांचों मनायोगी, पांचों वचनयोगी, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, वैकियिककाययोगी, धैकियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गकानी, मनःपर्यथक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, खेदापस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत श्रीर सासादनसम्यग्दृष्ट जीवांके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि योगोंमें श्रायुक्मके श्रत्यतरबन्धका जघन्य काल एक समय है। श्राभिनवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुवधिक्षानी, श्रुवधिक्षानी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, जायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संक्षी जीवांमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगारबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है। तथा इन सब सामान्य नारकी श्रादि पूर्वोक्त मार्गणाश्रोंमें जिन मार्गणाश्रोंमें श्रुवक्तव्यवन्ध है वहां उसका काल ओघके समान कहना चाहिए।

विशेषार्थ—एक पर्यायमें भुजगार श्रीर श्रत्पतरवन्ध लगातार श्रधिकसे श्रधिक दो समयतक होता है, इसलिए सामान्य नारिकयोंमें या जो मार्गणाएँ एक पर्यायतक सीमित हैं या एक पर्यायके भीतर बदलती रहती हैं उनमें भुजगार श्रीर श्रत्पतरबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा श्राभिनिबोधिक हानी श्रादि मार्गणाएँ एक पर्यायतक ही सीमित नहीं हैं। पर्यायके बदलनेपर भी वे बनी रहती हैं, इसिलए इनमें भुजगार बन्धका

२७७. पंचिदियतिरिक्षेषु सत्ताएणं कम्माणं भुज०-अष्य० जह । एव०, उक्क० तिरिष्ण सम० । अविद्वि आयुर्गं मूलाघं । एवं पंचिदियतिरिक्ष्वपज्ज०-जोणिणीसु पंचिदियतिरिक्ष्वअप । पंचिदि० तस्सेव पज्जत्तापज्जता । ओरालियमि०-इत्थि०- पुरिस०-असरिएण०-आहारगं ति । एवरि पंचिदि० तस्सेव पज्ज अवत्त० आघं ।

२७८. कायजोगि-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-किएएण०-एगिल०-काउ०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि० सत्तरएएं क० अज० जह० एग०, उक० चत्तारि सम०। अप्पद० जह० एग०, उक० तिरिए सम०। अबिद्दे० जह० एग०, उक० अंतो०। आयु० ओधं। एविर सत्तरएएं क० यिक्ट अवत्त० अस्थि तिम्ह ओधं।

२७६. कम्मइ०-त्राणाहा॰ सत्तारणं क० भुज०-त्राप्प॰ जहराणुक० एग०। अव-हि० जह॰ एग०, उक॰ तिरिण सम०।

२८०. अवगद् सत्ताएएं क० भुज०-अप्प०-अवत्तव्व० जहएगु० एग० । अवद्वि०

उत्कृष्ट काल तीन समय उपलब्ध होनेसे वह तीन समय कहा है। साधारणतः श्रायु कर्मके श्रव्यतरवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त कह श्राये हैं पर किसी भी योगमें योग-परिवर्तनकी श्रपेक्षा या श्रन्य प्रकारसे उसका जघन्य काल एक समय घटित हो जाता है, इसलिए योगोंमें श्रायुकर्मके श्रव्यतरवन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। श्रेष कथन सुगम है;

२००. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमं सात कर्मोंके भुजगार और श्रत्यतर बन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुष्ट काल तीन समय है। श्रवस्थित बन्धका श्रीर श्रायुकर्मका मक्त मूलोघके समान है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च पर्याप्त, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च श्रापित, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च श्रप्याप्त, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च श्रप्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रीर उन्हींके पर्याप्त श्रप्याप्त, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, श्रसंशी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय श्रीर उनके पर्याप्त जोवोंमें सात कर्मोंके श्रवक्रव्य बन्धका काल श्रोघके समान है।

विशेषार्थ —यहाँ पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च श्रौर श्रन्य मार्गणाओं में भुजगार श्रौर श्रन्यतर-बन्धका उत्क्रष्ट काल तीन समय दो पर्यायोंकी श्रपेत्ता कहा है। शेष कथन सुगम है। इसी प्रकार आगे भी यथासम्भव कालका विचार कर लेना चाहिए।

२७८. काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यकानी, श्रुताकानी, असंयत, चचुदर्शनी, अचचुदर्शनी, रूप्लेक्श्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, मध्य, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय है। अल्पतर बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धते है। आयुक्मका भक्त ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंका जिन मार्गणाओं अवक्षक्य बन्ध है उनमें उसका काल ओघके समान है।

२७९. कार्मणुकाययोगी और श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और श्रत्यतर बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है।

२८०. श्रपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रत्पतर श्रीर श्रवक्रव्य बन्धका

श्रोधं । सुहुमसं० छएएां क० भुज०-श्रप्प० जहरुक्षु० एग०। श्रविह० श्रोघं । सम्मामि० सत्तएएां क० भुज०-श्रप्प० जह० एग०, उक्क० वे सम०। श्रविह० श्रोघं। श्रथवा श्राभि०-सुद०-श्रोधि०-सम्मादि०-खइगस०-सिएए। तिएएले० भुज० जह० एग०, उक्क० सत्थाएं दो लभदि। कालगदे एकं लभदि।

### एवं कालो समसो।

# श्रंतरागुगमो

२८१. श्रंतरं दुवि०—श्रोघे॰ श्रादे०। श्रोघे० सत्तरणं कम्माणं भुज०-श्रणद०-श्रवद्वि०वंधंतरं केविचरं ? जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रवत्त०वंध० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्धपोग्गल०। श्रायु० श्रवत्त०-श्रप्प० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। एवं श्रोधभंगो श्रचक्खु०-भवसि०।

जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। 'श्रवस्थितवन्यका काल श्रोधक समान है। सूक्ष्म-साम्परायसंयत जीवोंमें छह कमोंके भुजगार श्रीर श्रव्यतर बन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रवस्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। सम्यग्ण्थ्यादृष्टि जीवोंमें भुजगार श्रीर श्रव्यतरबन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रवस्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रथ्या श्रामिनिबोधिकशानी, श्रुतशानी, श्रविध-शानी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, संशी श्रीर तीन लेश्याश्रोमें भुजगारबन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल स्वस्थानमें दो समय श्रीर मरनेपर एक समय उपलब्ध होता है।

#### इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुन्ना।

### अन्तरानुगम

२८१. श्रन्तर दो प्रकारका है—श्रोध श्रीर श्रादेश। श्रोघकी श्रपंता सात कर्मीके भुज-गार, श्रत्यतर श्रीर श्रयस्थित बन्धका श्रन्तर कितना है? जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है। श्रवक्तव्यबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्न श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रद्धेपुद्गल परिचर्तनकाल है। श्रायुकर्मके श्रयहृत्य श्रीर अल्पतर बन्धका जधन्य श्रन्तरश्रन्तर्मुहुर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार श्रोधके समान अचक्षद्वर्शनी श्रीर भव्य जीवॉक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—भुजागार अल्पतर और अवस्थित बन्धिक परस्पर एक व्सरेस एक समयक लिए व्यवहित होनेपर इनका जधन्य अन्तर एक समय उपकथ होता है। तथा अवस्थित बन्धका उत्हृष्ट काल अन्तर्मृहर्त होनेसे भुजगार और अल्पतर बन्धका उत्हृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त उपलब्ध होता है। जो जीव उपशमश्रेणीपर आरोहण करके अन्तर्मृहर्त काल तक सान कर्मीका बन्ध नहीं करता है उसके अवस्थित बन्धका अन्तर्मृहर्त काल प्रमाण उत्हृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है। एकबार उपशमश्रेणीपर आरोहण करनेक बाद उत्परकर पुनः उपशम श्रेणीपर आरोहण करके उपशान्त्रमोह होनेमें कमसे कम अन्तर्मृहर्त काल लगता है और अधिकसं अधिक कुछ कम अर्द्धपुद्रल परिवर्तन काल लगता है। इस्गेलिए सान कर्मोक अवकृष्य बन्धका जधन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त और उत्हृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्द्धपुद्रलपरिवर्तन काल लगता है। इस्गेलिए सान कर्मोक अवकृष्य वन्धका जधन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त और उत्हृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्द्धपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण कहा है। एकबार आयुका बन्ध होनेक बाद पुनः हुसरी बार आयुके बन्ध होनेमें

२८२. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्तरणं क॰ भ्रज॰-ऋप्प० जह० एग०, उक्क० ऋंतो० । ऋवद्वि० जह० एग०, उक्क० वे सम० । ऋायु० ऋवत्त०-ऋप्पद० जह० ऋंतो०, उक्कस्सेण छम्मासं देसुणं । एवं सव्विणिरय-सव्वदेव-वेडव्वियमि०-विभंग० ।

२८३. तिरिक्खेसु सत्त्तरणं क॰ सुज०-ऋष्प० श्रोघं । अविह० जह॰ एग०, उक्क० चत्तारि सम॰ । आयु॰ अवत्त०-ऋष्पद० जह॰ अंतो॰, उक्क॰ तिरिण पितदो० सादिरे० । एवं णवुंस०-मदि०-सुद०-असंज०-किएण०-णील०-काउ०-अब्भवसि०-भिच्छादि० । एवरि आयु॰ किएण०-णील०-काउले० णिरयभंगो । सेसाणं मूलोघं ।

कमसे कम अन्तर्मुहर्त और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल लगता है। इसीसे आयुक्तमंके अवक्षत्य और अल्पतरयन्धका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहर्न और उत्हृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। अचक्षुदर्शन और भव्य जीवोंमें यह व्यवस्था अविकल घटित हो जाती है इसलिए इनमें उक्ष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान कहा है।

२८२. त्रादेशसे नारिकयों सात कर्मोंके भुजगार श्रीर श्रव्पतरवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्भृहर्त हैं। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। श्रायुकर्मके श्रवक्त्य श्रीर श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्भृहर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सब नारिका, सब देव, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रीर विभक्तश्वानी जीवोंके जानना चाहिए।

२८३. तिर्यञ्चोंमें सात कमींके भुजगार श्रौर श्रल्पतरवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। श्रायु-कर्मके अवक्षव्य श्रौर श्रल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन पत्य है। इसी प्रकार नपुंसकवंदी, मत्यक्षानी, श्रृताक्षानी, श्रसंयत, कृष्णुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रभव्य श्रौर मिथ्यादि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले श्रौर कापोतलेश्यावाले जीवोंमें श्रायुकर्मके पदीका श्रन्तर सामान्य नारक्षियोंके समान है। तथा शेष मार्गणाश्रोंमें श्रायुकर्मके पदीका श्रन्तर मलोधके समान है।

विशेषार्थ - रुप्ण, नील और कापोत लेश्याएँ नरकमें सतत बनी रहती हैं। अन्यत्र इनका अन्तर्मुहर्त काल उपलब्ध होता है, इसलिए आयुकर्मको अपेचा दोनों पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त और उत्रुष्ट अन्तरकाल कुछ कम छह महीना जैसा कि नारिकयों के कह आये हैं उसी प्रकार इन लेश्याओं में प्राप्त होनेसे इनका अन्तरकाल सामान्य नारिकयों के समान कहा है। तथा ओघसे आयुकर्मके दो पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त और उत्रुप्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां कही गई नपुंसकचेदी, मत्यकानी, श्रुताक्षानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादिष्ट मार्गणाओं में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि नारिकयोंकी उत्रुप्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होनेसे जिसने पूर्वभवमें पूर्वकोटिके त्रिभागमें आयुबन्ध करके पुनः नरकगितमें छह महीना कालके शेष रहनेपर आयुबन्ध किया है उसके आयुकर्मके दोनों पदोंका उत्रुप्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। इन मार्गणाओं ईन प्यदेंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है यह स्पष्ट ही है। शेष कथन सुगम है।

२=४. पंचिदियतिरिक्षेसु सत्तरणं क॰ सुज्ञ०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अविद्वि जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । आयु० तिरिक्षोघं । एवं पंचि-दियतिरिक्ष्वजोरिणणी-पंचिदियतिरिक्ष्वअप०-इत्थि०-पुरिस०-असिरिण ति । एदेसि आयु० विसेसो । पंचिदियतिरिक्ष्व०अप० जहरुणु० अंतो०। इत्थि०-पुरिस०-असिरिण० जह० अंतो०, उक्क० पणवरणां पतिदो० सादि०तेतीसं सा०सादि० पुष्वकोडी सादिरे०।

२८४. मणुस॰ सत्तरणं क० भुज०-ऋष्पद्ब-अविह० मूलोषं । अवत्त० जह० अंतो०,उक० पुत्रकोडिपुधत्तं । आयु० तिरिक्त्वोषं। मणुस्रअप० पंचिद्यितिरिक्त्व अपज्जत्तभंगो । एविरि अविह० उक० वे० सम०।

२८६. सव्वएइंदिय-विगत्तिंदिय-पंचकायाणं त्रायु० मोत्तृण िएरयभंगो। सब्ब-

२८४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कमींके भुज्ञगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। एवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। आयुकर्मके पदोंका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिनी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात्त. स्त्रीचेदी, पुरुपवेदी और असंक्षी जीवोंके जानना चाहिए किन्तु इनके आयुकर्मके पदोंके अन्तरमें विशेषता है। यथा—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें आयुकर्मके पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर मुंहर्त है। तथा स्त्रीचेदी पुरुपवेदी और असंक्षी जीवोंमें आयुकर्मके पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर्म हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कमसे साधिक पचपन पल्य, साधिक तेतीम सागर और साधिक एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—यहाँ स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी श्रीर श्रमंत्री जीवोंकी भवस्थितिको जानकर त्रायुकर्मके दोनों पदोंका उसमे साधिक उत्क्रप्ट श्रन्तरकाल कहा है । शेप कथन सुगम है।

२८४. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रत्यतर श्रोर श्रवस्थित बन्धका श्रन्तर मूलोधके समान हैं। श्रवक्षव्य बन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त श्रोर उत्ह्रप्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव है। श्रायुकर्मके पदोंका श्रन्तर सामान्य तिर्यञ्जीके समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रपर्याप्तकोंके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि श्रवस्थित बन्धका उत्ह्रप्ट श्रन्तर दो समय है।

विशेषार्थ—मनुष्यित्रकमें सात कमीं के अवक्षव्य वन्धका उन्हाए अन्तर पूर्वकोटिएथक्च कहनेका कारण इनकी अपनी अपनी कायस्थिति है। क्योंकि जिसने अपनी अपनी कायस्थिति है। क्योंकि जिसने अपनी अपनी कायस्थिति के पर स्थार अन्तमें स्थार वर्ष स्थार स्थार स्थार होने पर स्थार स्थार स्थार स्थार कार्में स्थार वर्ष स्थार स्थार कर उतरते समय सात कर्मोंका स्थार स्थार क्या है उसके इस पदका उन्हाए स्थार जात उक्षप्रमाण प्राप्त होता है। तथा मनुष्य स्थापिम भुजगार स्थार स्थार बन्धका उन्हाए काल दे। समय होने से इसमें स्थारियत बन्धका उन्हाए स्थार दो समय प्राप्त होता है। शेष कथन सुगम है। इसी प्रकार स्थान सम्भव भुजगार स्थाद प्रदीका काल स्थार उस उस मार्गणाकी कायस्थित स्थाद सम्भव स्थान व्यक्ति स्थान स्थान होता है। स्थार स्थान स्थार स्थान स्थान

२८६. सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकाय जोवाँमें श्रायुकर्मको छोड्-कर शेष कर्मौके पर्दोका श्रन्तर नारिकर्योके समान है। सब मुख्म श्रीर सब श्रपर्यामक सहुम-सब्बञ्चपज्जत्ताणं च त्रायु० पंचिदियतिरिक्खं त्रपज्जत्तभंगो । सेसाणं त्रायु० त्रवत्त०-त्रप्प० जह० त्रंतो०, उक्क० वावीसं वम्समहम्साणि सादि० वारसवस्साणि एगु-णवएणरादिदियाणि द्रम्मासं सादि० वावीसं वस्समह० [सत्त वस्समह०] तिरिण रादि-दियाणि ० तिरिणवस्समह० दसवस्समह० सादि०। सब्वणियोद० जहएणुक्क० त्रंतो०।

२८७. पंचिदिय-तस० तेसि पज्जत्ता० सत्तारणं क० अज०-अप्पद०-अविह० अपि । अवत्तव्व० जह० अतो०, उक्क० कायिहिदी । आयु० ओषि । एवं चक्खु०-सिएए ति । आहारगा० एवं चेव । एविर सत्तारणं क० अवत्तव्व० उक्क० अंगुलस्स असंखेजनिद्भागो असंखे० ओसिप्पिणिउम्सिप्पिणीओ । पंचिदियअपज्जत्ता० पंचि-दियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । तसअपज्जत्तगे सत्तारणं कम्माणं अज० अप्पद् ० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । अविह० जह० ए०, उक्क० चत्तारि सभयं । आयु० पंचिदियअपज्जत्तभंगो ।

२८८. पंचमणव-पंचवचिव-वेउव्यियकाव-श्राहारकाव-श्राहारिम व सत्तरणं कव मुजव-श्रप्णव-श्रवद्विव देवोघं । श्रायुव श्रप्णव-श्रवत्तव स्वित्यं श्रंतरं । स्वित् पंच-मणव-पंचवचिव श्रहरणं कव श्रवत्तव स्वित्य श्रंतरं । कायजोगीव सत्तरणं कव भुजव-जीवोंमें श्रायुकर्मके पदोंका श्रन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्वश्च श्रप्यांप्तकोंके समान हैं । श्रेप मार्ग-साश्चेमें श्रायुकर्मके श्रवक्षव्य श्रोर श्रव्यतर पदका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कमसे साधिक वाईस हजार वर्ष, साधिक वारह वय, साधिक उनचास दिन-रात, साधिक छह महीना, साधिक बाईस हजार वर्ष, साधिक सात हजार वर्ष, साधिक तीन दिन रात, साधिक तीन हजार वर्ष श्रोर साधिक दश हजार वर्ष है । सव निगोद जोवोंमें श्रायुकर्मके सब पदोंका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त हैं ।

२८७. पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रीर त्रसपर्याप्त जीवों में सात कमें के भुजगार, अल्पतर श्रोर श्रवस्थित वन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रवक्षव्य वन्धका जघन्य श्रन्तर श्राम्त है। श्रवक्षव्य वन्धका जघन्य श्रन्तर श्राम्त है। श्राम्प है। इतनी विशेषता है कि सान कमें के श्रवक्षव्य वन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रंगुलके श्रमंख्यातयं भागप्रमाण है। जो श्रमंख्यातासख्यात उत्सिपणी श्रीर श्रवसिपणी कालके वरावर है। पञ्चिन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवों में श्राटों कमों के सम्भव पदों का श्रम्तर पञ्चिन्द्रिय त्रियं श्रप्याप्त सम्भव पदों का श्रम्तर पञ्चिन्द्रय त्रियं श्रपर्याप्त सम्भव है। त्रस श्रप्याप्त समें से सात कमों के भुजगार श्रीर श्रल्पतर वन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् है। श्रामुकर्मके पदों का श्रन्तर पञ्चिन्द्रय श्रपर्याप्तकों के समान है।

२८८. पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, श्राहारककाययोगी. श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंक भुजगार श्रल्पतर श्रौर श्रविस्थित वन्धका श्रन्तर सामान्य देवोंके समान है। श्रायुकर्मके श्रल्पतर श्रौर श्रवक्षव्य पदका श्रन्तर नहीं है। इतनी विद्योपता है कि पाँचों मनोयोगी श्रौर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें श्राठों कमोंके श्रवक्तव्य पदका श्रन्तर नहीं है। काययोगी जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, श्रल्पतर श्रौर श्रवस्थित

१. मूलप्रती—तिरिक्खपः जसभंगो इति पाठः । २. मूलप्रती श्रष्पद० जह० श्रप० जह० एगम० इति पाठः ।

अप्पर्-अविदि मूलोयं । अवत्त णित्य अंतरं । आयु अप्पर्-अवत्त जह अंतो , उक्क वावीसं वस्ससहस्साणि सादि । योगिति सत्तरणं क मण्-भंगो । आयु अप्पर्-अवत्त जह अंतो , उक्क सत्तवस्ससहस्साणि सादि । योगितियमि सत्तरणं कम्माणं भुन-अप्पर् श्रोयं। अविदि जह एगः, उक्क तिरिण सम् । आयु अप्योगं। वेउव्वियमि स्तरणं क लिएय भंगो । वेउव्वियमि स्तरणं क लिएय भंगो । कम्मइ - अणाहा स्तरणं क भुन - अप्पर् णित्य अंतरं । अविद जहरणु एगः।

२८६. अवगद० सत्तरणं क० भुज०-अष्ण० जहराणु० अंतो०। अवहि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० सान्धि अंतरं।

२६०. कोघादि०४ सत्तरणं क० भुज०-त्रण० त्रोघं । त्रविठ जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । त्रायु० मणजोगिभंगो । णवरि लोभे मोह० प्रवत्त० एत्थि त्रंतरं ।

पदोंका श्रन्तर मूलोधके समान है। श्रवक्तव्य पदका श्रन्तर नहीं है। श्रायुक्तमंके श्रत्यतर श्रौर श्रवक्तव्य पदका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर स्निहित श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके पदोंका श्रन्तर मनोयोगियोंके समान है। श्रायुक्तमंके श्रत्यतर श्रौर श्रवक्रव्य पदका जधन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक सात हजार वर्ष है। श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंक भुजगार श्रीर श्रत्यतर पदका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्राय्क्रियत पदका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है। श्रायुक्तमंका भक्त श्रपर्यापकोंके समान है। वैकियिकिमिश्रकाययोगी श्रीर सम्यिमध्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके सम्भव पदोंका श्रन्तर नारिक्योंके समान है। कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार श्रीर श्रव्यत्य पदका अन्तर नहीं है। श्रायुक्त्यत पदका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है।

२६९. श्रपगतचेदी जीवोंमें सात कर्मीके भुजगार श्रीर श्रल्पतर बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रवक्रव्य वन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—अपगतवेदमें अवस्थितवन्धका जघन्य और उत्हार काल अन्तर्मु हुर्त होनेसे यहां भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य और उत्हार अन्तर अन्तर्मु हुर्त कहा है। किन्तु यहां भुजगार और अल्पतरवन्धका काल एक समय होनेसे अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है। तथा मोहनीयके वन्धकी अपेजा स्थमसाम्पराय और उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर और आयुके विना शेष छह कमोंका अपेजा उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर अपेज अवस्थित कमोंका अवस्थितवन्ध भी होता है, इसलिए यहां सात कमोंके अवस्थितवन्ध भी होता है, इसलिए यहां सात कमोंके अवस्थितवन्ध का उत्हार अन्तरकाल अन्तर्मु हुर्त कहा है। इन कमोंका अवकृत्य वन्ध उपशामश्रेणिसे उत्तरते समय एक बार होता है, इसलिय यहां अवकृत्य वन्धके अन्तरका निषेध किया है।

२९०. कोधादि चार कपायवाले जीवोंमें सात कमींके भुजगार और श्रत्यतरबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रवस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक समय और उन्छए श्रन्तर चार समय है। श्रायुकर्मका भङ्ग मनोयोगियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि लोभक पायमें मोहनीय कर्मके श्रवक्षव्यवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। २६१. श्राभि॰-सुद्॰-श्रोधि० सत्ताएणं क० भुज०-श्रप्पद०-श्रवि६० श्रोघं। श्रवत्तव्व० जह० श्रंतो०, उक्क० द्वाविद्यागरो० सादिरे०। श्रायु० श्रोघं। एवं श्रोधिदं-सम्मादि०-खइग०। एविर खइग० श्रवत्त० उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे०। मरापज्ज० सत्तरएणं कम्मा० भुज०-श्रप्प०-श्रवि६० श्रोघं। श्रवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा। श्रायु० श्रवत्त०-श्रप्पद० जह० श्रंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू०। एवं संजदा०। एवं चेव सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदा संजद०। एवरिर सत्तरणां क० श्रवि६० वेसम०। श्रवत्त० एतिथ।

२६२. मृहुमसं० छराणं कम्पाणं जहराणु० भुज-ऋष्प० ऋंतो०। ऋवद्वि० जहराणु'० एगस०।

२६३. तेड०-पम्म० सत्तराणं क० भुज०-ऋष्पद्० ऋषां। अविद्वि जह० एग०, उक० तिरित्त सम०। आयु० देवोघं। एवं वेदगे। स्वरित्त आयु० ख्रोधिभंगो।

विशेषार्थ—यद्यपि लोभकपायमें मोहनीय कर्मका श्रवक्रव्य बन्ध होता है पर श्रन्तर काल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि श्रन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए दो बार उपशमश्रेणि पर श्रारोहण कराना पड़ता है पर प्रत्येक कपायका इतना बड़ा काल नहीं है। इसीसे यहाँ लोभकपायमें मोहनीयके श्रवक्रव्यवन्धके श्रन्तरका निषेध किया है। शेप कथन सुगम है।

२९१. श्राभिनिवोधिकश्वाना, श्रुतश्वानी श्रौर श्रविश्वानी जीवोंमं सात कर्मीके भुजगार, श्रुल्यतर श्रौर श्रवस्थितवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रवक्षव्यवन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छथासठ सागर है। श्रायुकर्मका भङ्ग श्रोधके समान है। इसी प्रकार श्रविधदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रीर ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें अवक्षव्य बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थित बन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रवक्षव्य वन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रायुक्षमिके श्रवक्षव्य श्रौर श्रव्यतर पदका जधन्य श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रायुक्षमिके श्रवक्षव्य श्रौर श्रव्यतर पदका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभागममाण है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत श्रौर संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंके श्रवस्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। तथा इनके श्रवक्षव्यवन्ध नहीं है।

२९२. सूक्त्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें छह कर्मोंके भुजगार श्रीर श्रत्पतरवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है।

२६३. पीतलेश्यावाले श्रोर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कमेंकि भुजगार श्रोर श्रल्पतर-बन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रवस्थितवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्ह्रष्ट अन्तर तीन समय है। श्रायुकर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार वेदक-सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका भङ्ग श्रविध-

१. मृजप्रतौ अविधि जह० एगस० इति पाठः ।

सुक्कले॰ सत्तरणं क॰ भुज॰-ऋषद॰-ऋबद्धि॰ ऋोघं। अवत्तव्व॰ एत्थि अंतरं। ऋायु० देवोघं।

२६४. उवसमस० सत्तरणं क० भुज०-त्रप्रद०-त्रविष्ठ त्रोर्घ । अवत्त० रणित्थ त्रंतरं । सासर्णे सत्तरणं क० रिएरयभंगो । त्रायु० दो वि पदा रणित्थ त्रंतरं । एवं त्रंतरं समत्ते ।

# णाणाजीवेहि भंगविचयागुगमो

२६५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दृवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० मनएएं क० भुज०-श्रण्यद्०-अविद्विधेगा णियमा श्रत्थि । सिया एदे य श्रवत्तव्ववधेगो य, सिया एदे य श्रवत्तव्ववधेगा य । श्रायु० श्रवत्त० श्रप्यद्रवधेगा य णियमा श्रत्थि । एवं श्रोधभंगो कायजीगि-श्रोरालियका०- श्रचक्लुदं०- भविम०- श्राहार्ग ति ।

२६६. त्रादेसेण ऐरइएस सत्तरणं क० त्रवहि०वंघ० रिएयमा त्रात्य। संसपदाणि भयणिज्ञाणि।

श्रानियोंके समान है। शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार श्रत्यतर श्रीर श्रवस्थित बन्धका श्रन्तर श्रीघके समान है। श्रवक्षव्यवन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रायुकर्मका भक्क सामान्य देवोंके समान है।

२९४. उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रत्यतर श्रीर श्रवस्थित-वन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रवक्रव्य बन्धका श्रन्तर नहीं है। सामादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदींका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। श्रायुकर्मके दोनी ही पदींका श्रन्तर नहीं है।

#### इस प्रकार श्रन्तरानुगम समाप्त हुन्ना।

# नाना जीवोंकी अपेक्ता भङ्गविचयानुगम

२९४. नानाजीवोंका श्रवलम्बन कर भङ्गविचयानुगमकी अपेना निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रोर श्रादेश। श्रोधसे सात कमींका भुजगार श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थित बन्ध करने वाले जीव नियमसे हैं। कदाचित् ये हैं श्रीर श्रवक्रव्यबन्ध करनेवाला एक जीव है। कदाचित् ये हैं श्रीर श्रवक्रव्यबन्ध करनेवाला एक जीव है। कदाचित् ये हैं श्रीर श्रवक्रव्य बन्ध करनेवाले श्रनेक जीव हैं। श्रायुकर्मका श्रवक्रव्य और श्रव्यतर बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। इस प्रकार श्रोधके समान काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, श्रचनुदर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — यहाँ नाना जीवोंकी श्रपेक्ता भुजगारबन्ध श्रादिक भक्त लाये गये हैं। श्रोधसे सात कर्मीका भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थित बन्ध करनेवाल जीव नियमसे हैं। यह एक ध्रुव भक्त है। तथा ये श्रीर कदाचित् श्रवक्तव्य बन्ध करनेवाला एक जीव है श्रथवा ये श्रीर कदाचित् श्रवक्तव्य भक्तवाले नाना जीव हैं। इस प्रकार ये दो श्रध्रव भक्त हैं। कुल भक्त तोन होते हैं। श्रायुक्तमंकी श्रपेक्ता श्रवक्तव्य श्रीर श्रव्यारबन्धवाले जीव नियमसे हैं यही एक ध्रुव भक्त होता है। यहां काययोगी श्रादि जो मार्गणाएँ गिनाई है उनमें यह व्यवस्था श्रविकल घटित हो जाती है इसलिए उनका कथन श्रोधक समान कहा है।

२९६. ब्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मीका श्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष पद भजनीय हैं।

भयिणज्ञपदा तिगुणा अएणोएणगुणा हवेज काद्व्वा । धुवरिहदा स्वृणा' धुवसिहदा तित्तया चेव ॥ १ ॥

२६७. त्रायुगस्स दो वि पदा भयणिजा । एवं सव्वणिरयस्स सव्वपंचिदि-यतिरिक्ख-सव्वदेव-सव्वविगलिदिय-पंचिदिय-तमक्त्रप्रण्य-वादरपुढ्ण-त्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्पदि०पत्तेय०पज्जत्त०-वेउव्वियका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-सामा०-स्रेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्प०-वेदग ति ।

२६८. तिरिक्षेमु सत्ताएणं क० भुज०-अप्पद्०-अबद्धि० आयु० अवत्त०-अप्पद्द िण्यमा अत्थि । एवं तिरिक्षोधभंगा सन्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वाद्रपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसि चेव अप० तेमि चेव सन्वमुद्दम-सन्व-वएएफदि-एएयोद्-वाद्रवएएफ०एतेय० तस्सेव अप० आगालियमि०-एवुंस०-काधादि०४-मिद्०-सुद्द०-असंज०-किएए०-एगील०-काउ०-अन्भविस०-मिच्छादि०-असिएए ति ।

भजनीय पदोंका ११ इस प्रकार विरत्नन करके तिगुना करे। पुनः उसी तिगुनी विरित्नत राशिका परस्परमें गुणा करे। इस क्रियाके करने में जो लब्ध ब्राता है उससे ब्रध्नुव भङ्ग एक कम होते हैं ब्रौर ध्रुव भङ्ग सहित ब्रध्नुवभङ्ग उक्त संख्याप्रमाण होते हैं ॥१॥

२९७. श्रायुकर्मके दोनां ही पद भजनीय हैं। इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रप्यांम, त्रस श्रप्यांम, वादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रिनकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक श्रारे पर्याप्त, वेकियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभक्षकानी, सामायिकस्रयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्विद्धसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले श्रीर वेदकसम्यग्टिए जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ सात कर्मीकी अपेक्षा अवस्थित बन्धवाले जीव नियमसे हैं। यह एक ध्रुव भक्त है और भुजगार व अल्पतर ये दो पद भजनीय हैं। अतप्व पूर्वोक्त गाथामें कहे गये नियमके अनुसार इन दो का १, १ इस प्रकार विरत्नकर नथा इन्हें ३, ३ इस प्रकार तिगुना कर इनका परस्परमें ३×३=९ इस प्रकार गुणा करनेपर कुल ९ भक्त होते हैं। इनमें से ८ अध्रुव भक्त और एक ध्रुव भक्त है। ये ९ भक्त झानावरण आदि एक एक कर्मकी अपेक्षासे होने हैं। आयुकर्म के दोनों पद भजनीय हैं, इसलिए इनके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा एक संयोगी और दिसंयोगी कुल आठ भक्त होते हैं।

२६८. तिर्यञ्चोंमें सात कमोंका भुजगार, श्रल्पतर और श्रवस्थितका वन्ध करनेवाले जीव तथा श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य श्रीर श्रल्पतरका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रामिकायिक, वायुकायिक, वाद्र पृथिवीकायिक, बाद्र जलकायिक, बाद्र श्रामिकायिक, वाद्र वायुकायिक श्रीर इन सबके श्रप्याप्त, तथा इनके ही सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रीर इनके ही श्रपर्याप्त, श्रोदारिकमिश्रकाय-योगी, नपुंसकवदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापीत लेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट श्रीर श्रसंक्षी जीवोंके जानना चाहिए।

१. मूलप्रती-रहिदा रूवेण धुव इति पाठः ।

- २६६. मणुस०३ सत्तरणं क० अवद्विद्वंधगा णियवा अन्थि । सेसपदा भय-णिज्ञा । आयु० दो वि पटा भयणिज्ञा । एवं पंचिद्य-तम०२-पंचवण०-पंचवचि०-आभि०-सुद०-आधि०-भणपज्ञ०-संबद्ध-चक्खद्ध-ओधिदं सुक्लि०-सम्माद्धि खइग०-सण्णि ति ।
- ३००. मणुसञ्चप॰ अदृष्णं क॰ सन्वपदा भयणिज्ञा । एवं वेडिव्वयमि॰-ज्ञाहार॰ ज्ञाहारिमि॰-अवगद्०-सृहुमसं०-उवसम०-सासण्ड-सम्मामि० ।
  - ३०१. कम्मइग०-अणाहार० सत्तराएं क० भुज०-अपा०-अवहिर्णायमा अन्यि

# भागाभागागागमो

- ३०२. भागाभागागु० दुवि०—योघे० यादे० | योघे० सत्तरणं क० भुज०-यप्पद्वंघगा सन्वजीवेहि केविडियो ? असंखेर्ज्ञादभागो | अविद्वि० केव० ? असंखेर्ज्जा भागा | अवत्तन्ववंघगा केविडि० ? अर्णतभागो | आयु० अवत्तव्वंघ० केविडि० ? असंखेर्ज्जादभागो | अप्पद्वंघ० केविडि० ? असंखेर्ज्जादभागो | अप्पद्वंघ० केविडि० ? असंखेर्ज्जा भागा | एवं
- २९९. मनुष्यत्रिकमें सात कमेंकि अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसं हैं। शेप पद भजनीय हैं। आयुक्रमेंके दोनों ही पद भजनीय हैं। इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, असपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनियोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययञ्चानी, संयत, चनुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, शुक्ललेश्याचाले, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट श्रीर संज्ञी जोवोंके जानना चाहिए।

विशंपार्थ — यहां सान कमोंकी अपंचा ३ पद भजनीय होनेसे प्रत्येक कर्मका ध्रव १ और अध्रुव २६ कुल २७ भङ्ग होते हैं। आयुकर्मके दोनों पद भजनीय होनेसे कुल ८ अध्रुव भङ्ग होते हैं।

े २००. मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंके सब पद भजनीय हैं। इसी प्रकार वैकियिकिमिश्रकाययोगी, श्राहारक काययोगी, श्राहारक मिश्रकाययोगी, श्रापगतवेदी, सक्षम-साम्परायसंयत, उपशमसम्यग्हिए, सासादनसम्यग्हिए श्रीर सम्यग्मिश्यादिए जीवोंके जानना चाहिए।

विश्पार्थ— इन मार्गणात्रोंमेंसे जिसमें सात कमोंको ऋषेचा जितने पद सम्भव हो उनके अनुसार अध्वय भङ्ग ले आने चाहिए। नियमका निर्देश पहले ही कर आये हैं।

३०१. कार्मणुकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवों में सान कमोंके भुजगार, श्रव्यतर श्रौर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं।

इस प्रकार नाना जीवोंकी श्रपेक्षा भङ्गविचयानुगम समाप्त हुश्रा।

### भागाभागानुगम

३०२. भागाभागानुगमकी अपेटा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध निर्देश श्रीर श्रादेश निर्देश । श्रोधकी श्रपेटा सात कर्मीके भुजगार श्रीर श्रव्यतर पदका बन्ध करनेवाल जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं। श्रविश्यत पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। श्रवद्गव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं? श्रवन्तवें भागप्रमाण हैं। श्रायुकर्मके श्रवद्गव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण

त्रायु० याव त्रणाहारग त्ति णेद्व्वं । त्रसंखेज्जजीविगाणं त्रणंतजीविगाणं वा एदेसि सत्तरणं पि कम्माणं त्रोघे चेव । णवरि ये त्रसंखेज्जा जीवा तेसि सत्तरणं कम्माणं त्रवत्त० भुजगारेण सह भाणिद्व्वं ।

३०३. त्रादेसेण ऐएइएसु सत्तरणं क० भुज०-त्रप्यद० सव्वजीवे० केवडि०' ? त्रसंखेज्जदिभागो । त्रविटि० केव० ? त्रसंखेज्जा भागा । एवं सव्वसि त्रसंखेज्जरासीणं त्रणंतरासीणं वि त्रवत्तव्ववंधवज्जाणं ।

३०४. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु श्रोघं । संखेजं काद्व्यं । स्रवगद् । सत्तरणं क० भुज०-श्रप्पद्०-श्रवत्त०वं ० केवं ० १ संखेजिद्भा० । श्रविह्व०वं० केव० १ संखेज्जा भागा । सहमसंप० छएणं क० भुज०-श्रप्प० संखेजिद्भागो । श्रविह्व० संखेजा भागा । सेसाणं सव्वाणं संखेजितिगाणं सत्तरणं क० भुज०-श्रप्प० संखेजिद्भागो । श्रविह० संखेजा भागां । श्रायु० श्रवत्त० संखेजिद्भागो । श्रप्पद० संखेजा भागा । येसि सत्तरणं क० श्रवत्त० श्रविष्यं तेसि संखेजितिगाणं मणुसिभंगो ।

हैं। श्रन्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार श्रायुकर्मकी श्रेपेद्धा श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। श्रसंख्यात जीववाली श्रौर श्रनन्त जीववाली मार्गणाओं में सात कर्मोका कथन श्रोधके समान ही है। इतनी विशेषता है कि जिनमें श्रसंख्यात जीव हैं उनमें सात कर्मोके श्रवक्रव्य पदका कथन भुजगारके साथ करना चाहिए।

३०३. श्रादेशसं नारिकयों में सात कर्मों के भुजगार श्रीर श्रत्यतर पदका बन्ध करने वाले जीव सब जीवों के कितने भागप्रमाण हैं ? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं । श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । श्रव-क्षव्य बन्धके सिवा श्रीर पदोंका बन्ध करनेवाली श्रीर जितनी श्रसंख्यात श्रीर श्रनन्त राशियाँ हैं उन सबका भागाभाग इसी प्रकार जानना चाहिए।

३०४. मनुष्य पर्याप्त श्रीर मनुष्यिनियों में सव पदोंका भागाभाग श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यात कहना चाहिए। श्रपगतवेदी जीवों में सात कर्मों के भुजगार श्रव्यतर श्रीर श्रवक्तव्य पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवों के कितने भागप्रमाण हैं? संख्यातवें भागप्रमाण हैं। श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीव सव जीवों के कितने भागप्रमाण हैं? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। सूच्मसाम्परायसंयत जीवों में छह कर्मों के भुजगार श्रीर श्रव्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवों के कितने भागप्रमाण हैं? संख्यातवें भागप्रमाण हैं, श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। श्रेष संख्यात संख्यावाली सब मार्गणाश्रों में सात कर्मों के भुजगार श्रीर श्रव्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। श्रवस्थत पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात करनेवाले राश्योंका भक्न मनुष्यिनियोंके समान हैं। इस प्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुत्रा।

मृत्तप्रतौ केवडि ? असंखेज्जा भागा । अविटि॰ इति पाठः । २. मृत्तप्रतौ केव० संखेज्जा भा० ।
 अविटि॰ इति पाठः ।
 ३. मृत्तप्रतौ संखेजिदिमागो आयु० इति पाठः ।

# परिमाणागुगमो

३०५. परिमाणाणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे० | श्रोघे० सत्तरारं क० भुज०श्रप्प०-अविदि० केत्तिया ? अर्णता | अवत्त० केत्तिया ? संखेजा | श्रायु० अवत्त०[अप्पद०] अर्णता | एवमोघभंगो तिरिक्खोधं सन्वएइंदिय-सन्ववरणप्कदि-िणयोदकायजोगि-अरोलियका०-श्रोरालियमि०-एवं स०-कोधादि०४-मिद्०-सुद०-अर्मज०अचक्खु०-किएए।०-एगिल०-काउ०-भविस०-श्रवभविस०-भिच्छादि०-अर्माएए।०-श्राहारग ति । एवरि कायजोगि-श्रोरालियका०-अचक्खु०-भविस०-श्राहारग नि एदेमि
सत्तर्एं क० अवत्तन्व० लोभे मोह० अवत्तन्ववंधगा च श्रन्थ ।

३०६. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्तरणं क० भुज०-श्रप्ण०-श्रवद्धि० श्रायु० दो वि पदा श्रसंखेजा । एवं सन्विणिरय-सन्वर्षचिदियितिरिक्ख-मणुसन्नप० देवा याव सहस्सार ति सन्वविगलिदिय-सन्वपुढवि०-श्राउ०-नेउ०-वादग्वण०पत्ते०-पैचिदिय-तसत्रप०-वेउन्वियका०-इन्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद० -तेउ०-पम्मले०-वेदग०-सासण ति ।

३०७. मणुसेसु सत्तराणं क० भुज०-अप्य०-अविह० असंखेजा। अवत्त०

### परिमाणानुगम

३०४. परिमाणानुगमकी अपंत्ता निर्देश दो प्रकारका है — श्रोध निर्देश श्रीर श्रादेश निर्देश । श्रोधकी अपंत्ता सात कमें के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अधकव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रायुकर्मके अवकव्य श्रीर अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार श्रीधके समान सामान्य तिर्यक्ष, सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, काय-योगी, श्रीदारिक काययोगी, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपाय-वाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, असंयत, अवजुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिश्र्यादृष्टि, असंश्री और श्राहारक जीवोंक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, अवश्वदर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक इन मार्गणाओं से सात कर्मोंक अवकव्य पदका श्रीर लोभ कपायमें मोहनीयके श्रवक्षव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव हैं।

३०६. श्रादेशसे नारिकयों सात कमें के भुजगार श्रहणतर श्रीर श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीव तथा श्रायुक्षमंके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रपर्याप्त, सामान्यदेव, सहस्रार कल्पतक के देव, सब चिकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब श्राग्नकायिक, सब चायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त वैकियिक काययोगी, स्त्रविदी, पुरुषवेदी, विभंगहानी, संयतासंयत, पीतलश्यावाल, प्रमुलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिए श्रीर सासादनसम्यग्दिए जीवोंके जानना चाहिए।

३०७. मनुष्योंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रत्यतर श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करने वाले जीव असंख्यात हैं। श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। श्रायुकर्मके संखेजा । त्रायु० दो वि पदा श्रसंखेजा। एवं पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-श्राभि०-सुद्द०-श्रोधि०-चक्खुदं०-श्रोधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग० । [ एविरि सुक्कले०-खइगस० ] त्रायु० दो पदा संखेजा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीमु सब्वे भंगा संखेजा । एवं सब्बद्द-श्राहार०-श्राहारि०-श्रवगद्वे०-मणपज्ज०--संजद्०--सामाइ०- श्रेदो०-परिहार०-सुदुमसंपरा० ।

२०८. कम्पइ०-अर्णाहार० सत्तरणं क० भुज०-अप्प०-अविह० अर्णता। एवं परिभाणं समत्तं।

### खेतागुगमो

३०६. खेतं दुवि॰—श्राघे० श्रादे० । श्रोघे॰ सत्ताणं क॰ भुज०-श्रप०-श्रविद्धि केविड खेते? सब्बलोगे। श्रवत्ति लोग० श्रसंखे॰भागे। श्रायु० श्रवत्त०-श्रप्यद० सब्बलोगे। एवं सब्बश्रणंतरासीणं। एविर तेसि चेव सत्ताणं क० श्रवत्ति० एत्थि। बादरएइंदियपज्जनापज्जत्त० श्रायु० लोग० श्रमंखे०। वर्णप्पदि-बादर-िणयोद-पज्जनापज्जत्ता० श्रायु० लोग० श्रमं०भागे। पुढवि०-श्राउ०-तेउ०-

दोनों ही पर्दोका वन्ध करनेवाल जीव श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय द्विक, त्रस द्विक, पांची मनोयोगी, पांची वचनयोगी, श्रामिनबोधिकज्ञानी, श्रुतक्षानी, श्रवधिक्षानी, वक्षुदर्शनी, श्रवधिद्वानी, श्रुक्छलेश्यावाल, सम्यग्दृष्टि, श्रौर ह्यायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले श्रौर ह्यायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें श्रायुकर्मके दोनों पर्दोका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। मनुष्य पर्यात श्रौर मनुष्यिनयोंमें सभी पर्दोका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, श्राह्यारक काययोगी, श्राह्यारकमिश्रकाययोगी, श्रवगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदोएस्थापनासंयत, परिह्यारिश्चिद्धसंयत श्रौर स्वस्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिए।

३०८ कार्मण काययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त हैं।

### इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुन्ना।

### त्तेत्रानुगम

३०९. त्तेत्र दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघकी श्रपंता सात कर्मोंक भुजनगर, श्रारपतर श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना तेत्र हैं? सब लोक लेख हैं। श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रभाण तेत्र है। श्रायुक्रमंके श्रवक्रव्य श्रीर श्रत्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक तेत्र है। इसी प्रकार सब श्रनन्त राशियोंका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह उन्हींका जानना चाहिए जिनके सात कर्मोंका श्रवक्रव्य पद नहीं होता। बादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त श्रीर श्रप्याप्त जीवोंमें श्रायुक्रमंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका केत्र लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर वनस्पति पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त तथा निगोद पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त जोवोंमें श्रायुक्रमंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। पृथिबोकायिक, जलकायिक, श्राग्नकायिक श्रीर वायुक्तायिक तथा इनके बादर

वाउ॰ तेसिं बादर-बादरत्रप्रफा॰ तेसिं चेव सन्बसुहुम॰बादरवणप्फिदि॰पत्ते॰ तस्सेव त्रप्रफा॰ सन्वे भंगा सन्वलोगे । एविर बादरेसु लोग॰ त्रसं० । वाउ॰ लोगस्स सखे॰ । सेसाएां संखेजा-त्रसंखेजारासीएां सन्वे भंगा लोगस्स त्रसं० । एविर वाउ॰ प्रजाने लोगस्स संखेजादिभागे । एवं खेनां समन्तं ।

### फोसणागुगमो

३१०. फोसणाणुगभेण दुवि०—ग्रोधे० ग्रादे० | श्रोधे० सत्तरणं क० भुज०-श्रप्प०-श्रवह्वि०वंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सन्वलोगो | श्रवत्त० लोग० | श्रसं० | श्रायु० श्रवत्त०-श्रप्पद० सन्वलोगो | एवं श्लोधभंगो तिरिक्खोधं सन्वएइंदि०-पुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-बादरपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसि श्रपज्जत्ता० तेसि

श्रीर बादर श्राप्यांत तथा इन्होंके सब सूक्ष्म बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक श्रारित तथा इन्होंके अपर्यात जीवोंमें सब पदोंका क्षेत्र सब लोक है। इतनी विदोषता है कि बादरोंमें लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है श्रीर बादर वायुकायिकोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। दोष रहीं सख्यात श्रीर असंख्यात राशियोंमें सब पदोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। इतनी विशेषता है कि वायुकायिक पर्यात जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है।

निरं,पार्थ — यहां भुजगारबन्ध आदिकी अपेसा सेत्रका विचार किया गया है। लोकमें प्रायः पकेन्द्रियादि सभी जीव सात कर्मोंका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्ध करते हैं इसलिए इन पदोंका सामान्यरूपसे सब तेत्र कहा है। अवक्तव्यवन्ध उपशमश्रेणिसे उतरनेवाले जीवोंके या मोहनीयकी अपेसा स्दमसाम्परायमें और सात कर्मोंकी अपेसा उपशान्त-मोहमें मरकर देव होनेवाले जीवोंके होता है, यतः इनका सेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, अतः सात कर्मोंके अवक्रव्य पवका बन्धवाले जीवोंका उक्तप्रमाण सेत्र कहा है। तथा आयुकर्मके दो पदोंकी प्राप्त पकेन्द्रिय सब जीवोंके होती है, इसलिए आयुकर्मके दोनों पदवाले जीवोंका भी सब लोक सेत्र कहा है। यहां शेप मार्गणाओं समभव पदोंके सेत्रका सामान्यरूपसे संकेत किया ही है। सो उस मार्गणाके सेत्रको जानकर यथासम्भव उसे घटित कर लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाओं सात कर्मोंका बन्ध होता है उन सबमें सात कर्मोंका अवक्रव्य पद नहीं होता, किन्तु जिन मार्गणाओं उपशमश्रेणिका आरोहण और अवरोहण सम्भव है उन्हीं में अवक्रव्य पद होता है। सो सर्वत्र इस पदवाल जीवोंका सेत्र लोकके असंख्यातवें भागममाण ही है।

#### इस प्रकार चेत्रानुगम समाप्त हुआ।

३१०. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और आदेश। उनमेंसे ओघकी अपेचा सान कमोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ! सब लोकका स्पर्श किया है । अवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है । आयुक्मके अवक्रव्य और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यक्ष, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, अलकायिक, अग्निकायिक, बायुकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर आयुकायिक, बादर आयु

चेव सव्वस्नुहुम० सव्ववणप्पदि-िणयोद्-बाद्रवणप्पदिपत्तेय० तस्सेव अज्ञत्ता०। सव्ववादराणं त्रायु० दो पदा लोगस्स असं०। एविर बादरण्डंदि०-बादरवाड० लोगस्स संखेजा०। कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-एावुंस०-कोधादि०४-मिद्०-सुद०-असंग०-अचक्खु०-किएए०-एगिल०-काउ०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असिएए०-श्राहारग ति श्रोषं। एविर अवत्त० केसं चेव एत्थि। यसिमित्थ तसिमोष्टं।

३११. त्रादेसेण रोग्इएस सत्तराणं क० भुज०-ऋष-ऋविठ छच्चे।इसभा० । ' ऋायु० खेत्तर्भगो । पढमपुढवि० खेत्तर्भगो । विदियादि याव सत्तमा त्ति एवं चेव । राजिर सगकोसर्ण ।

३१२. सन्वपंचिदियतिरिक्त-मणुसत्रपज्ञ०-सन्वविगलिदिय-पंचिदिय-तस०-त्रपज्जत्ता० वादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवण०पत्ते०पज्जत्ता० सत्तरणं क०-भुज०-त्रप्य०-त्रवि हे० लोगस्स त्रसं० सन्वलोगो वा । एविर वादरवाउ० लोगस्स संत्वे० सन्वलो० । त्रायु० त्वेत्तभंगो। मणुस०३ सत्तरणं क० भुज०-त्रप्य०-त्रवि व्यपज्जत्तभंगो। त्रवत्त० त्रोघं। त्रायु० त्वेत्तभंगो।

कायिक श्रीर इनके अपर्याप्त तथा इन्होंके सब मृक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक. सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रीर इनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु सब बादरोंके आयुक्मके दो पदोंका स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय श्रीर बादर वायुकायिक जीवोंका आयुक्मके दो पदोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रताझानी, श्रसंयत, अचकुदर्शनी, रुज्ललेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिश्र्यादिष्ट, असंबी श्रीर श्राहारक जीवोंके सब पदोंका स्पर्शन श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमेंसे श्रवकव्य पद किन्हींके नहीं हैं। जिनके हैं उनके उसका स्पर्शन श्रोधके समान है।

३११. श्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर श्रौर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका स्पर्शन चेत्रके समान है। पहली पृथिवीमें चेत्रके समान स्पर्शन है। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक इसी प्रकार है। किन्तु इतनी विशेषता है कि श्रपनी श्रपनी पृथिवीका स्पर्शन कहना चाहिए।

३१२. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्यात, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्यात, अस अपर्यात, बादर पृथिवीकायिक पर्यात, बादर जलकायिक पर्यात, बादर अनिकायिक पर्यात, बादर वायुकायिक पर्यात और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्यात अविंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पर्दोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है। इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्यात जीवोंमें उक्त पर्दोका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है। तथा इन सब मार्गणाओं आयुक्रमंके दोनों पर्दोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मनुष्यिकमं सात कर्मोंके भुजगार, अस्पतर और अवस्थित पर्दोका स्पर्शन मनुष्य अपर्यातकों समान है। अवकृत्य पदका स्पर्शन ओवके समान है। तथा आयुक्रमंके दोनों पर्दोका स्पर्शन कोवके समान है।

- ३१३. देवेस सत्तरणं क॰ भुज॰-अप॰-अविह॰ अह-णवचो०। आयु० दो वि पदा अहचो०। भवण०-वाणवे॰-जोदिसि॰ सत्तरणं क० भुज-अप०-अविह॰ अद्धुह-अह-णवचो०। आयु० दो वि पदा अद्धुह-अहचो०। सोधम्भीसाणे देवोषं। सणक्कुमार याव सहस्सार ति सब्बे भंगा अहचो०। आणदादि अच्चुटा ति बच्चोह०। उविर खेतं।
- ३१४. पंचिदिय-तस॰ तेसिं पज्जता॰ पंचमण०-पंचमचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सिएए त्ति सत्तरणां क० भुज०-अप्प०-अविद्वि० अद्वची० सन्वलोगो वा । अवत्त० ओद्यं । आयु० दो वि पदा अद्वची० ।
- ३१५. वेडिव्यि सत्तरणं क० भुज०-त्रप्य०-त्रविक श्रद्ध-तेरहचो० । श्रायु० दो वि पदा श्रद्धचो० । वेडिव्यिमि०-स्राहार०-श्राहारमि०-कम्मइ०-श्रवगद्०-मण-पज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं०-श्रणाहारग ति खेत्तभंगो ।
- ३१६. विभंगे सत्तरणां क॰ भुज॰-अप्प॰-अविद्वि० अद्व-तेरहचोद० सव्वलो॰। आयु० दो वि पदा अद्वचो०। आभि॰-सुद०-ओथि० सत्तरणां क० तिरिणपदा०
- ३१३. देवोंमें सात कमोंके भुजगार, श्रल्पतर श्रौर श्रवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रौर नौ बटे चौदह राजु है। श्रायुक्तमंके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। भवनवासी, व्यन्तर श्रौर ज्योतिषी देवोंमें सात कमोंके भुजगार, श्रल्पतर श्रौर श्रवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम साढ़ तीन बटे चौदह राजु है। श्रायुक्तमंके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु श्रौर श्राठ बटे चौदह राजु है। सौधर्म श्रौर पंशान कल्पमें सब पदोंका स्पर्शन सामान्य देवोंके समान है। सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। श्रानत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। श्रानत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ कम छह बटे चौदह राजु है। इससे श्रागेके देवोंमें सब पदोंका स्पर्शन क्रेक समान है।
- ३१४. पञ्चेन्द्रिय, त्रस श्रीर इन दोनोंके पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चश्चदर्शनी श्रीर संझी जीयोंमें सात कमींके भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर सब लोक है। श्रवक्षव्य पदका स्पर्शन श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछकम श्राठ बटे चौदह राजु है।
- ३१५. बैकियिककाययोगी जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पर्दोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और तेरह बटे चौदह राजु है। आयुक्तमें दोनों ही पर्दोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है। बेकियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, कार्मणुकाययोगी, अपगतवदी, मनःपर्ययद्वानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्व दिसंयत, स्क्ष्मसाम्परायसंयत और अनाहारक जीवोंके अपने सब पर्दोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।
- ३१६. विभक्तबानमं सात कर्मोके मुजगार, श्रहणतर और श्रवस्थित पदांका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु और सब लोक है। श्रायु-कर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। श्राभिनिबोधिक हानी, श्रुतकानी और श्रवधिकानी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे

श्रद्धचो । श्रवत्त वित्तभंगो । श्रायु० दो पदा० श्रद्धचो । एवं श्रोधिदं । सम्मादि०-खइग०-वेदग० । संजदासंज० सत्तरणं क० तिरिण पदा० अच्चोइ० । श्रायु० खेतं ।

३१७. तेउले० सत्तरणं क॰ भुज॰-ऋष्प॰-ऋबद्धि॰ ऋट्ट-णवचो०। ऋायु॰ दो वि पदा ऋटचो॰। पम्माए सन्त्रे भंगा ऋटचो॰। सुकाए सन्त्रे भंगा छच्चो॰। एविर सत्तरणं क॰ ऋबक्क० [लेत्त-] भंगो।

३१८. सासण् सत्तरणं क॰ भुज॰-अप्प०-अविद्या अह-बारह० । आयु॰ दो पदा० अद्वचो० । सम्मानि॰ सत्तरणं क॰ भुज॰-अप्प॰-अविद्ये अद्वचोद्दस॰ । एवं फोस्सर्य समत्तं ।

### कालागुगमो

३१६. कालाणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरणं क० भुज०श्रप०-श्रविद केविचरं कालादो होदि ? सव्बद्धा । श्रवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं । श्रायु० दो वि पदा० सव्बद्धा । एवं सव्वाणं श्रणंतरासीणं सगपदाणं ।

चौदह राजु है। श्रवह्नव्य पदका स्पर्शन त्रित्रके समान है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदौंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिए, त्रायिकसम्यग्दिए और वेदकसम्यग्दिए जीवोंक जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदौंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों पदौंका स्पर्शन त्रित्रके समान है।

३१%. पीतलेश्यावालं जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, अल्पतर और श्रवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है। पद्मलेश्यामें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। पद्मलेश्यामें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। शुक्ललेश्यामें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है। इतनी विशेषता है कि इनके सात कमोंके श्रवक्रव्य पदका स्पर्शन केश्रके समान है।

३१८. सासादन सम्यग्हिए जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, ऋत्यतर श्रौर श्रवस्थित पर्दोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु श्रौर कुछ कम बारह बटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों ही पर्दोका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। सम्यग्मिण्णादृष्टि जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, श्रव्यतर श्रौर अवस्थित पर्दोका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

### कालानुगम

३१९. कालानुगमकी स्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—क्रोघ और आदेश। ओघकी अपेता सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका कितना काल है ! सब काल है। अवक्षव्य पदका बन्ध करनेवाले जोघोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। आयुकर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीघोंका सब काल है। इसी प्रकार सब अनन्त राशियोंके अपने अपने पदोंका काल जानना चाहिए।

३२०. आदेसेण णेरइएस सत्ताणं क० भुज०-अप० जह० एग०, उक्क० आवित्ति० असं०। अविद्विः सन्वद्धा। आयु० अवत्त० जह० एग०, उक्क० आर्वात्ति० असं०। अप० जह० अंतो, उक्क० पत्तिदो० असं०। एवं सन्वित्तं असंवेज्जगसीणं अवत्तन्वरिद्धाणं सांतररासी असंवेज्जलोगरासी मोत्तूण। एवरि आणदादीणं आयु० अप्यद्रवंध० जहएसु० अंतो०। अवत्तन्व० जह० एग०, उक्क० संवेज्जसम्थे।

३२१. मणुस-पंचिदिय-तस०२ पज्जत्त० सत्तराएं क० भुज०-ऋष० जह० एग०, टक० आविति० असं०। अविदि० सन्वद्धा। अवत्त० आर्यः। आयु० एगिस्यभंगाः।

विशेषार्थ—यहां नाना जीवोंकी श्रपेत्ता भुजगार श्रादि पदोंके कालका विचार किया जा रहा है। सात कर्मोंका श्रवक्रव्य पद उपशमश्रेणि पर चढ़कर उतरनेवाले श्रीर मरकर देव होनेवाले जीवोंके होता है। यतः उपशम श्रेणिपर चढ़नेका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्हण्ड काल संख्यात समय है, इसलिए श्रोघसे सात कर्मोंके श्रवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्हण्ड काल संख्यात समय कहा है। श्रेष कथन स्वगम है।

३२०. श्रादेशसे नारिकयों सात कर्मीके भुजगार श्रीर श्रल्पतर पदींका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रविस्थित पदका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रल्पतर पदका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्न श्रीर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार श्रवक्तव्य पदसे रहित सब श्रसंख्यात राशियोंका काल जानना चाहिए। किन्तु जो सान्तर राशियों हैं श्रीर श्रमंख्यात लोकप्रमाण संख्यावाली राशियां हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रानतादिकमें श्रायुकर्मके श्रल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीवींका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। तथा श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवींका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है।

विशेषार्थ—यह हम पहले ही बतला आये हैं कि आयुक्स में बन्ध होने के प्रथम समयमें अवक्रव्य पद होता है। और अनन्तर अल्पतर पद होता है, इसलिए यहां यह प्रश्न होता है कि आयुक्स के अवक्रव्य पदका उत्कृष्ट काल आविल के असंख्यात वें भाग प्रमाण रहने पर अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यात वें भाग प्रमाण कैसे प्राप्त हो सकता है? समाधान यह है कि एक या नाना जीवोंने आयुक्स का अवक्रव्यवन्ध किया और दूसरे समयसे वे अल्पतर बन्ध करने लगे। पुनः अल्पतर बन्ध के काल के समाप्त होने के अन्तिम समयमें दूसरे जीवोंने अवक्रव्यवन्ध किया और उसके दूसरे समयसे वे अल्पतर बन्ध करने लगे। इसप्रकार निरन्तर कपसे अल्पतर बन्ध का उत्कृष्ट काल लाने पर वह पत्यके असंख्यात वें भाग प्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहां अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यात वें भाग प्रमाण कहा है। आनतसे लेकर ऊपर के देव नियम से मनुष्यायुक्त बन्ध करते हैं और गर्भज मनुष्य संख्यात होने हैं, इसलिए आनतादिमें आयुक्म के अवक्रव्य पदका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

३२१. मनुष्य, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवों में सात कर्मों के भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्या- तर्वे भागप्रमाण है। अवस्थित पदका काल सर्वदा है। तथा अवस्थ्यपदका काल ओघके

१. मुजप्रती संखेजसम० शिरयभगो । मणुम- इति पाउः ।

एवं पंचमण०-पंचविष०-आभि-सुद्०-स्रोधि०-स्रोधिदं०-सम्मादिहि-चक्खुदं०-सिएण ति । सावरि पंचमण०-पंचविष० आयु० अप्प० जह० एग० । सुकले०-खइग० एवं चेव । सावरि आयु० आसादभंगो ।

३२२. मणुसपज्ज०-मणुसिणीमु सत्तरणं क० भुज०-त्रवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं। त्रविष्ठि सन्वद्धा। त्रायुग० अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं। अपद० नहएणु० श्रंतो०। एवं सन्वसंखेजरासीणं। येसि सत्तरणं क० अवत्तव्वं णित्थ तेसि पि तं चेव णाद्व्वं। मणुसअपज्ज० सत्तरणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० आवित्वि० असं०। अविद० जह० एग०, उक्क० पिलदो० असं०। आयु० एग० सिर्यभंगो। एवं सामण् । एवं चेव वेउव्वियभि०-सम्मामि०। आयु० णित्य।

३२३. पुढवि०-स्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपुढवि०- स्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव स्रपज्ज० तेसिं मुहुम० वादरवर्णप्पदिपत्तेय० तस्सेव स्रपज्ज० सब्वे भंगा सब्बद्धा ।

समान है। श्रायुकर्मके दोनों पदोंका काल नारिकयों के समान है। इसी प्रकार पाँच मनो-योगी, पाँच वचनयोगी, श्राभिनियोधक हानी, श्रुतहानी, श्रविधहानी, श्रविधदर्शनी, सम्यग्दिए, चचुदर्शनी श्रीर संश्री जीयों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीयों में श्रायुकर्मके श्रुट्पतरपदका जघन्य काल एक समय है। शुक्ललेश्यावाले श्रीर चायिकसम्यग्दिए जीयों में भी इसी प्रकार काल है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मके दोनों पदोंका काल श्रानत कल्पके समान है।

३२२.मनुष्य पर्यात श्रीर मनुष्यिनियों से सात कमीं भुनगार श्रीर श्रवहृत्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रृष्ट काल संख्यात समय है। श्रवस्थित पदका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रृष्ट काल संख्यात समय है। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य पदका जघन्य श्रीर उत्रृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार सब संख्यात राशियों का काल जानना चाहिए। तथा जिन संख्यात राशियों में श्रवहृत्य पदका बन्ध नहीं होता उनमें भी यही काल जानना चाहिए। मनुष्य श्रपर्यातकों में सात कमों के भुजगार श्रीर श्रत्यतरपदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है। श्रवस्थित पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रायुकर्मक दोनों पदों का काल नारिकर्यों के समान है। मनुष्य श्रपर्यातकों के समान सासादनसम्यग्दिए जीवों के जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वैकियिकिमिश्र काययोगी श्रीर सम्यग्मिध्यादिए जीवों के जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वैकियिकिमिश्र काययोगी श्रीर सम्यग्मिध्यादिए जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता।

३२३. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रान्तकायिक, वायुकायिक, वादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर श्रान्तकायिक श्रीर बादर वायुकायिक तथा इनके श्रपर्याप्त श्रीर सूहम, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके श्रपर्याप्त जीवोंमें सम्भव सब पदोंका काल सर्वदा है।

१. मूलप्रतौ सञ्बद्धसंखेजरासीणं इति पाठः ।

३२४. आहार॰-आहारमि० सत्तारणं क० भुज०-अप्पद्० जह० एग०, उक० संखेज्जसम०। अविद्वि जह० एग०, उक० अंतो०। आयु० अवत्तव्व० जह० एग०, उक० संखेज्जसम०। अप्प० जह० एग०, उक अंतो०।

३२५. त्रवगद० सत्तरणं क० भुज०-त्रप्य०-श्रवत्त० जह० एग०, उक० संखेज्जसम० । त्रविद्वि जह० एग०, उक० श्रंतो० । एवं सुहुमसं० छरणं क०। खबरि श्रवत्तव्वं एत्थि । कम्मइ०-श्र'णाहा० सत्तरणं क० भुज०-श्रप्य०-श्रविद्वि सव्बद्धा । एवं कालं समत्तं ।

# **अंतराग्रुगमो**

३२६. श्रंतराणुगमेण दुवि ॰ — श्रोघे ॰ श्रादे ॰ । श्रोघे ॰ सत्तएणं क ॰ भ्रज ॰ -श्रप्प ॰ -श्रवि ॰ एत्थि श्रंतरं । श्रवत्तव्ववं ॰ जह ॰ एग ॰, उक्क ॰ वासपुथत्तं । श्रायु ॰ दो पदा एत्थि श्रंतरं । एवं कायजोगि-श्रोरालिका ॰ -श्रवक्खु ॰ -भविस ॰ -श्राहारग ति ।

३२७. त्रादेसेण णेरइएसु सत्तरणं क॰ भुज॰-ऋष० जह० एग॰, उक्क॰

३२४. श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार श्रीर श्रव्पतरपदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रवस्थित-पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। श्रायुक्मके श्रवक्रव्यपदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रव्यतर पदका अधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रव्यतर पदका अधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहुर्त है।

३२४. श्रपगतवेदवाले जीवोंमें सात कमींके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवक्रव्य पदींका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रवस्थित पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार सूदमसाम्परायिक संयत जीवोंमें छह कमींके पदींका काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रवक्रव्य पद नहीं होता। कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमींके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवस्थित पदींका काल सर्वदा है।

#### इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। ।

#### अन्तरानुगम

३२६.श्रन्तरातुगमकी श्रपंचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध और श्रादेश । श्रोधकी श्रपंचा सात कर्मोंके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवस्थित पर्दोका अन्तरकाल नहीं है। श्रवक्रव्य-पदका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। श्रायुकर्मके दो पर्दोका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार काययोगी, श्रीदारिकाययोगी, श्रचचुद्शीनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ--उपशमश्रेणिका जधन्य अन्तरकास एक समय और उत्हृष्ट अन्तरकास वर्षपृथक्त्व होने से यहां सात कर्मोंके अवक्रव्यपदका अन्तर काल उक्रप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

३२७. श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कर्मोंके भुजगार और श्रल्पतर पदका जघन्य श्रन्तर

१. मूबपती सम्मद् शायु अस्तर्य इति पाठः ।

श्रंतो । श्रविष्ठ णित्थ श्रंतरं । श्रायु । दो पदा । जह । एग । उक्क च च व से सुहुत्तं । एवं सन्वणेरइएस्र । श्रायु । परिवादीए श्रद्धतालीसं सुहुत्तं पक्षं मासं वे मासं चत्तारिमासं हम्मासं वारसमासं । एवं चेव देवाणं पि कादन्वं । एवरि सन्वहे पिलदोवमस्स संखेज ।

३२८. तिरिक्षेम्र सन्वे भंगा एत्थि अंतरं । एवं सन्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वाउ०-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव अप०-मृहुम०-सन्ववएा-प्किदि-िएयोद्-वाद्ग्वएप्किद्पत्तेय० तस्सेव अप० ओरालियभि०-कम्भइ०-एावुंस०-कोधादि०४-मिद्०-सुद्०-असंज०-किएए०-एगिल०-काउ०-अब्भव०-भिच्छा०-असिएए-अएगाहारग ति । एवरि लोभे मोह० ओषं ।

३२६. सन्वर्षचिदियतिरिक्ख० सत्तराणं क० भुज०-ऋप्पद्० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रविष्ठि एत्थि श्रंतरं। श्रायु० दो पदा० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। पज्जत्त-जोणिणीमु जह० एग०, उक्क० चडवीसं मुहु०। श्रपज्ज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०।

३३०. मगुसअप० सच्चे भंगा जह० एग०, उक्क० पित्ति श्रेयं । मगुस०३ काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहर्त है। अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके दोनों पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है। इसी प्रकार सव नारिकयों में जानना चाहिए। किन्तु आयुकर्मके दोनों पदोंका कमसे अड़तालीस मुहूर्त, एक पन्न, एक माह, दो माह, चारमाह छह माह और वारह माह है। इसी प्रकार देवोंके भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें पत्यका संख्यातवां भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर है।

३२८. तिर्यञ्चोंमें सम्भव सब पदोंका श्रन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार सव पकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रानिकायिक, वायुकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक श्रीर इन्होंके श्राप्यात्त व सूक्ष्म, सब वबस्पतिकायिक, सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, श्रीर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर श्रार वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर श्रार व्याप्याति, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवदी, कोधादि-वार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रमंयत, रूष्णलेश्यावाले, नीललंश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्षी श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें मोहकर्मके पर्वोक्षा श्रन्तरकाल श्रोधके समान है।

३२९. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंमें सात कमोंके भुजगार श्रोर श्रल्पतर पदका जघन्य झन्तरकाल एक समय श्रोर उत्हृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवस्थित पदका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रायुकर्मके दो पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्हृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहुर्त है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त श्रोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें श्रायुकर्मके दो पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्हृष्ट श्रन्तरकाल चौबोस मुहुर्न है। तथा श्रप्रप्ति पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंमें अपने पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्हृष्ट श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्हृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहुर्त है।

३३०. मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें सम्भव सब पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रीर उत्हार श्रन्तरकाल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्यत्रिकमें सात कर्मीके सत्तरणं क॰ भुज॰-अप्पद०-अविह॰ आयु॰ दो पदा॰ पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । सत्तरणं क॰ अवत्त॰ ओघं । सन्वविगलिदिय॰ पचिदियतिरिक्खभंगो । पंचि-दिय-तस॰ पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवरि सत्तरणं क० अवत्त॰ ओघं ।

- ३३१. वादरपुढवि०-म्राउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवण०पत्तेयपज्जत्ता० विगत्ति-दियत्रपञ्जत्तभंगो । एविरि तेउका० स्रायु० दो वि पदा जह० एग०, उक्क० चडवीसं मुहु० ।
- ३३२. पंचमण०-पंचवचि०-वेउिव्वयका०-इत्थिवे०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-सिएण त्ति सगपदा० मणुसिभंगो । वेउिव्वयमिस्स० सन्वे भंगे जह० एग०, उक्क० वारसमु० । ब्राहार०-ब्राहारमि० सन्वे भंगे जह० एय०, उक्क० वासपुधत्तं ।
- ३३३. अवगदवे॰ सत्तरणं क० भुज॰-अवत्त० जह० एग॰, उक्क॰ वास-पुथत्तं । अप्प॰-अविडि॰ जह॰ एग॰, उक्क० अम्मासं । एवं सुहुमसं । सत्तरणं क॰ अवत्त॰ एत्थि अंतरं ।

भुजगार, श्रत्यतर श्रीर श्रवस्थित पर्दोका तथा श्रायुकर्मके दो पर्दोका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान है। सात कर्मोंके श्रवक्रव्य पर्दका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। सब विकलेन्द्रियोंमें सब पर्दोका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकं समान है। तथा पञ्चेन्द्रिय श्रीर त्रसोंमें सब पर्दोका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान है। इतनी विश्लेपता है कि सात कर्मोंके श्रवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है।

- ३३१. बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्राग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक श्रार पर्याप्त जीवोंमें सब पदोंका श्रन्तरकाल विकलेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्राग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें श्रायुकर्मके दो पदोंका जधन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल चौवीस मुहुर्त है।
- ३३२. पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभक्षश्वानी, चश्चदर्शनी श्रोर संक्षी जीवोंमें श्रपने श्रपने पदोंका श्रन्तरकाल मनुष्यिनयोंक समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर बारह मुहूर्त है। श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर वर्षण्ट करत्व है।
- ३३३. श्रपगतवेदमें सात कर्मोंके भुजगार और श्रमक्रव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है। अल्पतर श्रीर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इसी प्रकार स्कृमसाम्पराय संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विद्येपता है कि इनके सात कर्मोंके श्रवक्तव्य पदका अन्तर नहीं होता।

विशेषार्थ—भुजनार श्रीर श्रयक्तव्य पद उपशमश्रेणिमें होते हैं श्रीर उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल वर्षपृथक्तव है। इसीसे यहां श्रपगतवेदी जीवोंके सात कर्मोंकं भुजगार श्रीर श्रवक्तव्य पदोंका उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तव कहा है। स्क्मसाम्पराय संयत जीवोंके भुजगार पदका यह श्रन्तर मोहनीयके विना छह कर्मोंका प्राप्त होता है। शेप कथन स्नाम है।

३३४. ऋाभि०-सुद०-ऋोधि० सत्तरणं क० मणुसभंगो । ऋायु० दो वि पदा० जह० एग०, उक्क० मासपुथ० । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-संजदासंजद-ऋोधिदं०-सम्मादि'०-वेदग० सगपदाणं । एवं चेव मणपज्ज० । एविरि ऋायु० दो वि पदा० जह० एग०, उक्क० वासपुथ० । एवं परिहार०-खइग० ।

३३५. तेउ॰-पम्म० देवभंगो । आयु॰ दो वि पदा॰ जह० एग०, उक्क० अडदालीसं ग्रुहु॰ पक्तवं । सुकाए श्रोधिभंगो ।

३३६. उवसम० सत्तरणां क० भुज०-ऋष्पद०-ऋविह० जह० एग०, उक० सत्त रादिंदियाणि । ऋवत्त० ऋोघं । सासण० ऋहण्णं क० सम्मामि० सत्तरणां क० सन्वपदा० जह० एग०, उक पत्तिदो० । एवं ऋंतरं समत्तं ।

### भावागुगमो

३३७. भावाणुगमेण दुवि : अयोवे : श्रादे : । श्रोघे : श्रद्धां क : सन्वपदाणं वंधगा त्ति को भावो ! श्रोदइगो भावो । एवं जाव श्रणाहारग त्ति णादव्वं ।

३३४. श्राभिनिकोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रौर श्रविधश्वानी जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंका श्रन्तर मनुष्योंके समान है। श्रायुक्तमंके दोनों पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर मासपृथक्त्व है। इसी प्रकार संयत; सामायिकसंयत, ब्रेदोपस्थापना-संयत, संयतासंयत, श्रविधदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रौर वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंके श्रपने श्रपने पदोंका श्रन्तर जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार मनःपर्ययश्वानी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुक्तमंके दोनों ही पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। मनःपर्ययश्वानियोंके समान परिहारविश्विद्धसंयत श्रौर क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

३३४. पीतलेश्यावाले श्रीर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके श्रपने सब पदोंका श्रन्तर देवोंके समान है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका अधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कमसे श्रद्धतालीस मुद्धर्त श्रीर एक पत्त है। श्रुक्ललेश्यामें सब पदोंका श्रन्तर श्रवधिशानियोंके समान है।

३३६. उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, श्रक्पतर श्रीर श्रवस्थित पद-का जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सात दिन रात है। श्रवक्रव्य पदका श्रन्तर श्रोघके समान है। सासादन सम्यग्दिष्योंमें श्राठों कमोंके श्रीर सम्यग्मध्यादिष्ट्योंमें सात कमौंके सब पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है।

### इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

### भावानुगम

३३७. भावानुगमकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ और श्रादेश। श्रोघसे बाठों कर्मोंके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौनसा भाव है १ श्रीदियक भाव है। इसी प्रकार श्रनाद्दारक मार्गणा तक जानना चाद्दिए।

१. मृजपती सम्मामि बेदग इति पाठः।

# अप्पाबहुगागुगमो

३३८. अपाबहुगाणुगमेण दुवि०—अघे० आदे० । अघे० सत्तरणं क० सम्बत्थोवा अवत्तव्वध्या । अप्पद्०बंध० अणंतगु० । भुज०वं विसे० । अविह० वंध० असं०गु० । आयु० सन्वत्थोवा अवत्त०वंधगा । अप्पद० असं०गु० । एवं तिरिक्खोधं कायजोगि-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अवस्तु०-किरणा०-णील०-काउ०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-आहारग नि । णवरि एसं अवत्त ० णित्थ तेसं सन्वत्थोवा अप्पद० । भुज० विसे० । अविह० असं०गु० ।

३३६. त्रादेसेण ऐरइएस सत्तरणं क० सन्वत्थोवा भुज०-त्रण० । श्रविह० त्रसं०ग्र० । त्रायु० त्रोघं। एवं सन्विधारय-सन्वर्षचिदियतिरिक्ख-मणुसत्रज्ञ० देवा याव त्रवराजिदा त्ति सन्वविगत्तिदिय-सन्वर्षचकाय-त्रोरालियमि०-वेउ-न्विय'०-वेउन्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-सासण०-

विशेषार्थ—कर्मोंकी भुजगार श्रादि स्थितिका बन्ध कपायसे होता है श्रीर कषाय श्रीदियक भाव है, इसलिए यहाँ एक ही भाव कहा है। यहाँ किसी भी मार्गणामें श्रादेश प्ररूपणा सम्भव नहीं है। श्रीघके समान ही सर्वत्र जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

### इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुन्ना।

#### **अल्पवहुत्वान्**गम

३३८. श्रव्यवद्दुत्वानुगमकी श्रपेन्ना निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे सात कमीं श्रेष्ठ श्रव्यवद्दका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रव्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रमत्त्रगुणें हैं। इनसे भुजगार पदका बन्ध करनेवाले जीव विशेष श्रिष्ठक हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्यपदके बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रव्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रवश्चदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, श्रमव्य, मिथ्यादृष्टि श्रीर श्राहारक जीवांके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाश्रोमें सात कर्मीका श्रवक्तव्य पद नहीं है उनमें श्रव्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार पदका बन्ध करनेवाले जीव विशेष श्रिक हैं श्रीर इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं।

३३९. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंके भुजगार श्रीर श्रन्पतरपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। श्रायुकर्मके पर्दोक्ता श्रन्यखुत्व श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रपर्यात, देव, श्रपराजित विमान तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पाँचों स्थावरकाय, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, क्रीवेदी, पुरुषवेदी, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पश्चलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासादन-सम्यग्दिष्ट, सम्यग्मध्यादिष्ट श्रीर श्रसंही जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि

<sup>1.</sup> मूकमतौ नेदय॰ वेडच्यिवमि॰ इति पाठः ।

सम्मामि॰ असिएण ति । एवरि आणदादि अवराजिदा ति आयु० संखेज्जं कादव्वं। ३४०. मणुसेसु सत्तरणं क० सव्वत्थोवा अवत्त । भुज ०- अपद० असं० गु० । अविहि॰ असं॰ गु० । आयु० ओघं। एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । एवरि संखेज्जं भाणिद्व्वं । एवं सव्वह०- आहार०- आहारिमि॰ - मणपज्ज० - संजद-सामाइ०- खेदोवहा०। एवरि मणपज्ज० - संजद० सत्तरणं क० अवत्त० अत्थि सेसाणं एत्थि।

३४१. पंचिद्य०२-पंचमण०-पंचवचि०-आभि०-सुद०-ऋोधि०-चक्खुदं०-ऋोधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सिएण त्ति मणुसभंगो। एवरि-सुक्कले०-खइग० ऋायु० मणुसिभंगो।

३४२. तस॰२ त्रोघं! एवरि असंखेज्जं काद्व्वं। एवं तसअप०। एवरि अवत्तव्वं एिथ । त्रोरालियका० त्रोघं। एवरि भुज॰ अप्प० तुल्लं। कम्मइ॰ सत्तएएं क० सव्वत्थोवा भुज० अप्प०। अविदि० असं० गु०। अवगद० सत्तएएं क० सव्वत्थोवा अवत्त०। भुज० संखे० गु०। अप्पद० सं० गु०। अविदि० सं० गु०। आनत कल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें आयुक्तमेंके अल्पबहुत्वको कहते समय संख्यातगुणा कहना चाहिए।

३४०. मनुष्यों में सात कमोंके अवक्तव्य पद्दका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर पद्दका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। इनसे अवस्थित पद्दका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। आयुक्रमंके दोनों पदोंका अल्पबहुत्व श्रोधके समान है। इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयोंके जानना जाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ असंख्यातके स्थान पर संख्यात कहना चाहिए। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत और खेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनःपर्ययक्षानी और संयत जीवोंके सात कमोंका अवक्तव्य पद है, शेषके नहीं है।

३४१. पञ्चेन्द्रियद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, श्राभिनिबोधिकझानी, श्रुत-झानी, अवधिझानी, चचुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दिए, ज्ञायिक सम्यग्दिए, उपशमसम्यग्दिए श्रीर संझी जीवोंमें सब पदोंका श्रव्यबद्धुत्व मनुष्योंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रुक्कलेश्यावाले श्रीर ज्ञायिकसम्यग्दिए जीवोंमें श्रायुक्मके दोनों पदोंका श्रल्प-बहुत्व मनुष्यिनियोंके समान है।

३४२. त्रसद्धिकमें सब पर्शेका ऋत्पबहुत्व श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि अनन्तके स्थानमें असंख्यात कहना चाहिए। इसी प्रकार त्रस अपर्यातकों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके सात कर्मोंका अवक्तव्य पद नहीं होता। औदारिक काययोगी जीबोंमें सब पर्दोका ऋत्पवहुत्व श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके सात कर्मोंके भुजगार और ऋत्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव तुल्य होते हैं। कार्मणकाययोगी जीबोंमें सात कर्मोंके भुजगार और ऋत्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। अपगतवेदी जीबोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

सुहुमसं व्यागं क व्यव्योवा भुज । अप्प व्यव्याव । [अविद्व व्यव्याव । अप्प व्याव । विक्रा विक्रा । अप्प व्याव । अप्प व्याव । अप्प विक्रा । विक्रियों । एवं अप्प वहुगं समर्ता ।

## पद्गिक्खेवो

३४३. पदणिक्लेवे त्ति तत्थ इमाणि तिणिण अणियोगद्दाराणि—समुक्तित्तणा सामित्तं अणाबहुगे ति ।

## समुक्कित्तगा

३४४. सम्रुक्तित्तर्णं दुविधं — जहएएएयं उक्तस्सयं च । उक्तस्सए पगदं । दुवि ॰ — स्रोघे ॰ स्रादे ॰ । स्रोघे ॰ सत्तरणं क ॰ स्रित्य उक्तिस्सिया वड्ढी उक्क ॰ हाणी उक्क ॰ स्रवहाएं । एवं याव स्रणाहारग ति ऐदिव्वं ।

३४५. जहरूराए पगदं । द्वि०--श्रोघे० त्रादे० । श्रोघे० सत्तरएां क० श्रात्थ

जीवोंमें छह कमेंकि भुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रत्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। श्रनाहारक जीवोंमें सात कमेंकि अपने पदोंका श्रत्यबहुत्व कार्मणकाय-योगवालोंके समान है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

#### पदनिचेप

३४३. श्रव पदनिचेपका श्रधिकार है। इसके ये तीन श्रधिकार हैं—समुर्त्कार्तना, स्वामित्व श्रीर श्रव्पबहुत्व।

विशेषार्थ—यहाँ 'पद' शब्दसे वृद्धि, हानि श्रीर श्रवस्थान इन तीन पदोंका प्रहण किया गया है। ये तीनों पद उत्छए भी होते हैं श्रीर जघन्य भी। श्राश्य यह है कि इस श्रव्योगद्वारमें यह बतलाया गया है कि कोई एक जीव यदि प्रथम समयमें श्रपने योग्य जघन्य स्थितिबन्ध करता है श्रीर दुसरे समयमें वह स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करता है तो उसके बन्धमें श्रधिकसे श्रधिक कितनी वृद्धि हो सकती है श्रीर कमसे कम कितनी वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है श्रीर श्रनन्तर समयमें वह स्थितिको घटा कर बन्ध करता है तो उस जीवके बन्धमें श्रधिकसे श्रधिक कितनी हानि हो सकती है श्रीर कमसे कम कितनी हानि हो सकती है यही सब विषय इस प्रकरणमें विविध श्रव्योगों के द्वारा दिखलाया गया है। वृद्धि श्रीर हानि होने बाद जो श्रवस्थित बन्ध होता है उसे यहाँ श्रवस्थित बन्ध कहा है। यह जिस प्रकारकी वृद्धि श्रीर हानिके बाद होता है उसका वही नाम पड़ता है।

### समुत्कीर्तना

३४४. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी उत्कृष्ट बृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए ।

३४४. जघन्यका प्रकरण है। उसकी ऋषेत्रा निर्देश दो प्रकारका है-- स्रोघ स्रीर

जहिएया बहुी [जहिएएया हाएी] जह० अवदाएं। एवं याव अर्णाहारग ति ऐदिव्वं। सामित्तं

३४६. सामित्तं दुवि०—जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्राघेण सत्तएणं क० उक्कस्सिया वट्टी कस्स होदि ? याव दुटाणिययव मज्भस्स उविरं श्रंतोकोडाकोडिटिदिवंधमाणो उक्कस्सयं संकिलेसं गदो उक्कस्सयं दाहं गदो तदो उक्कस्सयं दिदिवंधो तस्स उक्किस्सया वट्टी । उक्किस्सया हाणी कस्स ? यो उक्कस्सिटिदवंधमाणो मदो एइंदियो जादो तत्पाश्रोग्गजहएणए पिददो तस्स उक्किस्सया हाणी । उक्क० श्रवटाणं कस्स होदि ? उक्कस्सयं टिदिवंधमाणो सागार-क्खण्ण पिटिभग्गो तत्पाश्रोग्गजहएणए टिदिवंधहाणे पिडदो तस्सेव से काले उक्कस्सयमवटाणं। एवमाधभंगो कायजोगि-कोधादि०४-मिद०-मुद०-श्रसंज०-श्रचक्खदं०-भवसि०-श्रवभवसि०-मिच्छादि०-श्राहार्ग ति ।

श्रादेश । श्रोधकी श्रपेत्ता सात कर्मीकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि श्रौर जघन्य श्रवस्थान है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

#### स्वामित्व

३४६. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य श्रोर उत्हृष्ट । उत्हृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रणेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश । श्रोघकी श्रणेक्षा सात कर्मोंकी उत्हृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो दोस्थानिक यवमध्यके ऊपर श्रन्तकोटाकोटिसागरप्रमाण स्थितिका बन्ध करता हुत्रा उत्हृष्टसंक्लेश श्रोर उत्हृष्ट दाहको प्राप्त होकर श्रनन्तर उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्हृष्ट वृद्धि होती है । उत्हृष्ट हानि किसके होती है जो उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए मर कर एकेन्द्रिय हो गया श्रोर वहां तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध करने लगता है उसके उत्हृष्ट हानि होती है । उत्हृष्ट श्रवस्थान किसके होता है ? जो उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगके न रहनेसे संक्लेश परिणामोंसे च्युत होकर तत्प्रायोग्य जघग्य स्थितिबन्धस्थानको प्राप्त होता है उसके तदनन्तर समयमें उत्हृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार श्रोधके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यक्षानी श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रचशुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहां बन्धस्थितिकी वृद्धि, हानि और अवस्थानकी पदनिसेप संझा है और जिस अनुयोगद्वारमें इसका विचार किया जाता है वह पदनिसेप अनुयोगद्वार है। यह वृद्धि, हानि और अवस्थान जधन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। यहां सर्वप्रथम उत्कृष्टका विचार करते हुए वह किसके होता है यह बतलाया गया है। संझी पञ्चिन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टिके जधन्य स्थितिबंध अन्तःकोटाकोटिसागरप्रमाण होता है और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिबम्ध होता है। अब एक ऐसा जीव लो जो जधन्य स्थितिका बन्ध करते हुए उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणामोंके होने पर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करने लगता है तो यह स्थितबन्धको उत्कृष्ट वृद्धि होगी। यह उत्कृष्ट वृद्धि स्वस्थानमें ही सम्भव है, एरस्थानमें सम्भव नहीं, इसलिए यहां स्थस्थान की अपेसा उत्कृष्ट वृद्धि बतलाई

३४७. त्रादेसेण एरइएस सत्तरणं क० उक्कस्सिया वट्टी-अवद्वाणे त्रोधं। उक्कस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो उक्कस्सयं द्विदि वंधमाणो मागारक्षवएण पिडिभगो तप्पात्रोगगजहरूणए पिडदो तस्सेव उक्कस्सिया हाणी। एवं सन्विण्रिय-पंचिद्यि तिरिक्ष०३-मणुस०३ देवा याव सहस्सार ति पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवि०-स्रोरालि०-वेउन्वि०-इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-विभंग०-चक्खुदं०-पंचले०-सिएण ति।

३४८. पंचिदियतिरिक्तश्रपज्ञ० सत्तारणं क० उक्क० वट्टी कम्स० ? यो तप्पा-श्रोगगजहरूरणयं द्विदि वंधमाणो तप्पाश्रोगगउक्कस्सयं संकिलेसं गदा तप्पाश्रोगग-उक्कम्सयं द्विदिवंधो तस्स उक्किस्सया वट्टी । उक्किस्सया हाणी कस्स होदि ? यो तप्पा-श्रोगगउक्किस्सयं द्विदि वंधमाणो सागारक्ष्यपूण पडिभगो तप्पाश्रोगगजहरूरणण् पदिदो तम्स उक्किस्सया हाणी । तस्सेव से काल उक्कस्सयमबद्वाणां । एवं मणुसश्च-

गई हैं। किन्तु उत्कृष्ट हानि परस्थानकी श्रापेक्षा प्राप्त होती है। कारण कि जो संश्री पञ्चे-निद्रय मिथ्यादिए पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा है वह मरकर एकेन्द्रिय भी हो सकता है श्रीर वहां एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिवन्ध करने लगता है। इस प्रकार उत्कृष्ट बृद्धि श्रन्तःकांडाकोडी कम सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण प्राप्त होती है श्रीर उत्कृष्ट हानि पल्यके श्रमंख्यातयें भागसे न्यून एक सागर कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण प्राप्त होती हैं। जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगके क्य होनसे तत्प्रायोग्य जघन्य स्थिति वाँध कर दूसरे समयमें पुनः उसी स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है। परस्थानमें यह उत्कृष्ट श्रवस्थान सम्भव न होनसे स्वस्थानको श्रपेका ही इसका निर्देश किया है। श्रेष व्याख्यान स्पष्ट है।

३४७. ब्रादेशकी ब्रापंता नारिकयों में सात कमीं की उत्कृष्ट बृद्धि ब्रीर उत्कृष्ट ब्रायस्थान ब्रायके समान है। उत्कृष्ट हानि किसके होती हैं? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगका त्तय होने से संक्लेश परिणामों की हानि होकर तत्त्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है उसीके उत्कृष्ट हानि होती हैं। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च विक मनुष्य त्रिक, देव, सहस्रार कल्पतकके देव, पञ्चिन्द्रियद्विक, श्रसद्विक, पाँचीं मनोयोगी, पाँचीं चचनयोगी, ब्रोदारिककाययोगी, वैक्रियककाययोगी, स्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, विभक्षशानी, चल्लदर्शनी, पाँच लेड्यावाले और संशी जीवोंके जानना चाहिए।

विशेपार्थ—पहले श्राघकी श्रपेक्षा परस्थानका श्रवलम्बन लेकर उत्कृष्ट हानि वतलाई थी। यहाँ जो मार्गणा विवक्तित हो उसीमें उत्कृष्ट हानि लाना इष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध कराते हुए तत्प्रायोग्य जधन्य स्थितिबन्ध करा कर यह उत्कृष्ट हानि लाई गई है। यहाँ जितनी मार्गणाएँ गिनाई गई हैं इन सबमें संही पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिध्यादिए श्रवस्था सम्भव होनेसे उनकी श्रपेक्षा यह कथनी करनी चाहिए।

३४८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकाँ में सात कर्मीकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होतो है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोग का ज्ञय होनेसे संक्लेश परिणामोंकी हानिवश तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करने लगता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है।

पज्ज० त्राणदादि उत्तरि सन्बद्ध त्ति सन्बण्इंदिय-विगत्तिदिय-पंचिदिय-तसत्रपज्ज०-सन्वपंचका०-त्रोरालियमि०-वेडन्वियमि०-त्राहार०-त्राहारमि०-त्राभि०-स्रुद०-त्रोधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदोव०-परिहार०-संजदासंजद-त्रोधिदं०-स्रुक्ति०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसमस०-सासण०-सम्मामि०।

३४६. कम्मइ०-अणाहार० सत्ताएणं क० उक्कस्सिया वट्टी कस्स होदि ? यो तप्पाओगगजहएणयं द्विदि बंधमाणो तप्पाओगगजकस्सयं संकिलेमं गदो तप्पा-अोगगजकस्सयं द्विदिवंधो तस्स उक्किस्सिया वट्टी । उक्किस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो तप्पाओगगजकस्सयं द्विदि वंधमाणो सागारक्ष्वएण पिडभगो तप्पाओगगजहरणण पिददो तस्स उक्क० हाणी । उक्कस्सयमवद्वाणं कस्स होदि ? वादरण्डंदियस्स तप्पाओगगिहिदीदो हाणी उक्कस्सयं कादृण अविदिद्स्स तस्सेव से काले उक्कस्सयमबद्वाणं।

३५०. [अवगद्वे०] सत्तराणं क० उक्क० वट्टी कस्स होदि ? उपमामगम्स परि-वदमाणम्स अणियद्विवादरसांपराइयम्स से काले सर्वेदो होहिटि ति तम्स उक्क० वट्टी । तस्सेव से काले उक्कम्सयमवद्याणं । उकक्सिया हाणी कम्स होदि ? उपमामय-

इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्याम, श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त, सब पाँचों स्थावरकाय, श्रोदारिक भिश्रकाययोगी, वैकियकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, श्रामिनवोधिकश्वानी, श्रुतश्चानी, श्रवधिश्चानी, मनःपर्ययश्चानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्वद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दि, ज्ञायिकसम्यग्दि वेदकसम्यग्दि, उपशमसम्यग्दि, सासादनसम्यग्दि श्रोर सम्यग्मिथ्यादि जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाश्रोंमें श्रादेश उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होता है, दूसरे यहाँ उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि श्रीर उत्कृष्ट श्रवस्थानका जो कारण बतलाया है वह सबमें घटित हो जाता है इसलिए इनकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि श्रीर उत्कृष्ट श्रवस्थान पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष श्रपर्याप्तकोंके समान कहा है।

३४९. कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मीकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो तत्वायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए तत्वायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर तत्वायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो तत्वायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगके स्वय होनेसे संक्लेश परिणामोंकी हानिवश तत्वायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो वादर एकेन्द्रिय तत्वायोग्य उक्ष्य स्थितिमेंसे उत्कृष्ट हानि करके अवस्थित रहता है उसके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

३५०. श्रपगतचेदी जीवोंमें सात कर्मोंको उत्कृप्ट वृद्धि किसके होती है ? जो उपशामक पतनको प्राप्त होता हुआ अनिवृत्तिबादर साम्परायको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें वेदसहित होगा उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है और उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो उपशामक अनिवृत्तिबादर साम्पराय

अियादिवादरसांपराइयस्स पढमादो हिदिबंधादो विदिए हिदिबंधे वट्टमाणयस्स तस्स उक्क० हाणी । एवं सुहुमसांपराइ० छएणं क० ।

३५१. असिएए० सत्तरणं क॰ उक्क० वड्डी कस्स होदि १ एइंदियो असिएए-पंचिदिएस उववरणो तस्स उक्क॰ वड्डी होदि । असिएएपंचिदियो एइंदियेस उववरणो तस्स उक्क० हाणी । उक्कस्सयमवद्वाणं असिएएपंचिदिय० सत्थाणं कादव्वं ।

३५२. जहएएए पगदं । दुवि॰—श्रोघे॰ श्रादे० । श्रोघे॰ सत्तरएएं क० जहएएएया वड्डी कस्स होदि ? यो समयूणडकस्सयं हिदि वंधमाणा पुएएएए
हिदिवंधगद्धाए उक्कस्सयं संकिलेसं गदो उक्कस्सयं हिदिवंधो तस्स जहिएएया वड्डी ।
जहिएएया हाएं। कस्स होदि ? यो समयुत्तरं जहिएएयं हिदि वंधमाणो पुएएएए
हिदिवंधगद्धाए उक्कस्सयं विसोधिं गदो तस्स जहिएएयं हिदिवंधो तस्स जहिएएया
हाएी । एकदरत्थ अवहार्णं । एवं सत्थाएं याव अणाहारग ति । एविर अवगद०सहुमसं० सत्तरणं क अएएं क० जहिएएया वड्डी कस्स होदि? उवसामयस्स परिवदमाणस्स विदिष् हिदिवंधे वट्टमाणस्स तस्स जह० वड्डी । जहिएएया हाणी कस्स० ?
खवगस्स चिरमे हिदिवंधे वट्टमाणस्स तस्स जह० हाणी । तिम्ह चेव जहएएएयमवद्दार्णं ।

जीव प्रथम स्थितिवन्धके वाद द्वितीय स्थितिबन्धमें विद्यमान होता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक जीवोंके छह कमेंकि। अपेक्षा उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट हानि श्रोर उत्कृष्ट श्रवस्थान जानना चाहिए।

३५१. असंबी जोवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किससे होती है ? जो एकेन्द्रिय श्रसंबी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । जो श्रसंबी पञ्चेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा उत्कृष्ट श्रवस्थान श्रसंबी पञ्चेन्द्रियके स्वस्थानकी श्रपेद्या कहना चाहिए ।

### इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

३४२. श्रव जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपंचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे सात कर्मोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो एक समय कम उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए स्थितिबन्धके कालके पूर्ण हो जानेपर उत्हृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्हृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है? जो एक समय श्रधिक जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए जघन्य स्थितिबन्धके कालके पूर्ण हो जानेपर उत्हृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके जघन्य हानि होती है। तथा इनमेंसे किसी एक जगह जघन्य श्रवस्थान होता है। इस प्रकार स्वस्थानकी श्रपंचा अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रपगतवेदी श्रीर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात श्रीर छह कर्मोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो उपशामक उपशम श्रेणिसे उतरते हुए दूसरे स्थितबन्धका प्रारम्भ करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किससे होती है? जो उपक श्रन्तिम स्थितबन्ध कर रहा है उसके जघन्य हानि होती है श्रीर इसीमें जघन्य श्रवस्थान होता है।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

### ऋप्पाबहुगं

३५३. ऋषाबहुगं दुवि॰—जहएणयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि— ऋोघे॰ त्रादे० । ऋोघे० सत्तएएं कम्माएं सन्वत्थोवा उकस्सिया वट्टी । उकस्सयम-वट्टाएं विसेसाहियं। उक्क० हाणी विसेसा० । ऋोघभंगो कायजोगि-कोघादि०४-मिद०-सुद्०-ऋसंज०-ऋचक्खु०-भवसि०-ऋब्भवसि०-मिच्छादि०-आहारग त्ति ।

३५४. णिरएसु सत्त्तरणं क० सन्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । उक्कस्सिया हाणी उक्कस्सयमवहाणं च दो वि तुल्ला विसे०। एवं सन्वाणं ऋणाहारग ति । णविर तिएणं मिस्सगाणं सत्तरणं क० सन्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । उक्किस्सिया वड्डी ऋवहाणं च दो वि तुल्लाणि संखेजगु०।

३५५. कम्मइ०-ऋणाहा० सत्तरणं क० सव्वत्थोवा उक्कस्सयमवद्वाणं । उक्क० वट्टी० सं०गु० । उक्क० हाणी विसे० । अवगद् । सत्तरणं क० सव्वत्थोवा उक्क- स्सिया हाणी । उक्क० वट्टी अवद्वाणं असं०गु० । एवरि घादीणं संखेजनगुणाए । एवं मुहुमसं० छुएणं क० । एवरि सव्वेसि घादीणं भंगो ।

३५६. त्राभि०-मुद्ब-त्रोधि० सत्तरणां क० सव्वत्थोवा उक्क० हाणी त्रवहाणां । उक्क० वट्टी सं०गु० । एवं मणपज्ज०-संजद्-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-

३५३. श्रत्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश । श्रोघस सात कर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट श्रवस्थान विशेष श्रिधिक है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष श्रिधिक है । इसी प्रकार श्रोधके समान काययोगी, कोधीद चार कषायवाले, मत्यश्रानी, श्रुताञ्चानी, श्रसंयत, श्रचश्रुदर्शनी, भन्य, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३५४. नारिकयों में सात कर्मोंकी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट हानि श्रीर उत्कृष्ट श्रवस्थान ये दोनों तृत्य होकर विशेष श्रधिक हैं। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक सबके श्रत्यबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तीनों मिश्रयोगवाले जीवोंके सात कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट बृद्धि श्रीर श्रवस्थान ये दोनों तृत्य होकर संख्यातगुणे हैं।

३४४. कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवों में सात कर्मोका उत्छ् श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्छ् वृद्धि संख्यातगुणी है श्रीर इससे उत्छ् इति विशेष श्रिष्ठिक है। श्रपगतवेदी जीवों में सात कर्मोकी उत्छ् हानि सबसे स्तोक है। इससे उत्छ् वृद्धि श्रीर श्रवस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि घाति कर्मोकी उत्छ् वृद्धि श्रीर श्रवस्थान संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सूदमसाम्परायसंयत जीवों में छहः कर्मों के उक्त पदोंका श्रव्यबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनके सब कर्मों के उक्त पदोंका श्रव्यबहुत्व घाति-कर्मों के समान है।

३४६. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट हानि श्रीर श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है। इसी प्रकार मनःपर्ययञ्जानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्वद्धिसंयत, संय- श्रोधिदं ॰ सम्मादि ० - वेदगस ० - उवसम ० - सासण ० - सम्मामि ० । एवरि एिरयभंगो यदि सत्थाणे सामित्तं दि जनि । श्रथ मिच्छत्ताभिमुहस्स तदो वड्ढी ' संखे ० गुणं । खइगे एिरयभंगो । श्रसिएण ॰ सन्वत्थोवा उक ० श्रवहाणं । उक ० वड्ढी संटग् ० । उक ० हाणी विसेसाहिया । एवं उक स्सं समत्तं ।

३५७. जहएएए पगदं । दुवि—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघेण सत्तएएं क० जहिएएया वट्टी जहिएएया हाणी जहएएयमबद्दाएं तिरिएए वि तुल्लािए । एवं याव श्रणाहारग ति । एवरि श्रवगदवे० सन्वत्थोवा सत्तरएं कम्माएं जहिएएया हाणी श्रवद्दाएं । जह० बट्टी सं०गु० । एवं सुहुमसंप० झएएं कम्भाएं । एवं श्रप्णाबहुगं समत्तं ।

### एवं पद्णिक्खेवं समत्तं।

तासंयत, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मिष्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि यदि स्वस्थान की श्रेषता स्वामित्व प्राप्त किया जाता है तो नारिकयोंके समान श्रव्यवहुत्व है श्रीर यदि मिथ्यात्वके श्रिभिमुख हुए इन जीवोंका श्रव्यवहुत्व प्राप्त किया जाता है तो वृद्धि संख्यातगुणी है। स्वायिक-सम्यग्दिष्ट जीवोंमें उक्त पदोंका श्रव्यवहुत्व नारिकयोंके समान है। श्रसंकी जीवोंमें उत्कृष्ट श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है। इससे उत्कृष्ट हानि विशेष श्रिक है।

विशेषार्थ — यहाँ श्राभिनिबोधिक बानी से लेकर सम्यग्मिध्यादि तक जितनी मार्गणायें गिनाई हैं इन सब मार्गणावाले जीवोंका मिध्यात्व गुणस्थानमें भी गमन सम्भव है। उसमें भी सासादन गुणस्थानवाले तो नियमसे मिध्यात्वमें जाते हैं। इसलिए इन मार्गणाश्रोमें श्रव्यबहुत्व दो प्रकारका प्राप्त होता है। जबतक ये मिध्यात्वके श्रिभेनुख नहीं होते हैं तब तक इनमें नारिकयों के समान श्रव्यबहुत्व है। अर्थान् सात कमीं की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है श्रीर इससे उत्कृष्ट हानि व उत्कृष्ट श्रवस्थान ये दोनों तृत्य होकर विशेष श्रिधिक हैं। श्रीर जब ये मिध्यात्वके श्रीभमुख होते हैं तब श्रव्यबहुत्व इस प्रकार होता है—सात कमीं की उत्कृष्ट हानि श्रीर उत्कृष्ट श्रवस्थान दोनों तृत्य होकर सबसे स्तोक हैं श्रीर इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है। यहाँ श्रोघ श्रीर श्रादेशसे श्रायुक्षमंका श्रव्यबहुत्व नहीं कहा है सो इसका कारण यह है कि श्रायुक्षमंके स्थितिबन्धमें इस तरहकी वृद्धि, हानि श्रीर श्रवस्थान सम्भव नहीं है। उसमें केवल प्रथम समयके बन्धके बाद हानि ही होती है, इसलिए उसमें श्रव्यबहुत्व घटित नहीं होता।

इस प्रकार उत्कृष्ट श्रश्यबहुत्व समाप्त हुआ।

३५७. श्रव ज्ञाचन्य श्रत्यबहुत्वका प्रकरण है। इसकी श्रयंक्षा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोध श्रोर श्रादेश। श्रोधसे सात कर्मोंकी ज्ञाचन्य वृद्धि, ज्ञाचन्य हानि श्रोर जाचन्य श्रवस्थान ये तीनों ही तुल्य हैं। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रयगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंकी ज्ञाचन्य हानि श्रोर श्रवस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे ज्ञाचन्य वृद्धि संख्यातगुणी है। इसी प्रकार स्ट्रमसाम्परायसंयत जीवोंमें श्रह कर्मोंका श्रल्प बहुत्व है। इस प्रकार श्रल्पबहुन्य समाप्त हुआ।

इस प्रकार पदनिसेप समाप्त हुआ।

<sup>1.</sup> मूजपती बड्डी समं गुणं इति पाठः।

वड्डिबंधो ३५८. वड्डिबंधे त्ति तत्थ इमाणि तेरस ऋणियोगदाराणि—सम्रक्कित्तणा सामित्तं एवं याव अप्पावहुगे ति ।

### समुक्तित्तगा

३५६. समुक्तित्तरादाए द्विधा शिद्दोन--- ख्रोघेरा ख्रादेसेरा य । तत्थ ख्रोघेरा सत्तराएं क॰ अन्थि चत्तारिवड्ढि॰चत्तारिहाणि॰अवद्विद्०अवत्तव्ववंधगा य । आयु॰ श्रित्थि श्रवत्तव्ववंधमा य श्रसंखेजनभागहाणिवंधमा य । एवं श्रायु० याव त्र्यणाहारग ति । यथा त्र्योघेण तथा मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-त्रोगालियका०-त्राभि०-सुद्०-त्रोधि०-मणपुज्ज०-संजद्०-चक्खुदं०-स्रच-क्लुदं०-त्रोधिदं०-मुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सरिएए-त्राहारग ति ।

### **दृद्धिवन्ध**

३४८. अब वृद्धिबन्धका प्रकरण है। उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना श्रीर स्वामित्वसे लेकर श्रत्यबहुत्व तक ।

विशेपार्थ--जिसमें छहगुणी हानि वृद्धिका विचार किया जाता है उसे वृद्धि अनुयोग-द्वार कहते हैं। यहाँ बृद्धि पद उपलक्षण है, इसलिए इस पदसे हानिका भी ब्रह्ण हो जाता है । यहाँ स्थितिबन्धका प्रकरण होनेसे इसका नाम वृद्धिवन्ध पड़ा है । मुख्यरूपसे इसका विचार तेरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा किया जाता है। प्रकृतमें प्रारम्भके समुन्कीर्तना और स्वा-मित्व ये दो तथा अन्तिम ऋल्पबहुत्व इन तीनका नाम निर्देश किया है। सब ऋन्योगद्वारोंके नाम ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी श्रपेचा काल, श्रन्तर, नाना जीवोंकी क्रपेत्ता भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, त्तेत्र, स्पर्शन, काल, श्रन्तर, भाव, श्रौर श्रल्पबहुत्व ।

### सम्रत्कीर्तना

३४९. समुत्कीर्तनाकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश । उनमेंसे श्रोघ-की श्रपेक्षा सात कमोंकी चार वृद्धि, चार हानि, श्रवस्थित श्रौर श्रवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं। आयुकर्मके अवक्तव्यपदका वन्ध करनेवाले श्रीर श्रसंख्यात भागहानिपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं। इसी प्रकार श्रायुकर्मकी श्रपेचा श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। तथा शेप सात कर्मोंकी अपेक्षा जिस प्रकार श्रोधमें कहा है उसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पञ्चे-न्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, माभिनियोधिकशानी, श्रुतशानी, श्रवधिशानी, मनःपर्ययशानी, संयत, चलुदर्शनी, श्रवश्चदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, शुक्रलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दप्रि, ज्ञायिकसम्यग्दप्रि, उपश्रमसम्यग्दप्रि, संश्री श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशंषार्थ-माठों कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रीर जघन्य स्थितिबन्धका पहले निदेश कर आये हैं। साथ ही यह भी बतला श्राये हैं कि श्रायुकर्मका श्रवक्तव्यवन्ध होनेके बाद श्रत्य-तरबन्ध ही होता है। इस प्रकार इन ब्राठों कर्मोंके स्थितबन्धके कुल विकल्पोंको देखते इए इनमें श्रनन्तभागवृद्धि श्रनन्तभागहानि तथा श्रनन्तगुणवृद्धि श्रीर श्रनन्तगुणहानि तो कथ-मपि सम्भव नहीं हैं, क्योंकि कुल स्थितिविकल्प असंख्यात ही हैं, इसलिये इनमें ये दो वृद्धि ३६०. त्रादेसेण णेरइएस सत्तरणं क०' त्रत्थि तिरिणविष्ट् ितिर्णहाणि० त्रविद्वंधगा य । एवं णिरयभंगो' सन्वतिरिक्ख-मणुमञ्चपज्जत्त-सन्वदेव-पंचिद्य-तसञ्चपज्जत्त-त्रोरालियमि०--वेडिवि०--वेडिवियमि०--श्राहार्०--त्राहार्मि०-कम्मइ०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४--मदि०-सुद्०--विभंग०-सामाइ०-हेद्रे०-परिहार०-संजदासंजद्०-श्रसंजद०-पंचले०-अबभवसि०--वेदगस०--सासणस०--सम्मा-मिच्छादिहि-श्रसिण्ण-श्रणाहारग ति । एविर इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-सामाइ०-हेद्रे० सत्तरणं क० श्रत्थि चत्तारिविष्ट् चत्तारिहाणि० श्रविद्वंधगा य । लोभक० मोह० श्रवत्तव्वंधगा य ।

श्रीर दो हानि सम्भव नहीं। यही कारण है कि यहाँ श्रीयसे सान कमोंकी चार बृद्धि श्रीर चार हानियोंका निर्देश किया है। श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तव्यपद स्पष्ट ही हैं। श्रव रहा श्रायुक्तमं सो इसका जब बन्ध प्रारम्भ होता है तब प्रथम समयमें एक मात्र श्रवक्तव्य पद ही होता है श्रीर श्रनन्तर अल्पतर पद होता है। फिर भी उस श्रल्पतर पदमें कोनसी हानि होती है, यही बतलाने के लिए यहाँ चह श्रसंख्यातभागहानि ही होती है यह स्पष्ट निर्देश किया है। इस प्रकार श्राटों कमोंमें कोन कौन पद होते हैं यह स्पष्ट हो। जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि नरकगित मार्गणासे लेकर श्रनाहारक मार्गणा तक सब मार्गणाश्रोमेंसे जिसमें श्रायुक्तमंका बन्ध होता है उसमें श्रवक्रव्य श्रीर श्रसंख्यातभागहानि ये दो पद ही होने हैं इसलिए इनकी प्रस्पणा श्रीघके समान कही है पर सात कमोंकी श्रपेक्त भी श्रन्य जिन मार्गणाश्रोमें यह श्रोघ प्रस्पणा श्रीघकेल घटित हो जाती है उनकी प्रस्पणा भी श्रीघके समान कही है। ऐसी मार्गगाश्रोंका नाम निर्देश मूलमें किया ही है।

३६०. श्रादेशकी श्रपेक्षा नारिकयों से सात कसीं तीन वृद्धि, तीन हानि श्रीर श्रयस्थितपदका बन्ध करनेवाल जीव हैं। इसी प्रकार नारिकयों समान सब तिर्यञ्च,
सनुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, प्रस श्रपर्याप्त, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्षियिककाययोगी, वैक्षियकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाल, मन्यक्षानी, श्रुताक्षानी,
विभक्कक्षानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवश्रुद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रसंसंयत, पाँच लेश्यावाल, श्रभव्य, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्याग्मथ्यादिष्ट,
श्रसंक्षी श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी,
नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाल, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें
सात कर्मोंके चार वृद्धि, चार हानि श्रीर श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाल जीव हैं। तथा
लोभकपायमें मोहनीय कर्मके श्रवक्तव्यपदका वन्ध करनेवाल जीव हैं।

विशेषार्थ—यहां श्रमंख्यात भागवृद्धि, मंख्यात भागवृद्धि श्रीर मंख्यात गुणवृद्धि ये तीन वृद्धियां हैं। तथा असंख्यात भागहानि, मंख्यात भागहानि श्रीर संख्यात गुणहानि ये तीन हानियां हैं। इनमें श्रमंख्यात गुणवृद्धि और श्रमंख्यात गुणहानिके मिलानेपर चार वृद्धियां श्रीर चार हानियां होती हैं।

मुलप्रती क० ग्रविट तिरिण इति पाठः। २. मुलप्रती—भंगो सव्वमणुस्तिरिक्खग्रपज्ञत्त
इति पाठः।

- ३६१. एइंदिय-पंचका० सत्ताएणं क० अत्थि असंखेजनभागविहु-हाणि अविद्वंधगा य । सन्वविगिलिदिएमु सत्ताएणं क० अत्थि असंखेजनभागविहु-हाणि०संखे-जनभागविहु-हाणि० अविद्वंधगा य । अवगद० णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइ०-अत्थि संखेजनभागविहु-हाणि० संखेजनगुणविहु-हाणि० अविदृद्वंधगा य । वेदणीय-णामा-गोदाणं अत्थि संखेजनभागविहु-हाणि० [ संखेजनगुणविहु-हाणि० ] असंखेजनगुणविहु-हाणि० अविदृद्ध अवत्तव्ववंधगा य । मोहणीय० अत्थि संखेजनभागविहु-हाणि० अविदृद्ध अवत्तव्ववंधगा य । मोहणीय० अत्थि संखेजनभागविहु-हाणि० अविदृद्ध अवत्तव्ववंधगा य । मुहुमसंप० अएणं क० अत्थि संखेजनभागविहु-हाणि० अविदृद्ध अवत्तव्ववंधगा य । मुहुमसंप० अएणं क० अत्थि संखेजनभागविहु-हाणि० अविदृद्धंधगा य । एवं समुक्कित्तणा समत्ता ।
- ३६२. सामिनाणुगमेण दुवि० -- श्रोघे० श्रादेसे०। श्रोघेण सत्तएणं क० श्रसंखेडजभागविडू-हाणि-श्रविद्वंधो कस्स होदि ? श्रएणद्रस्स एइंदियस्स वीइंदि०
  तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिंदि० सिएए ०श्रमिएए० पज्जन० श्रपज्जनगस्स वा ।
  संखेडजभागविडू-हाणि० कम्स होदि ? श्रएणद्रम्स वेइंदियम्स वा नेइंदि० चदुरिंदि०
  पंचिंदि० सिएए० श्रमिएए० पज्ज० श्रपज्ज०। संखेडजगुणविडू-हाणिवंधो कस्स होदि ?
  श्रएणद्र० पंचिंदियम्स सिएएम्स वा पज्जनम्स वा श्रपज्जनम्स वा । श्रसंखेडज-
- ३६१. एकेन्द्रिय ग्रीर पांचीं स्थावरकाय जीवोंमें सात कर्मीके ग्रमंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि श्रीर श्रवस्थितपदका वन्ध करनेवाले जीव हैं। सब विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मीके श्रसंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि श्रीर श्रवस्थितपदका वन्ध करनेवाले जीव हैं। श्रपगतवेदी जीवोंमें शानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणहानि श्रीर श्रवस्थितपदका वन्ध करनेवाले जीव हैं। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्र कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणहानि, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्षव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं। मोहनीय कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धित संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्

#### इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

३६२. स्वामित्वानुगमकी ऋषेचा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघकी श्रापेचा सात कर्मोका श्रसंख्यात मागवृद्धि श्रसंख्यात भागद्दानि श्रोर श्रवस्थित वन्ध किसके होता है ? श्रन्यतर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संक्षो श्रौर एञ्चेन्द्रिय श्रसंही इन सब पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके होता है । संख्यात भागवृद्धि श्रौर संख्यात भागहानि वन्ध किसके होता है ? श्रन्यतर द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रौर पञ्चेन्द्रिय श्रसंकी इन सब पर्याप्त श्रौर श्रप्याप्त जीवोंके होता है । संख्यात गुण्वृद्धि बन्ध श्रौर संख्यात गुण्हानि बन्ध किसके होता है ? श्रन्यतर पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्त श्रौर पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रपर्याप्त जीवके होता है । श्रसंख्यात गुण्वृद्धिबन्ध किसके

९. संरिण ति असंरिया० इति पाठः ।

गुणविश्विषे कस्स होदि ? अएणदरस्स उनसामणादो परिनदमाणस्स अणियिह-नादरसांपराइगस्स पढमसमयदेवस्स ना । असंखेज्जगुणहाणिवंथो कस्स होदि ? अएणदरस्स उनसामगस्स ना खनगस्स ना अणियिद्विवादरसांपराइगस्स । अन्तव्व-वंथो कस्स होदि ? अएणदरस्स उनसामगस्स परिनदमाणस्स मणुसस्स ना मणुसि एणि ना पढमसमयदेवस्स ना । आयुगस्स अन्तव्ववंथो कस्स होदि ? अएणदग्स्स पढमसमयआयुगवंथमाणस्स । तेण परं असंखेज्जभागहाणिवंथो । एवं कायजोगि-अचक्खु०-भनसि'०-आहारग ति ।

३६३. श्रादेसेण ऐरइएस्रु सत्तरणं कम्माणं तिरिणवड्टि-हाणि-श्रवद्विदवंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स । आयु० दो वि पदा ओषं । सन्वत्य<sup>र</sup> आयु० ओघर्मगो । एवं मिदि ७-सुद ०-असंज ०-किएए। ०-ए। ल ०-का उ०-अब्भवसि ०-मिच्छादिहि सन्वर्पचिदियतिरिक्ख-मणुस्सञ्चपज्जत्त-सन्वदेव-पंचिदिय-तसञ्चपज्जत्ता-वेउन्विय-०-वेउव्वियमि०-त्राहार०-त्राहारमि०-विभंग०-परिहार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्मले०--वेदग्रुं-सासए।०-सम्मामि० एएरयभंगो काद्व्वो । एइंदिएसु सत्तरएएं क० एगवड़ि-हाणि-अवद्भिदवंथो कस्स होदि ? अएणदरस्स । एवं पंचकायाणं । विगलिदिएस सत्तरणं क० दोरिणवडि-हाणि-अविदिवंधो कस्स होदि ? अरणदरस्स । एवं होता है ? श्रन्यतर जो उपशम श्रेणिसे गिरकर अनिवृत्तिबादरसाम्पराय हुश्रा है श्रथवा प्रथम समयवर्ती देव हुआ है उसके होता है। ऋसंख्यात गुणहानिबन्ध किसके होता है? श्रन्यतर उपशामक श्रनिवृत्तिवादरसाम्परायिक जीवके श्रथवा जपक श्रनिवृत्तिवादर साम्परायिक जीवके होता है। श्रवक्रव्यबन्ध किसके होता है? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले श्रन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी श्रीर प्रथम समयवर्ती देवके होता है। श्रायुकर्मका श्रवहृत्यबन्ध किसके होता है ? ग्रन्यतर प्रथम समयवर्ती श्रायुकर्मका बन्ध करनेवाले जीवके होता है। इससे त्रागे आयुकर्मका त्रसंख्यात भागहानिबन्ध होता है। इसी प्रकार काययोगी, त्राचश्च-दर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

३६३. श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कर्मोंका तीन वृद्धियन्ध, तीन हानिबन्ध श्रीर श्रय-स्थितवन्ध किसके होता है? श्रन्यतरके होता है। श्रायुकर्मके दोनों ही पद्दोंका स्वामित्व श्रीधके समान है। इसी प्रकार सर्वत्र श्रायुकर्मके दोनों पद्दोंका स्वामित्व श्रीधके समान जानना चाहिए। इसी प्रकार मत्यश्वानी, श्रुताश्वानी, श्रसंयत, कृष्णुलेश्यायाले, नीलंलश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रमव्य श्रीर मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च, मनुष्य श्रपर्यात, सब देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात, श्रस श्रपर्यात, वैकियिक काययोगी, वैकियिक मिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, विमंगञ्चानी, परिहारिविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि श्रीर सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंके नारिकयोंके समान मन्न करना चाहिए। एकेन्द्रियों में सात कर्मोंका एक वृद्धिबन्ध, एक हानिबन्ध श्रीर श्रवस्थितबन्ध किसके होता है श्रान्य-तरके होता है। विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके दो वृद्धियोंका बन्ध, दो हानियोंका बन्ध श्रीर

मूलप्रतौ भद्यतः श्रणाहारग इति पाठः । २. मूलप्रतौ सम्बद्धा श्रायुत्रोध— इति पाठः ।
 मूलप्रतौ वेदग० सम्मादि० सासण० सम्मादि० शिरय—इति पाठः

श्रसिएए॰। एवरि संखेजनगुएवड्डिवंधो कस्स होदि ? श्रएएदरस्स एइंदिय॰ विगतिंदियस्स वा विगतिंदिएसु श्रसिएएपंचिंदिएसु उववजनमाएएस । संखेजन-गुएहारिए तिववरीदं एदव्वं।

३६४. मणुस०३ सत्तरणं क० त्रोघं । णवरि अवत्तव्ववंधो देवो त्ति ण भाणि-दव्वं । एवं त्रोरालियका०-मणपज्ज० संजद्० । त्रोरालियमि० तिरिक्खोघं काद्व्वं ।

३६५. पंचिदिय-तस० तेसि पज्जत्त० सत्तरणं क० तिरिणविष्टु-हाणि-अविद्व-वंधो कस्स होदि ? अरुणदरस्स । असंखेजगुणविष्टु-हाणि-अवत्तव्वं ओघं । एवं आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-मुक्कले०-सम्मादिष्टि-खइग०-सिर्णण ति । पंचमण०-पंचविच० मणुसभंगो ।

३६६. कम्मइ० सत्तरणं क० तिरिणविहु-हाणि-अविदि० कस्स ? अरुणदरस्स । एवं अर्णाहार० । तिरिणवेद०--चत्तारिकसाय०-साभाइ०-छेदो० पंचिदयभंगो । एवरि अवत्तव्वगं एिया। लोभे मोहणी० अवत्तव्वं अत्थ । अवगद० एाए।वर०-दंसणावर०-अंतराइ० संखेजभागविहु-संखेजगुणविहु-अवत्तव्ववंधो

अवस्थित बन्ध किसके होता है ? अन्यतरके होता है। इसी प्रकार असंशी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात गुणवृद्धिबन्ध किसके होता है ? जो कोई एक एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीव मरकर विकलेन्द्रियोंमें और असंशी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके होता है। इनके संख्यातगुणहानिबन्धका कथन इससे विपरीत क्रमसे जानना चाहिए।

३६४. मनुष्य त्रिकमें सात कमोंके सब पदोंका स्वामित्व श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रवक्षव्य बन्धका स्वामी देव होता है यह नहीं कहना चाहिए। इसी प्रकार श्रोदारिक काययोगी, मनः पर्ययक्षानी श्रोर संयत जीवोंके जानना चाहिए। श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सम्भव सब पदोंका स्वामित्व सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहना चाहिए।

३६४. पञ्चे न्द्रिय, त्रस और इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी तीन वृद्धियोंका वन्ध, तीन हानियोंका बन्ध और श्रवस्थितवन्ध किसके होता है ? श्रन्यतरके होता है । श्रसंख्यात गुणवृद्धिबन्ध, श्रसंख्यातगुणहानिबन्ध और श्रवक्तव्यवन्धका स्वामित्व श्रोधके समान जानना चाहिए। इसी प्रकार श्रामिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रविधक्षानी, चजुदर्शनी, श्रविध-दर्शनी, श्रुक्त तेश्यावाले, सम्यग्दिए, ज्ञायिक सम्यग्दिए और संक्षी जीवोंके जानना चाहिए। पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी जीवोंके सव पर्दोका स्वामित्व मनुष्योंके समान है।

३६६. कार्मणुकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियोंका वन्ध, तीन हानियोंका बन्ध श्रीर श्रवस्थितवन्ध किसके होता है? श्रन्यतरके होता है। इसी प्रकार श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। तीन वेदवाले, चार कपायवाले, सामायिकसंयत श्रीर छुदोप स्थापनासंयत जीवोंके सब पदोंका स्वामित्व पञ्चेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्रव्यपद नहीं है। किन्तु लोभकषायमें मोहनीय कर्मका श्रवक्रव्य पद है। श्रवगतवेदी जीवोंमें शानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मकी संख्यातभाग वृद्धिका बन्ध,

१. मूलप्रती श्रवत्तब्वं श्रात्य इति पाठः ।

कस्स ? अएणदरस्स उत्रसामगस्स परित्रदमाणगम्स । दोहाणि अविदि कस्स ? अएणदरस्स उत्रसामगस्स वा ख्वगस्स वा । एवं मोहणीयस्म संखेजभागविद्विहाणि अविदि अवत्तव्ववंधगा य । वेदणीय-णामा-गोदाणं तिणिणविद्विअवत्तव्ववंधो कस्स ? अएणदरस्स उत्रसामगस्स परित्रदमाणस्स । तिणिणहाणि-अविद्विद्वंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स उत्रसामगस्स वा ख्वगस्स वा । सुहुमसंप छएणं क ० संखेजनभागविद्वी कस्स ? अएणदरस्स उत्रसामगस्स परित्रदमाणस्स । संखेजभागहाणि-अविद्विद्वंधो कस्स ? अएणदरस्स उत्रसामगस्स वा ख्वगस्स वा । उत्रसमसम्मादिद्वी अोधिभंगो। एवरि ख्वग ति ए भाणिद्वं । एवं सामित्तं समत्तं।

#### कालो

३६७. कालागुगमेण दुवि०-श्रोघे० श्रादे०। श्रोघेण सत्ताणं क० चत्तारि-विट्ट-निण्णिहाणिवंधो केव०? जह० एग०, उक्क० वंसम०। श्रसं॰गुणहाणि-श्रवत्त०' जहएणुक्क० एग०। श्रविट जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रायुग० दो वि पदा० भुजगारभंगो। एवं श्रोघभंगो एसि चत्तारिविट्ट-हाणि० श्रविट श्रवत्तव्व-वंथगा य श्रीत्थ नेसि। एवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचविच०-श्रोरालियका०-इत्थि०-

संख्यातगुणवृद्धिका वन्ध श्रौर श्रवक्तव्य वन्ध किसके होता है ! किसी भी उपशामक गिरने-वालेके होता है । दो हानियोंका वन्ध श्रौर श्रवस्थित बन्ध किसके होता है ! किसी भी उपशामक श्रौर चपकके होता है । इसी प्रकार मोहनीयकी संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभाग-हानि, श्रवस्थित श्रौर श्रवक्तव्यवन्धका स्वामी जानना चाहिए । वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र कर्मकी तीन वृद्धियोंका वन्ध श्रौर श्रवक्तव्यबन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक गिरनेवालेके होता है । तीन हानियोंका वन्ध श्रौर श्रवस्थितबन्ध किसके होता है ! किसी भी उपशामक श्रौर चपकके होता है । स्त्रमसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोकी संख्यातभाग-वृद्धिका बन्ध किसके होता है ! किसी भी उपशामक गिरनेवालेके होता है । संख्यातभाग-हानिबन्ध श्रोर श्रवस्थितवन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक श्रौर चपकके होता है । उपशम सम्यग्दि जीवोंमें सम्भव सव पर्दोका स्वामित्व श्रवधिशानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर 'चपकके होता है' ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

#### इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। काल

३६७. कालानुगमकी अपेला निर्देश हो प्रकारका है। श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघकी श्रोपेला सान कमोंके चार वृद्धियन्य श्रीर तीन हानिवन्धका काल कितना है? जघनय काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल हो समय है। श्रसंख्यातगुण्हानिबन्ध श्रीर श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्न है। श्रायुक्षमंके दोनों ही पदोंका काल भुजगारयन्धके समान है। जिन मार्गणाश्रोम चारों वृद्धियों, चारों हानियों, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तव्य पदका वन्ध करनेवाले जीव हैं उनमें सब पदोंका काल इसी प्रकार श्रोघके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यित्रक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, श्रीदारिक काययोगी, स्त्री-

<sup>ा</sup> मुलप्रती श्रवत्त० जह० एग० इति पाठः।

णवुंस०-मणपज्जव-संजद-सामाइ०-छेदो० असंखेज्जगुणवड्टिबंघो० जहराणु० एगस० ।

३६८. त्रादेसेण णेरइएसु सत्तरणं क॰ तिरिणहाणि-त्रविदि० त्रोघं। कम्मइ०-त्रवगदवे०-सुहुमसं०-त्रणाहार वज्ज सेसाणं सगपदा णिरयभंगो । णविर त्रसिरण० संखेजागुणविट्ट-हाणि० जहरुणु० एगस०।

३६६. अवगद० तिरिणक० दोवड्डि-हाणि० वेदणी०-णामा-गोदाणं तिरिण-वड्डि-हाणि० मोहणी० एगवड्डि-हाणि० जहरणु० एगस० । सत्तरणं क० अवडि०-अवत्त० ओर्घ । सुहुमसं० झरणं क० एगवड्डि-हाणि० जहरणुक० एग० । अवडि० ओर्घ । कम्मइ०-अणाहार० सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि० जह० उक्क० एग० । अवडि० जह० एग०, उक्क० तिरिण समयं । एवं कालं समत्तं ।

### **अंतरं**

३७०. श्रंतराणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघेण सत्तरणं क० श्रसंखेज-भागविट्ट-हाणि-श्रविट्टवंधंतरं जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । दोविट्ट-हाणिवंधंतरं वेदी, नपुंसकवेदी, मनःपर्ययक्कानी, संयत, सामियकसंयत श्रीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य श्रीर उरहाए काल एक समय है।

विशेषार्थ—उपशामकके श्रनिवृत्तिकरणमें प्रथमबार श्रौर उसी समयमें मरकर देव होनेपर दूसरे समयमें उस पर्यायमें दूसरी बार श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध करनेसे श्रसंख्यात-वृद्धिबन्धका दो समय उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट हैं।

३६८. श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कर्मोंकी तीन हानि और श्रवस्थितबन्धका काल श्रोधके समान हैं। कार्मणकाययोगी, श्रवगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायसंयत श्रीर श्रनाहारक इन मार्गणाश्रोंको छोड़कर शेष मार्गणाश्रोंमें श्रपने श्रपने पदोंका काल नारिकयोंके समान है। इतनी बिशेषता है कि श्रसंकी जीवोंमें संख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रीर संख्यातगुणहानिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है।

३६९. श्रपगतचेदी जीवोंमें तीन कमोंके दो वृद्धिबन्ध श्रौर दो हानिबन्धका, वेदनीय, नाम श्रोर गोत्र कमेंके तीन वृद्धिबन्ध श्रौर तीन हानिबन्धका तथा मोहनीयके एक वृद्धिबन्ध श्रौर एक हानिबन्धका जधन्य और उत्रुप्ट काल एक समय है। तथा सातों कमोंके श्रवस्थित-बन्ध श्रौर श्रवक्तव्यबन्धका काल श्रोधके समान है। सूद्धमसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कमोंके एक वृद्धिवन्ध श्रौर एक हानिबन्धका जधन्य श्रौर उत्रुप्ट काल एक समय है। श्रवस्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। कार्मणकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमोंके तीन वृद्धिबन्ध श्रौर तीन हानिबन्धका जधन्य श्रौर उत्रुप्ट काल एक समय है। श्रवस्थित बन्धका जधन्य काल एक समय है। श्रवस्थित बन्धका जधन्य काल एक समय है।

## इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

३००. श्रन्तरानुगमकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघकी श्रपेत्ता सात कर्मोंके श्रसंख्यातभागवृद्धिबन्ध, श्रसंख्यातभागहानिबन्ध और श्रवस्थितबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। दो वृद्धिबन्ध श्रौर दो हानिबन्ध का जधन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रमन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनके बराबर है। श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर

जह॰ एग०, उक्क० अर्णतकालमसंखेज्जपुग्ग०। असंखेज्जगुणवृद्धिः जह॰ एग०, उक्क॰ अद्धपोग्गलप॰। असंखेजगुणहाणि-अवत्तन्ववंधंतरं जह० श्रंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल॰। आयु॰ भुजगारभंगो'। एवं ओघभंगो अचक्खु॰-भवसि॰।

३७१. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्ताणं क० तिण्णिवड्डि-हाणि॰ जह० एग॰, उक्क॰ अंतो॰। अविडि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ वेसम०। एवं सव्विणारय-मणुस-अपज्जत्त-सव्वदेव॰ एइंदिय-विगलिदियपंचकायाणं सगपदा॰ वेउव्विय॰-विभंग०-परिहार०-संजदासंजद-तेउ०-पम्मले०-वेदगस०-सासण०-सम्मामि०।

३७२. तिरिक्तेसु सत्त्तरणं क० तिरिणविट्ट-हाणि० स्रोघं। स्रबद्धि जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। एवं मदि०-सुद०-स्रसंज०-स्रब्भविति०-भिच्छादि०। पंचिदियितिरिक्त्त०३ सत्तरणं क० दोविट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० स्रंतो०। संखेज्जगुणविट्टि-हाणिवंधंतरं जह० एग०, उक्क० पुञ्बकोडिपुधत्तं। स्रविटि० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम०। पंचिदियितिरिक्त्व-स्रपज्ज० सत्तरणं क० तिरिण

कुछ कम अर्थपुद्रल परिवर्तन है। असंख्यातगुणहानिबन्ध श्रीर अवक्रव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त श्रीर उत्हर अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन है। आयुक्रमेके दोनों पदोंका अन्तर भुजगारबन्धके समान है। इसी प्रकार श्रोघके समान अचशुदर्शनी और मन्य जीवोंके जानना चाहिए।

विशंपार्थ—जिन जीवोंके अन्तर्मु हर्त काल तक अवस्थितबन्ध होता है उनके असंख्यात-भागहानि और असंख्यातभागवृद्धिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त उपलब्ध होता है। जो जीव अन्तर्मुहर्त काल तक उपशान्त मोहमें रहकर गिरते हैं उनके अवस्थितबन्धका अन्तर्मुहर्त उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है। संख्यातभागवृद्धिबन्ध और संख्यातगुग्-वृद्धिबन्ध तथा संख्यातभागहानिबन्ध और संख्यातगुणहानिबन्ध ये एकेन्द्रियके नहीं होते इसी बातको ध्यानमें रखकर इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है और असंख्यातगुग्-हानिबन्ध तथा असंख्यातगुग्वृद्धिबन्ध यतः श्रेणिमें ही होते हैं अतः इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

३७१. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमीं के तीन वृद्धि श्रीर तीन हानि बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहूर्त है। श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्त सब नारिका, मनुष्य श्रपर्याप्त, श्रीर सब देवों के तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय श्रीर पाँच स्थावरकाय जीवों के श्रपने श्रपने पर्योक्ता तथा वैक्षियिककाययोगी, विभक्कानी, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पश्चलेश्यावाले, वेदगसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, श्रीर सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवों के जानना चाहिए।

३७२. तिर्यञ्जोमें सात कर्मोंके तीन वृद्धि श्रीर तीन हानिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। श्रवस्थितबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। इसी प्रकार मत्यश्वानी, श्रुताञ्चानी, श्रसंयत, श्रभव्य श्रीर मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिकमें सात कर्मोंके दो वृद्धि श्रीर दो होनिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय

१. भंगो । सम्बद्धा एवं इति पाठः ।

वड्डि-हािण जह एग॰, उक्क॰ अंतो॰। अविदि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तििएण सम॰। एवं पंचिदिय'अपजा॰।

३७३. मणुस०३ सत्तरणं क० तिरिणविद्व-हाणिबंधंतरं जह० एग०, उक० श्रंतो०। एवं श्रविद्वि० । श्रसं०गुणविद्व-हाणि-श्रवत्तव्ववं० जह० श्रंतो०, उक० पुन्व-कोडिपुधत्तं ।

३७४. पंचिदिय-तसपज्जत्ता सत्तरणं क॰ दोरिणवृद्धि-हाणि-अविद्विधंतरं जह० एग॰ उक्क॰ अंतो०। संखेज्जगुणवृद्धि-हाणि॰ पंचिदियितिरिक्खभंगो। असंखेज्जगुणवृद्धि-हाणि-अवत्तव्व० मृलोघं। एविर सगृद्धिद् भाणिद्व्यं। तस-

श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहृतं है। संख्यातगुण वृद्धि श्रीर संख्यागुण्हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव प्रमाण है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकों से सात कर्मों के तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहृतं है। श्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है। इसी प्रकार श्रर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकों के समान पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए।

विशंषार्थ—पहले भुजगारबन्धका उत्कृष्ट काल चार समय बतला श्राये हैं, इसलिए यहाँ सामान्य तिर्यञ्जोंमें श्रवस्थित बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल चार समय कहा है। परन्तु जो एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय विकलत्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंमें उत्पन्न होगा उसके ही यह श्रन्तर काल सम्भव है। वैसे श्रवस्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल तीन समयसे श्रिधिक उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जितिक श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जितिक उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। इसीसे इनमें संख्यात गुणवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि और संख्यात गुणहानिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है, क्योंकि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जितिक मेंसे किसीने कायस्थितिक प्रारम्भमें संख्यात गुणवृद्धिवन्ध या संख्यात गुणहानिबन्ध किया। पश्चात् श्रपनी कायस्थितिक श्रन्तमें यह बन्ध किया तो कुछ कम उक्त काल प्रमाण यह श्रन्तर श्रा जाता है। श्रन्य मार्गणश्चोंमें भी जहाँ कायस्थिति प्रमाण श्रन्तर कहा हो वहाँ इसी प्रकार यह श्रन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए।

३७३. मनुष्यत्रिकमें सात कमींके तीन वृद्धिबन्ध श्रीर तीन हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। इसी प्रकार श्रवस्थितवन्धका श्रन्तर है। श्रसं- ख्यातगुणवृद्धि, श्रमंख्यातगुणहानि श्रीर श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहुर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है।

३७४. पञ्चेन्द्रियपर्यात श्रीर श्रसपर्यात जीवोंमें सात कमें के दो वृद्धिवन्ध, दो हानि-बन्ध श्रीर श्रवस्थितबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। इनके संख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रीर संख्यान्तगुणहानिवन्धका श्रन्तर पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्जोंके समान है। तथा श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्ध, श्रसंख्यातगुणहानिबन्ध श्रीर श्रवक्रव्यबन्धका श्रन्तर मृलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनका उत्कृष्ट अन्तर कहते समय वह श्रपनी

१, मूलप्रतो पंचिचिय-तिश्क्लिश्रपञ्जत्त० इति पाठः। २. मूलप्रतौ तसपञ्जत्त इति पाठः।

अपज्ञत्त । सत्तरणं क । तिरिणवड्डि-हार्णि । जह । एग ।, उक्क । अविदि । अविदि । जह । एग ।, उक्क । चत्तारिसमयं ।

३७४. पंचमण०-पंचवचि० सत्तराणं क० तिरिणविहु-हाणि-अविद्विवं० णिरय-भंगो । असंखेज्जगुणविहु-हाणि० जहराणु० अंतो०। अवत्तव्वं सात्थि अंतरं । एवं कोधादि०४ । स्वति अविद्वि चत्तारिसम० । अवत्तव्वं सात्थि । लोभे मोह० अवत्तव्वं सात्थि अंतरं ।

३७६. कायजोगि॰ सत्तरणं क॰ असंखंज्जभागवड्डि-हाणि-असंखंज्जगुणवड्डि-अविद्वं जह० एग०, उक्क॰ अंतो० | दो वड्डि-हाणि॰ ओपं | असंखंज्जगुण-हाणि॰ मण्०भंगो | अवत्तव्वं णुत्थि अंतरं |

३७७. ब्रोरालियका० मण०भंगो । ब्रोरालियमि०-[वेउव्वियमि०] पंचिदियब्रप-

श्रपनी कायस्थिति प्रमाण कहना चाहिए। त्रस श्रपर्यात जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध तीन हानिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रवस्थित-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है।

३७४. पाँचों मनोयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवोंके सात कमींके तीन वृद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध श्रीर श्रवस्थितबन्धका अन्तर नारिकयोंके समान है। श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रीर श्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जधन्य श्रीर उत्छए श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। तथा श्रवक्तव्य-वन्धका श्रन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार कोधादि चार कपायवाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रवस्थितबन्धका उत्छए श्रन्तर चार समय है। तथा इनके अवक्रव्यवन्ध नहीं होता। मात्र लोभ कपायमें मोहनीय कर्मका श्रवक्रव्यबन्ध होता है पर उसका श्रन्तर काल नहीं उपलब्ध होता।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय या विकलत्रयकं मरकर विकलत्रय या पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर मवके प्रथमादि समयोंमें मनोयोग छोर चवनयोग नहीं होता, इसलिए इन योगवाले जीवोंके अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर नारिकयोंके समान दो समय कहा है किन्तु चारों कपायवाले जीवोंके उक्त प्रकारसे मरकर अन्य पर्यायमें उत्पन्न होते समय एक कपायका सङ्गाव बना रहता है, इसलिए इनके अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर चार समय घटित हो जानेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

३७६ काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके असंख्यातभागवृद्धिबन्ध, असख्यातभागहानिबन्ध असंख्यातगुणवृद्धिवन्ध और अवस्थितवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महुर्त है। दो वृद्धिवन्ध और दो हानिबन्धका अन्तर ओघके समान है। असंख्यातगुण् हानि बन्धका अन्तर मनोयोगियोंके समान है। इनके अवक्तव्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—िकसी एक काययोगी जीवने उपशमश्रेणिसे उतरकर अनिवृत्तिकरणमें असंख्यातगुणवृद्धिवन्ध किया और एक समयका अन्तर देकर वह मरकर देव हो गया। इस प्रकार असंख्यातगुणवृद्धिवन्धका जधन्य अन्तर एक समय देखकर यह अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

३७७. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें सब पदोंका श्रन्तर मनोयोगियोंके समान है।

१. मुलप्रतो अंतोः । ग्रवद्दिरः जहरः एगः उक्कः ग्रंतोः । ग्रद्विः इति पाठः ।

ज्जत्तभंगो । वेउव्वियमि० आयु० स्तरिय । आहार०-आहारमि० सत्तरासं क० स्तिरयभंगो । कम्मइ० सत्तरासं क० तिरियावड्डि-हासिबं० स्तरिय अंतरं । अविद्वि० जहरासु० एगस० ।

३७८. इत्थि॰-पुरिस॰ सत्त्राणं क॰ वेवट्टि-हाणि० जह० एग॰, उक॰ श्रंतो॰। संखेजनगुण-[वट्टि]हाणिवंधं॰ जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । अविटि॰ जह० एग॰, उक्क० तिरिण सम॰। इत्थि॰ असंखेजनगुणवट्टिहाणि० जहरण्णु॰ अंतो॰। एवं पुरिस॰। णविर असंखेजन॰वट्टि॰ जह० एग॰, उक्क० सागरोवमसद-पुधत्तं। असंखेजनगुणहाणि॰ जह॰ अंतो॰ उक्क० तेत्तीसं साग० सादि॰। णवुंस॰ सत्त्रणं क० तिरिणवट्टि-हाणि० ओवं। अविटिद० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। असंखेजनगुणवट्टि-हाणि० जहण्णु० अंतो॰। अवगद० णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइ० संखेजनभागवट्टि-हाणि॰ संखेजनगुणवट्टि-हाणि॰ जहण्णु० अंतो०। जहण्णु० अंतो०। गोदाणं तिरिणवट्टि-हाणि॰ मोह० संखेजभागवट्टि-हाणि॰ जहण्णु० अंतो०।

श्रौदारिक मिश्रकाययोगी श्रौर वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपने पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान है। वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। इनमें तथा आहारककाययोगी श्रौर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके श्रपने पदोंका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। कार्मणुकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध श्रौर तीन हानिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है।

३७८. स्त्रीवेदी श्रौर पुरुषवेदी जीवोंमें सात कमोंके दो वृद्धिवन्ध श्रौर दो हानिबन्ध-का जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। संख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रौर संख्यातगुण्हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिपृथक्त प्रमाण है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। स्रीवेदमें श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रौर श्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तम् हूर्त है। इन दोनों पदोंका श्रन्तरकाल इसी प्रकार पुरुषचेदमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि ग्रसंख्यातगुरावृद्धिबन्धका जघन्य ग्रन्तरकाल एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सौ सागरपृथक्त्व है। श्रसंख्यातगुणुहानियन्धका जघन्य श्रन्तरकाल श्रन्तम् इर्ते श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। नपुंसकवेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रव-स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। श्रसंख्यातगृण-वृद्धिबन्ध श्रीर श्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है। श्रप-गतवेदवाले जीवोंमें श्वानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मके संख्यातभागवृद्धिबन्ध, संख्यातभागहानिबन्ध, संख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रौर संख्यातगुणहानिबन्धकाः वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके तीन वृद्धिबन्ध श्रीर तीन हानिबन्धका तथा मोहनीय कर्मके संख्यातभाग-वृद्धिबन्ध श्रीर संख्यातभागहानिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है। तथा

१. मूलप्रती संखजगुणहायिवंधं ॰ इति पाठः । २. मूलप्रती इथि ॰ संखेजगुण — इति पाठः ।

सत्तरणं क॰ अवटि० जह० एग०, उक० अंतो०। अवत्तव्वं एत्थि अंतरं।

३७६. श्राभि॰-सुद्०-श्रोधि॰ सत्त्त्रणां क० तिरिणविष्टु-हाणि-श्रविद्धे॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰। श्रसंखेज्जगुणविष्टु-हाणि-श्रवत्तव्व॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ छाविष्टि-सागरो॰ सादि॰। णविरे विष्टु॰ एग॰। एवं श्रोधिदं०-सम्मादि॰। एवं ग्वइग॰। णविरे तेत्तीसं साग॰ सादिरे॰। मणपज्ज॰ सत्त्रणां क॰ तिरिणविष्टु-हाणि-श्रविद्धे॰ श्रोधिभंगो। श्रसंखेज्जगुणविष्टु-हाणि-श्रवत्तव्व॰ जह० श्रंतो॰, उक्क॰ पुव्यकोडी देस्॰। एवं संजद०।

सात कमोंके अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अवक्रव्यवन्धका अन्तर काल नहीं है।

विरोपार्थ- यद्यपि स्त्रीवेदी श्रीर नपुंसकवदी जीव उपशमश्रेणिपर श्रागेहण करते समय श्रीर उतरते समय उपशमश्रेणिमें इन वेदोंके साथ मरण करते हैं पर उनका मरणोत्तर कालमें वेद बदल जाता है इसलिए इन दोनों वेदोंमें श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रौर श्रसंख्यातगुण-हानिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तम् हुर्तसे श्रधिक नहीं प्राप्त होता। किन्तु पुरुपवेदी जीवका मरणोत्तर कालमें वही वेद बना रहता है, इसलिए इसमें श्रसंख्यातगुण-वृद्धियन्धका उन्कृष्ट ब्रन्तरकाल कुछ कम सी सागरपृथक्त्व प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि जो पुरुषवदी जीव उपशमश्रेणिपर श्रारोहण कर श्रनिवृत्तिकरण या सूक्ष्मसाम्परायमें मरकर देव होकर श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्धका प्रारम्भ करता है। पश्चात् पुरुपवंदकं साथ कुछ कम सौ सागरपृथक्तव कालतक परिभ्रमण करते हुए अपनी कायस्थितिके अन्तमें पुनः उपशम-श्रेणिपर चढ़कर उतरते समय पुनः श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध करता है उसके श्रसंख्यातगुण-वृद्धिबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। तथा इसके श्रमंख्यातगुण-हानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जो पुरुपवेदी उपशमश्रेणिपर त्रारोहण कर ग्रौर त्रनिवृत्तिकरणमें असंख्यातगुणुहानिबन्ध कर पश्चात् मरकर तेतीस सागर श्रायुके साथ देव होता है। पश्चात् वहांसे श्राकर श्रीर पुनः पुरुपवेदके साथ उपशमधे णिपर त्रारोहणकर क्रनिवृत्तिकरणमें क्रसंख्यातगुणहानिबन्ध करता है उसके इस पदका उक्त काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट है।

३७९. श्राभिनिबोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रोर श्रवधिश्वानी जीवोमें सात कर्मीक तीन वृद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध श्रोर श्रवस्थितवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। श्रसंख्यातगुरणवृद्धिबन्ध, श्रसंख्यातगुरणहानिबन्ध श्रोर श्रवक्षव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक छुधासठ सागर है। इतनी विशेषता है कि श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है। इसी प्रकार श्रवधिवर्शनी श्रोर सम्यग्दि जीवोंक जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार छायिकसम्यग्दिए जीवोंक जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके साधिक छुधासठ सागरके स्थानमें साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए। मनःपर्ययश्वानी जीवोंमें सात कर्माके तीन वृद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध श्रोर श्रवस्थित बन्धका श्रन्तर श्रवधिश्वानियोंके समान है। श्रसंख्यातगुरणवृद्धिबन्ध, श्रसंख्यातगुरणहानिबन्ध श्रोर श्रवक्षव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमार्ग है। इसी प्रकार संयत जीवोंक जानना चाहिए।

३८०, सामाइ०-छेदो० सत्तराणं क० णिरयभंगो । णवरि र्त्रसंखेजागुण-वड्डि-हाणि० फाहराणु० श्रंतो० । परिहार०-संजदासंजद० सत्तराणं क० णिरयभंगो । सुहुमसंप० छराणं कम्माणं संखेजभागवड्डि-हाणि० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रविटि० जहराणु० एग० । चक्खदं० तसपज्जतभंगो ।

३८१. तिष्णिले॰ सत्तरणं क० णिरयभंगो । एवरि अविष्ठि जह॰ एग० उक्क॰ चत्तारि समयं । सुकाए आणदभंगो । एवरि असंखेळगुणविष्ठि॰ जह॰ एग॰, उक्क० अंतो॰ । असंखेळगुणहाणि० जहरणु० अंतो॰ । अवत्त० एत्थि अंतरं ।

३८२. उनसम० सत्ताएणं क० चत्तारि विट्ट-हाणि-श्रविद्धि०-श्रवत्त० सुकाए भंगो । श्रसएणीसु विट्ट-हाणि० श्रोघं । श्रविट जह० एग०, उक्क० तिएिण सम०। संखेजनगुणविट्ट-हाणि० जह० खुद्दा०, उक्क० श्रणंतकालमसं० । सिएण० पंचिदिय-पज्जत्तभंगो । एवरि संखेजनगुणविट्ट-हाणि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्राहारा० श्रोघं । एवरि सगिटिट भाणिद्वं। श्रणाहारा० कम्मइगभंगो । एवं श्रंतरं समत्तं ।

३८०. सामायिकसंयत श्रौर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके श्रपने पदोंका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रौर श्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। पिरहारविशुद्धिसंयत श्रौर संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके श्रपने पदोंका श्रन्तर नार्राकयोंके समान है। सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके संख्यातभागवृद्धिवन्ध श्रौर संख्यातभागहानिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर एक समय है। चक्षदर्शनी जीवोंमें सात कर्मोंके श्रपने पदोंका श्रन्तर श्रसपर्यातकोंके समान है।

३८१. तीन लेश्यावाले जीवोंमें सात कमोंके श्रपने पदोंका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर वार समय है। गुक्छलेश्यामें सात कमोंके श्रपने पदोंका श्रन्तर भानत कल्पके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रसंख्यातगुण्यवृद्धिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहूर्त है। श्रसंख्यातगुण्हानिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहूर्त है। तथा श्रवक्तस्यवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

३६२. उपशमसम्यग्दि जीवोंमें सात कर्मोंके चार वृद्धिवन्ध, चार हानिबन्ध, अविस्थितवन्ध और अवक्रव्यवन्धका अन्तर शुक्ललेश्याके समान है। असंक्षी जीवोंमें वृद्धिवन्ध और हानिबन्धका अन्तर ओघके समान है। अवस्थितवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। संख्यातगुण्वृद्धिवन्ध और संख्यातगुण्हानिबन्धका जधन्य अन्तर जुल्लक भवग्रहण्यमाण और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। सक्षी जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकांके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिवन्ध और संख्यातगुण्हानिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त है। आहारक जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां असंख्यातगुणवृद्धिवन्ध और असंख्यातगुणहानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कहते समय वह अपनी उत्कृष्ट कायस्थिति प्रमाल कहना चाहिए। अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर कार्मणकाय-योगी जोवोंके समान है। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

# णाणाजीवेहि भंगविचयो

३८३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो दुविशो-श्रोघेण श्रादेसेण य । श्रोघेण सत्तरणं कम्माणं श्रसंखेज्जभागवड्डि० हाणि० श्रविद्वंधगा य णियमा श्रित्थ । सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि । श्रायु० दो वि पदा णियमा श्रित्थ । एवं श्रोघ-भंगो तिरिक्खोघादि सब्वेसिं श्रणंतरासीणं सगपदाणि ।

३८४. मणुसञ्चपज्जत्त-वेउव्वियमि०-ञ्चाहार०-ञ्चाहारमि०-ञ्चवगद०-सुहुमसं०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सन्वपदाणि भयणिज्जाणि ।

३८५. पुढवि॰-त्राउ॰-तेउ॰-वाउ० तेसिं च बादर० बादरत्रपण्डनता॰ तेसिं सब्ब-सुहुम० बादरवण्ण०पत्तेय० तस्सेव त्रपण्डनत्त० त्राहण्णं क० सब्वपदाणि णियमा त्रात्थि। संसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति सत्तरणं क० त्रविह० णियमा त्रात्थि। संसाणिः पदाणि भयणिङ्जाणि। त्रायु० दो पदाणि भयणिङ्जाणि। एवं भंगविचयो समत्तो।

### नाना जीवोंकी ऋषेत्रा भक्कविचय

३८२. नाना जीवोंकी श्रिपेता भङ्गविचयातुगम दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघसे सात कर्मोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि श्रौर श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। इस प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्चोंसे लेकर सब अनन्त राशियोंके अपने-श्रपने पदोंके श्रनुसार भङ्ग जानने चाहिए।

३८४. मनुष्य अपर्याप्त, वैकियिकमिश्रकाययोगी, बाहारककाययोगी, आहारकिमिश्र-काययोगी, अपगतवेदी, सूक्त्मसाम्परायसंयत, उपश्रमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्ट इन मार्गणाओंमें सब पद भजनीय हैं।

विशेषार्थ—मनुष्य श्रपर्याप्तकोंके ७ पद, वैकियिकमिश्रकाययोगीके ७ पद, श्राहारककाययोगीके ७ पद, श्राहारकमिश्रकाययोगीके ७ पद, श्रपगतवेदीके ८, सूक्ष्मसाम्परायसंयत
के ३, उपशमसम्यग्दिष्टके १०, सासादनसम्यग्दिष्टके ७ श्रीर सम्यग्मिध्यादिष्टके ७ पद होते
हैं। श्रतः सात पदवालीं जितनी मार्गणापँ हैं उनमेंसे प्रत्येकमें २१८६, श्रपगतवेद मार्गणामें
६४४८, सूक्ष्मसाम्परायसंयत मोर्गणामें २६ श्रीर उपशम सम्यग्दिष्ट मार्गणामें ५९०४८
श्रध्वसङ्ग होते हैं। इन भङ्गोंके लानेकी विधि पहले कह श्राये हैं।

३८४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्राग्नकायिक श्रौर वायुकायिक तथा इनके बादर श्रीर बादर श्रपर्यात तथा इनके सब सूच्म, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर श्रौर इनके अपर्यात जीवोंमें श्राठ कमोंके श्रपने श्रपने सब पदवाले जीव नियमसे हैं। नारिकयोंसे लेकर संझीतक शेष सब मार्गणाओंमें सात कमोंके श्रवस्थित पदवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष पद मजनीय हैं। तथा श्रायुकमंके दोनों ही पद भजनीय हैं।

इस प्रकार भङ्गविचयानुगम समाम हुन्ना।

१. मुजप्रती सेसाणं पदाचि इति पाठः ।

### भागाभागो

३८६. भागाभागाणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तएणं क० श्रसंखेजनभागविट्ट-हाणिबंधगा सन्वजीवाणं केविडियो भागो ? श्रसंखेजनिदभागो । श्रविद्वंध० केविडियो भागो ? श्रसंखेजना भागा । सेसाणं पदाणं वंध० सन्व० केव० ? श्रणंतभागो । श्रायु० भुनगारभंगो सन्वत्थ । एवं श्रणंतरासीणं सन्वेसि । णविर सगपदाणि नाणिद्व्वाणि । सेसाणं श्रसंखेजनीवाणं श्रविट० श्रसंखेजना भागा । संसपदाणि श्रसंखेजनिदभागो । संखेजनजीवाणं पि श्रविट० संखेजना भागा । संसपदा० संखेजनिदभागो । एवं भागाभागं समत्तं ।

### परिमाणं

३८७. परिमाणागुगमेण दुवि०—-श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० श्रसंखेजभागविद्व-हाणि-अविद्ववंपमा केत्तिया ? श्रणंता । दोविद्व-हाणिवंप० श्रसंखेजना । श्रमं-खेजनगुणविद्वहाणि-अवत्तव्ववंपमा संखेजा । श्रायु० दो पदा श्रणंता । एवं श्रोघ-भंगो तिर्विखोधं एइंदिय-वर्णप्यदि-णियोद-कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-

#### भागाभाग

३८६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ और आदेश। श्रोघसे सात कमेंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। श्रेप पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। श्रायुक्षमेंके दोनों पदोंका भागभाग सर्वत्र भुजगार बन्धके समान है। इसी प्रकार सब अनन्त राशियोंका भागाभाग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिए। श्रेष असंख्यात जीवप्रमाण मार्गणाओं अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी राशिके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा श्रेप पदोंका वन्ध करनेवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। संख्यात संख्यावाली मार्गणाओं में भी अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

### इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुन्ना।

#### परिमाण

२८७. परिमाणानुगमको श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघसं श्रसंख्यातभागवृद्धि, श्रसंख्यातभागद्दानि श्रौर श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीव कितने हें ? श्रनन्त हें । दो वृद्धियों श्रौर दो दानियोंका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं । श्रसंख्यातगुणवृद्धि, श्रसंख्यातगुणहानि श्रौर श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । श्रायुकर्मके दोनों पदौंका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त हें । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यश्वानी,

कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किएण०-णील०-काउ०-भवसि०-भिच्छादि०-असिएण-आहारग ति । एवरि सगपदाणि जाणिदव्वाणि ।

३८८. मणुसेसु सत्तगरः क० तिरिणविद्व-हाणि-अविद्वि आयु दो पदा० असंखेजा। [सत्तगरां कम्माणं सेसपदा० संखेजा।] एवं पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचविच०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सुक्क्ले०-सम्मादि०-खइग०-सिरण ति। णविर इत्थिवे०-पुरिस० सत्तगरां क० अवत्त० णित्थ। सुक्कुले०-खइग० आयु० संखेजा।

३८६. मणुसपज्जत्त-मणुसिगीसु' [ सञ्वपदा ] त्राहार०-त्राहारिम०-त्रवगद०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० सगपदा० संखेज्जा । सेसाणं णिरयादीणं त्रहण्णं क० सगपदा० त्र्रसंखेजा । णवरि त्र्राणदादि उवरिमदेवसु त्रायु० दो वि पदा० संखेजा । उवसमस्० मणुसोघं । एवं परिमाणं समत्तं ।

#### खेत्तं

३६०. खेत्ताणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे० | श्रोघे० सत्तरणं कम्माणं याणि पदाणि परिमाणे श्रणंता श्रसंखेजा लोगाणि ताणि सव्वलोगे । संसाणि पदाणि श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रचक्षुदर्शनी, रूष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादि, श्रसंज्ञी और श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रपने श्रुपने पद जानकर परिमाण कहना चाहिए ।

३८८. मनुष्यों में सात कर्मोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और श्रवस्थित पदका तथा श्रायु-कर्मके दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं। तथा सात कर्मोंके शेप तीन पदोंका वन्ध करनेवाले जीव संख्यात है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रयद्विक, श्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, श्राभिनिबोधिकशानी, श्रुतशानी, श्रवधिशानी, चश्रुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रुक्रलेश्यावाले, सम्यग्दिए, द्वायिकसम्यग्दिए, श्रीर संश्री जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी श्रीर पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके श्रवक्तव्य पदका वन्ध करनेवाले जीव नहीं हैं। तथा शुक्ललेश्यावाले और ज्ञायिकसम्यग्दिए जीवोंमें श्रायुक्तमंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं।

३८९. मनुष्यपर्याप्त श्रीर मनुष्यिनियोंमें सब पर्दोका तथा श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना-संयत, परिहारविशुद्धिसंयत श्रीर सुचमसाम्पराय संयत जीवोंमें श्रपने अपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। श्रेप नारकादि मार्गणाश्रीमें श्राठी कर्मोंके श्रपने श्रपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवश्रसंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि श्रानतादि उपरके देवोंमें श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। उपशमसम्यग्हिए जीवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवांका परिमाण सामान्य मनुष्योंके समान है। इस प्रकार परिमाण समाप्त हुश्रा।

३९०. सेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रीघकी अपेक्षा सात कर्मोंके जिन पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण अनन्त श्रीर असंख्यात

मृतप्रती मणुसिणीसु सद्ध० श्राहार० इति पाठः । २. मृतप्रती पदा० श्रसंखेऽजा इति पाठः ।

लोगस्स ऋसं० । ऋायु० दो वि पदा सन्वलोगो । एवरि बादरएइंदिय-बादरवाड॰ आयुग० दो वि पदा० लोगस्स संखेज्ज० । वादरवाड॰ पज्जत्ता सन्वे भंगा लोगस्स संखेज्ज० । सेसवादर-बादरऋपज्जत्ता० लोगस्स ऋसंखेज्जदिभागे । सेसाम्र सन्वेसिं सन्वे भंगा लोग० ऋसंखेज्जदिभागे । एवं खेत्तं समत्तं ।

# फोसगां

३६१. फोसणाणुगभेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० सत्तरणं क० श्रसं-खेज्जभागवृह-हाणि-श्रविद्वंधगेहि केविडयं खेत्तं फोसिदं ? सन्वलोगो । दोविह-हाणि० श्रद्धचोद्दस० सन्वलोगो वा। सेसपदा० खेत्तं। श्रायु० दो वि पदा० सन्वलोगे।

३६२. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि-त्र्यवद्विद् इचोदस० । त्रायु० खेत्तं' ।

लीकप्रमाण है उनका त्रेत्र सब लोक है। तथा शेष पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रायुकर्मके दोनों ही पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र सब लोक है। इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय श्रीर बादर वायुकायिक जीवोंमें श्रायुक्तमंके दोनों ही पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सब पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। शेष रहे बादर श्रीर बादर श्रण्यीप्त जीवोंमें सब पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष रही बादर श्रीर बादर श्रण्यीप्त जीवोंमें सब पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष रही सब मार्गणाश्रोमें सब कर्मोंके सब पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है।

# इस प्रकार दोत्र समाप्त हुआ।

# स्पर्शन

३९१. स्पर्शनानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ग्रोघ ग्रीर ग्रादेश। ग्रोघकी ग्रापेत्ता सात कर्मोकी ग्रासंख्यात भागवृद्धि, ग्रासंख्यात भागहानि ग्रीर ग्रावस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने त्रेत्रका स्पर्श किया है ! सब लोकका स्पर्श किया है । दो वृद्धियों ग्रीर दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठ बटे चौदह राजु ग्रीर सब लोक त्रेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदीका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है । श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्श किया है ।

विशेषार्थ—संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागद्दानिका बन्ध द्वीन्द्रिय ग्रादि जीवोंके होता है तथा संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणद्दानिका बन्ध पञ्चिन्द्रियोंके होता है यह पहले कह ग्राये हैं। इस दृष्टिसे इन पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम ग्राट बटे चौदह राजु और सब लोक कहा है। विशेष खुलासा खुद्दाबन्धको देखकर कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

३६२. श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों श्रोर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्श किया है। श्रायु-कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

१. मृत्रप्रती खेर्स । एवं मुजगारभंगी तिरिक्खेसु इति पाठः ।

- ३६३. तिरिक्लेस सत्तरणं क॰ बेबड्डि-हाणि० लोग० श्रसं० सन्वलो०। सेसं श्रोघं । सन्वपंचिदियतिरिक्लेस सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि-श्रवद्दि० लोग० श्रसं० सन्वलो०। श्रायु० लेत्तं । एवं मणुसञ्चप०। विगलिदि० बेवड्डि-हाणि-श्रवद्वि० तं चेव । पंचिदिय-तसञ्चप०-मणुस०३ सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि-श्रवद्वि० पंचिदियतिरिक्लभंगो । सेसं खेतं । देवेस अजगारभंगो ।
- ३६४. सन्वण्इंदिय-पुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ०-वणण्फदिपत्तेय०-णियोदेसु त्रहण्णं क० सन्वण्दा० सन्वलोगो । णविर सन्वबादरण्इंदिय-वादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवण्फदि-णियोद-बादरवण्फिदिपत्तेय० त्रायु० खेतं । वादर-पुढवि०-त्राउ०-तेउ०पज्जत्ता० पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो । एवं बादरवाउ० पज्ज०। णविर लोग० संखेजा०।
- ३६५. पंचिंदिय-तस०२ सत्तरणं क० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० अद्वचोदस० सन्वलोगो वा । सेसपदा० खेत्तं । आयु० दो वि पदा अद्वचो०। एवं पंचमण०-पंच-
- ३९३. तिर्यञ्चोंमें सात कमौंकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन श्रोधके समान है। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों तीन हानियों और श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। विकलेन्द्रियोंमें श्रपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन इसी प्रकार है। पष्टचेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त और मनुष्यिक्रमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रय तिर्यञ्चोंके समान है। शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन के समान है। देवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन के समान है।
- ३९४. सब पकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्राग्निकायिक, वायुकायिक, वन-स्पितकायिक प्रत्येकशरीर श्रौर निगोद जीवोंमें श्राठों कमेंकि सव पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि सब बादर एकेन्द्रिय, सब बादर पृथिवीकायिक, सब बादर जलकायिक, सब बादर श्राग्निकायिक, सब बादर वायुकायिक, सब बादर वनस्पितकायिक, सब बादर निगोद श्रौर सब बादर वनस्पितकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें श्रायु कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लेकि समान है। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर श्रीग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान मक्क है। इसी प्रकार बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें लोकका संख्यातवाँ भागप्रमाण स्पर्शन है।
- ३९४. पञ्चेन्द्रियद्विक श्रौर त्रसद्विकमें सात कमींकी तीन वृद्धियों, नीन हानियों श्रौर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विच०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खु०-सिएए। श्रोघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-मिद०-सुद०-श्रसंज०-श्रचक्खुदं०-भवसि०-श्रब्भवसि०-भिच्छादि०-श्राहारग ति । एवं चेव श्रोरालि०-श्रोरालियमि०-एाबुंस०-किएए।०-एगिल०-काउ० । एवरि तिरिक्खोघो कादच्वो ।

३६६. वंउव्वियकायजो० सत्तरणं क० तिरिणविट्ट-हाणि-अविटि० अद्वतेरह०। कम्मइ० खेत्तं। णविर वेवट्टि-हाणि० केव० खेत्तं फोसिदं? लोग० असं० एका-रहचो०। विभंगे अद्वचो०भा० सव्वलोगो०।

३६७. श्राभि०-सुद०-श्रोधि० सत्तरणं क० तिरिणविष्टु-हाणि-श्रविद्ध० श्रायु० दो वि पदा श्रद्धचो० । सेसं खेत्तं । एवं श्रोधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० ।

३६८. तेउ० देवोघं । पम्मले० सन्वे भंगा अहचो० । सुकाए छच्चोइस० ।

श्रायु कर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ वटं चौदह राजु तेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदो, पुरुषवेदी, चक्षु-दर्शनी श्रीर संक्षी जीवोंके जानना चाहिए। काययोगी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रचक्षुदर्शनी, भव्य, श्रभव्य, मिध्यादि श्रीर श्रहारक जीवोंमें स्पर्शन श्रोधके समान है। तथा इसी प्रकार श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, रुप्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले श्रीर कापोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विदोषता है कि इन मार्गणाश्रोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान स्पर्शन जानना चाहिए।

३९६. वैकियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और ग्रविध्यत पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु चौकका स्पर्शन किया है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है? लोकके ग्रसंख्यातवें भाग व कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्श किया है। विभक्षशानी जीवोंमें श्रपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु और सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है।

३९७. श्राभिनिबोधिक शानी, श्रुतशानी श्रीर श्रवधिश्वानी जीवों में सात कमोंकी तीन वृद्धियों तीन हानियों श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने तथा श्रायुकर्मके दोनों हो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधि-दर्शनी सम्यग्दिष्ट, चायिक सम्यग्दिष्ट, वेदक सम्यग्दिष्ट श्रीर उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

३º.८. पीतलेश्यावाले जीवोंने श्रपने सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सामान्य देवोंके समान है। पद्मालेश्यावाले जीवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटं चौद्दह राजु सेत्रका स्पर्श किया है। शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें श्रपने सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौद्दह राजु सेत्रका स्पर्श किया है।

१. मूलप्रती श्रद्धतेरह बा॰ सम्ब- इति पाठः ।

३६६. सासणे सत्तरणं क॰ तिरिणविद्व-हाणि-श्रविद्वि॰ श्रद्ध-बारहचो०। श्रायु॰ दो वि पदा श्रद्धवा०। सम्मामि॰ सत्तरणं क॰ तिरिणविद्व-हाणि-श्रविद्वि॰ श्रद्धचो०।

४००. असिएए० सत्तरणं क० एकवड्डि-हाणि-अवड्डि० सन्वलो० । दोवड्डि-हाणि० लोग० असं० सन्वलो० । आयु० दो वि पदा सन्वलो० । अणाहार० सत्तरणं क० असंखेजजभागवड्डि-हाणि-अवड्डि० सन्वलो० । बेवड्डि-हाणि० लोग० असं० एकारसचो० । वेउन्वियमिस्सादि सेसं खेतं । एवं फोसणं समत्तं ।

# कालो

४०१. कालाणुगमेण दुवि०-श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरणं क० श्रसंखेज-भागवड्डि-हाणि-श्रवद्विदंधगा केव० ? सन्त्रद्धा । बेवड्डि-हाणिवंध० जह० एग०, उक्क० श्रावित्व० श्रसंखेजिदभागो । श्रसंखेजिगुणवड्डि-हाणि-श्रवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं । एवं जिम्ह श्रसंखेजिगुणवड्डि-हाणि-श्रवत्त० तिम्ह याव

३९९. सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिण्यादिष्ट जीवोंमें सात कमींकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है।

४००. श्रसंक्षी जीवोंमें सात कमींकी एक वृद्धि, एक हानि श्रीर श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्श किया है। दो वृद्धियों श्रीर दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग श्रीर सब लोक त्रेत्रका स्पर्श किया है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्श किया है। श्राहारक जीवोंमें सात कमोंकी श्रसंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्श किया है। वो वृद्धियों श्रीर दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग श्रीर कुछ कम ग्यारह षष्टे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्श किया है। वैकिथिकिमध श्रादि श्रेप मार्गणाश्रोंमें श्रपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है।

### इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ।

#### काल

४०१. कालानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकार का है—श्रोध श्रीर आदेश। श्रोधसे सात कमोंकी असंख्यातमागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवालं जीवोंका कितना काल है ! सब काल है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्राविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । जिन मार्गणाओं असंख्यात

त्रणाहारग ति णादन्वं । त्रायु० दो वि पदा सन्वद्धा । एवं त्रणंत-त्रसंखेज्जलो-गरासीणं त्रप्पपणो पदाणि ।

४०२. त्रादेसेण लेरइएस सत्तरणं क० तिरिणविट्ट-हाणि० जह० एग०, उक्क० त्रावित्व त्रसंखेळा० । त्रविद्ध सन्वद्धा । त्रायु० भुजगारभंगो । एवं सन्वाणं त्रसंखेळारासीणं। सन्वाणं संखेळारासीणं पि तं चेव । स्वार्य यिम्ह त्रावित्याए त्रासंखेदिभागो तिम्ह संखेळसम्पर्य । भयिण्ळिरासीसु त्रविट् जह० एग०, उक्क० पगिद्कालो । तिरिक्वगदीए संसंसु त्रोधभंगो जासिद्ध सेदव्वं । एवं कालं समत्तं ।

### ग्रंतरं

४०३. त्रंतरागुगमेण दुवि०-श्रोघे० त्रादे० । श्रोघे० सत्तरणं क० श्रसंखंजा-भागविह-हाणि-श्रविद्वि० एत्थि श्रंतरं । वेविह-हाणि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । एवं श्रणंतरासीणं सन्वपदाणि । श्रसंखेज्जगुणविह-श्रवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुथतं । श्रसं०गुणहाणि० जह० एग०, उक्क० छम्मासं । एवं याव श्रणाहारग

गुणवृद्धि असंख्यात गुणहानि श्रौर श्रवक्रव्य पद होते हैं उनमें श्रनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार काल जानना चाहिए। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार श्रनन्त राशियों श्रोर श्रसंख्यात लोकप्रमाण राशियोंका श्रपने अपने पदोंकी श्रपेत्ता काल जानना चाहिए।

४०२. आदेशसे नारिकयों में सात कमीं की तीन वृद्धियों और तीन हानियों का बन्ध करनेवाल जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्छ्य काल आविलके असंख्यात वें भाग-प्रमाण है। अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवों का काल सर्वदा है। आयुक्रमें दोनों ही पदों का बन्ध करनेवाले जीवों का काल भुजगार बन्धके समान है। इसी प्रकार सब असंख्यात राशियों का काल जानना चाहिए। तथा सब संख्यात राशियों का काल भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि जहाँ आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए। तथा जितनी भजनीय राशियाँ हैं उनमें अवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपने अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान है। तिर्यञ्च गतिमं तथा शेष मार्गणाओं में ओधके समान काल जानकर कथन करना चाहिए।

#### इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### अन्तर

४०३. श्रन्तरानुगमकी श्रपंत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे सात कर्मोकी श्रसंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि श्रोर श्रवस्थित पदका बन्ध करने वाले जीवोंका श्रम्तर काल नहीं है। दो वृद्धियों श्रोर दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार श्रनन्त राशियोंके सब पदोंका श्रन्तरकाल जानना चाहिए। श्रसंख्यातगुणवृद्धि श्रोर श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्ष पृथक्त्व है। श्रसंख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महीना है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि

त्ति । एवरि असंखेळगुणहाणि जाणिद्व्वं । एदेसि आयुगं दो पदा भुजगारभंगो । ४०४. णिरएस सत्त्रणं क विण्विहु-हाणि जह एग ०, उक ० अंतो ० । अविष्ठ एतिथ अंतरं । आयु ० भुजगारभंगो । यिन्ह दो विहु-हाणि आत्थ तिन्ह तेसि ओघं । सेसपदा ० सव्वत्थ भुजगारभंगो । एवरि सांतररासीणं सव्वपदा ० पग-दिअंतरं । एवं अंतरं समत्तं ।

# भावो

४०५. भावाणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरणं क० चत्तारिवट्टि-हाणि-श्रवद्वि०-श्रवत्त०वंधगा श्रायु० श्रवत्त०-श्रसंखेजभागहाणिवंधगा ति को भावो ? श्रोद्दशो भावो । एवं याव श्रणाहारग ति लेदव्वं । एवं भावं समत्तं ।

# ऋप्पाबहुगं

४०६. अप्पाबहुगं दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरणं क० सन्वत्थोवा अवत्तन्ववंधगा । असंखेजनगुणवट्टिवंधगा संखेजनगुणा । असंखेजनगुणहाणिवंधगा

इनमें श्रसंख्यात गुणहानिका श्रन्तर काल जानकर कहना चाहिए। इन सय जीवोंके श्रायु कर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर काल भुजगार बन्धके समान है।

४०४. नाग्कियों में सात कमोंकी तीन बृद्धियों श्रोर तीन हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर काल नहीं है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर काल भुजगारबन्धके समान है। जिन मार्गणाश्रोमें दो बृद्धियाँ श्रीर दो हानियाँ हैं उनमें उनका श्रन्तर काल श्रोधके समान है। तथा शेप पदोंका श्रन्तर काल सर्वत्र भुजगारबन्धके समान है। इतनी विशेषता है कि सान्तर गशियोंके सब पदोंका श्रन्तर काल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान है।

#### इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुन्ना।

#### भाव

४०४. भाषानुगमकी अपेद्या निर्देश दो मकारका है— श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघकी अपेद्या सात कमोंकी चार बृद्धियों, चार हानियों, अवस्थित श्रौर अवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका तथा आयुकर्मके अवक्रव्य श्रौर असंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौन-सा भाव है ? श्रीदियक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणानक जानना चाहिए।

#### इस प्रकार भाव समाप्त हुन्ना।

#### **अल्पबहु**त्व

४०६. श्रत्पवहुत्वानुगमकी श्रपेका निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे सात कर्मोंके श्रवकव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हुँ। इनसे श्रसंख्यातगुणहानिका बन्ध

संखेज्जगुणा । संखेज्जगुणविहु-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज-भागविहु-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला असं०गु० । असंखेज्जभागविहु-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला अर्णतगुणा । अविहद० असं०गु० । आयु० सव्वत्थोवा अवत्त०-वंधगा । असंखेज्जभागहाणि० असं०गु० । आयु० एवं याव अर्णाहारग ति । णविर जिम्ह संखेज्जा जीवा तिम्ह संखेज्जगुणं कादव्वं । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियकायजोगि-एवं स०-कोधादि०४-अचक्ख०-भविस०-आहारग ति । एविर एवं स०-कोध-माण-माया० सत्तरणं क० सव्वत्थोवा असंखेज्जगुणविहुवंध० । असंखेजजगुणहाणिवं० संखेज्जगु०। उविर ओघं। एवं लोभे। एविर मोहणी० ओघं।

४०७. त्रादेसेण णेरइएस सत्तरणं क० सन्वत्थोवा संखेजनगुणविहृ-हाणिवंध०। संखेजनभागविहृ-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला संखेजनगु०। त्रसंखोजनभागविहृ-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला संखेजनगु०। त्रसंखोजनभागविहृ-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला संखेजनगु०। त्रविहि०वंध० त्रसं०गु०। एवं सन्वणरइएस मणुसत्रप्रज्ञत्त-सन्वदेव--वेडिवय०--वेडिवयमि०-विभंग०-तेउ०-पम्म०-वेदगस०-सासण०-सम्मामि०। एवरि सन्वहे संखे० देवा।

करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रमन्तगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मके श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मके श्रपेक्षा इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिस मार्गणामें संख्यात जीव हैं उसमें संख्यातगुणे कहना चाहिए। इसी प्रकार श्रोधके समान काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधिद चार कपायवाले, श्रचजुदर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी, कोधि कषायवाले, मान कपायवाले श्रीर माया कषायवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी श्रसंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। तथा इसके श्रामेका श्रल्पबहुत्व श्रोधके समान है। इसी प्रकार लोभ कपायमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें मोहनीय कर्मके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रल्पबहुत्व श्रोधके समान है।

४०७. श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कमींकी संख्यातगुण्वृद्धि श्रौर संख्यातगुण्हानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकी, मनुष्य श्रपर्यात, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभक्कद्मानी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट श्रौर सम्यग्मध्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें देव संख्यातगुणे हैं।

४०८, तिरिक्षेसु सत्त्राणं क० सन्वत्थोवा संखेजजगुणविद्व-हाणि०। संखेजनभागविद्व-हाणिबंघ० दो वि तुल्लािण असं०गु०। असंखेजभागविद्व-हाणिबंघ० दो वि तुल्लाि आणंतगु०। अविदि० असं०गु०। एवं ओरािलयिम०-मिद०-सुद०-असंज०-किएण०-णील०-काउ०-अब्भविस०-मिच्छादिदि ति। पंचिदियतिरिक्षेसु सत्तर्णं क० सन्वत्थोवा [ संखेजजगुणविद्व-हाणिबंधया। ] संखेजभागविद्व-हाणिवंध० दो वि तुल्ला असं०गु०। असंखेजभागविद्व-हाणिवं० दो वि तुल्ला संखेजगुण । अविदिवंध० असं०गु०। एवं पंचिदियतिरिक्षअपज्ञत्त-पंचिदिय-तस-अपज्ञ०। पंचिदियतिरिक्ष्वप्रज्ञत्त-जोणिणीसु एवं चेव । एवरि संखेजभागविद्व-हाणिवंध० संखेजगुणं कादव्वं।

४०६. मणुसेसु सत्तरणं क० सव्वत्थोवा अवत्तव्व० । श्रसं०गुणविहृ० संखेजनगुणा । श्रसंखेजनगुणहाणि० संखेजनगु० । संखेजनगुणविहृ-हाणि० दो वि तुल्ला [ असंखेजनगुणा । ] संखेजनभागविहृ-हाणिबं० दो वि तुल्ला संखेजनगुणा । ] स्रवंदिजनगुणा । ] श्रविद्विच सं०गु० । [असंखेजनगुणा विहृ-हाणिबंधया दो वि तुल्ला संखेजनगुणा । ] श्रविद्विच सं०गु० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । एवरि संखेजनगुणं कादव्वं ।

४०८. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोकी संख्यात गुणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रनन्तगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताञ्चानी, श्रसंयत, रूष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, काणेत लेश्यावाले, श्रमव्या, श्रौर मिथ्यादि जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी संख्यातगुणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातमागवृद्धि श्रौर संख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त श्रौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त श्रौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त श्रौर पञ्चेनिनी जीवोंमें इसी प्रकार जानना जाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंको संख्यातगुणा करना चाहिए।

४०९. मनुष्यों में सात कर्मों के अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यातगुणहुद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुण हैं। इनसे असंख्यातगुणहानि का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणहुद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातभागहुद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातभागहुद्धि असे असंख्यातभागहुद्धि और असंख्यातभागहुनिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहुद्धि और असंख्यातभागहुनिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनयों जानना चाहिए। इतनी बिशेषता है कि संख्यातगुणे करना चाहिए।

४१०. एइंदिय-पंचकायाणं सत्ताणां क० सन्वत्थोवा असंखेजजभागविद्वहाणिबं० ! अविदि० असं०गु० । विगलिदिएस सत्ताणां क० सन्वत्थोवा संखेजजभागविद्व-हाणिवं० । असंखेजजभागविद्व-हाणिवं० संखेजगु० । अविदि० असंखेजगु० । पंचिदिय-तस० सत्ताणां क० [ सन्वत्थोवा अवत्तन्ववंथया ।
असंखेजगणाविद्वियंया संखेजगणा । ] असं०गणहाणि० संखेजगणु० । संखेजजगणविद्व-हाणिवं० असं०गु० । संखेजजभागविद्व-हाणि० दो वि तुल्ला असं०गणा ।
असंखेजजभागविद्व-हाणिवं० दो वि तुल्ला संखेजगणु० । अविदि० असं०गु० ।
पंचिदिय-तसपज्जत्तेमु तंचेव । एविद संखेजजभागविद्व-हाणिवं० संखेजगणुणं कादन्वं।
एवं पंचिण०-पंचविच०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सणिण ति । एविद इत्थि०-पुरिस०
सत्तरणं क० अवत्तन्वं एत्थि। कम्मइगा० तिरिक्खोधं । आहार०-आहारमि०सन्वद्वभंगो।
४११. 'अवगद० णाणावर०-दंसणावरण-अंतराय० सन्वत्थोवा अवत्तन्ववं०।

४१०. एकेन्द्रिय श्रीर पाँच स्थावरकाय जीवोंमें सात कमींकी श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सश्से स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। विकलिन्द्रयोंमें सात कमींकी संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और श्रसंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं । पञ्चेन्द्रिय श्रीर त्रसकायिक जीवोंमें श्रवक्षव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इससे श्रमंख्यातगुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरो हैं। इनसे ऋसंख्यातगुराहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरा हैं। इनसे संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुरो हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं। १नसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाल जीव दं।नों ही समान होकर संख्यातगुर्णे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरो हैं। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें इसी प्रकार ऋल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात भागवृद्धि ग्रौर संख्यात भागहानि-का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरो करने चाहिए। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चच्चदर्शनी श्रीर संश्री जीवींके जानना चाहिए । इतनी विशे-शेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका श्रवहत्य पद नहीं है। कार्मणुकाय-योगी जीवोंमें श्रपने पदोंका श्रलपबहुत्व सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है । श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जोवोंमें अपने पदोंका श्रल्पबहत्व सर्वार्थसिद्धिके समान है।

४११. त्रएगतवेदी जीवोंमें झानावरण, दर्शनावरण श्रीर त्रन्तराय कर्मके श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले

१. मृलप्रती त्रवगद० गाणावर०-ग्रवत्तव्वबं०। संखेजभागविद्विः ग्रमखेजगु०। संखेजगुणविद्विबं० संखेजगु०। संखेजगुणविद्विबं० संखेजगु०। संखेजगु०। संखेजगु०। मोह० सक्वत्थोवा श्रवत्तः । संखेजभागविद्विबं० संखेजगु०। संखेजगु०। श्रवं सखेजगु०। ग्रसं०गुणविद्विबं० संखेजगु०। संखेजगु०। ग्रसं०गुणविद्विबं० संखेजगु०। संखेजभागहाणिवं० संखेजगु०। संखेजगु०। ग्रसंखेजगु०। ग्रसंखेज

संखेजगुणविद्वृवं लेखंजजगु० । संखेजजभागविद्वृवं लेखंजजगु० । संखेजजगुणहाणि-वं लेखंजजगु० । संखेजजभागहाणिवं लेखंजजगु० । अविद्व लेखंजजगु० । वेदणीय-णामा-गोदाणं सन्वत्थोवा अवत्तन्ववं । असंखेजजगुणविद्वृवं लेखंजजगु० । संखे-जजगुणविद्ववं लेखंजजगु० । संखेजजभागविद्ववं लेखंजजगु० । असंखेजजगुणहाणिवं ले संखेजजगु० । संखेजजगुणहाणिवं लेखंजजगु० । संखेजजभागहाणिवं लेखंजजगु० । अविद्ववं लेखंजजगु० । मोह० सन्वत्थोवा अवत्त० । संखेजजभागविद्ववं लेखंजजगु० । जजगु० । संखेजजभागहाणिवं लेखंजजगु० । अविद्ववं लेखंखजगु० । ]

४१२. श्राभि०-सुद्०-श्रोधि० सत्त्त्रणं क० सन्वत्थोवा श्रवत्तन्ववं० । श्रसं-खंडजगुणवड्ढि० सं०गु० । सेसं इत्थिभंगो । एवं श्रोधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०। मणपडजव-संजद० मणुसिभंगो । एवं सामाइ०-छेदो० । णवरि श्रवत्तन्वं णित्थ । परिहार० सन्वदृभंगो ।

४१३. [सुहुमसंपरायसंजदेसु छएएां कम्माएां संखेजनभागवड्ढिवंधगा जीवा सन्वत्थोवा । संखेजनभागहाणिवंधगा जीवा संखेजनगुरणा । अवद्विदवंधगा जीवा

जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

४१२. श्राभिनियोधिक हानी, श्रुतकानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवों में सात कमें के अवकव्य पदका बन्ध करनेवाल जोव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रमंख्यात गुरावृद्धिका बन्ध करनेवाल जीव संख्यात हो। इसी प्रकार श्रावधिदर्शनी, श्रुक्षलेश्यावाल सम्यग्दिष्ट श्रीर जायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययक्षानी श्रीर संयत जीवों में श्रपने सब पर्वोक्षा श्रुल्पबहुत्व मनुष्यिनयोंके समान है। इसी प्रकार सामाधिक संयत श्रीर छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेष्ता है कि इनके अवक्तव्य पद नहीं है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके श्रपने पदीका श्रल्पबहुत्व सर्वार्थसिद्धिके समान है।

४१३. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्माकी संख्यात भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। संयतासंयत जीवोंमें सातकर्मोकी संख्यात- संखेजजगुणा | ] 'संजदासंजद॰ सत्तरणं क॰ सव्वत्थोवा [संखेजजगुणवड्डि-हाणि॰ | संखेजजभागवड्डि-हा॰ दो वि तुल्ला सं०गु॰ | ऋसंखेजजभागवड्डि-हा॰ दो वि तुल्ला संखेजजगु॰ | ऋवद्विदंबं॰ ऋसंखेजजगुणा | ]

४१४. त्रसएगीसु सत्तरणं क० सन्वत्थोवा संखेज्जगुणवड्डि-हा०। संखेज्जभाग-विह्द-हा० दो वि तुल्ला त्रसं०गु०। त्रसंखेज्जभागविह्द-हाणिवं० दो वि तुल्ला त्रणंत-गुणा। त्रविद्वं० त्रसंखेज्जगु०। त्रणाहार० कम्मइगभंगो। एवं त्रप्पाबहुगं समत्तं। एवं विद्विषे ति समत्तं।

# **अज्भवसाग्**समुदाहारो

४१५. ऋ'ज्भवसाणसम्रदाहारवंधे ति । तत्थ इमाणि तिरिण ऋणिया-गद्दाराणि—पगदिसमुदाहारो हिदिसमुदाहारो तिव्वमंददा ति ।

गुणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभाग वृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं।

४१४. श्रसंक्षी जीवोंमें सात कमेंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रनन्तगुणे हैं। इनसे श्रबस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रनाहारक जीवोंमें श्रपने सब पदोंका अल्पवहृत्व कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार ऋल्पबहुत्व समाप्त हुऋा। इस प्रकार वृद्धिबन्ध समाप्त हुऋा।

### **ऋध्यवसानसमुदाहारवन्ध**

४१४. श्रव श्रध्यवसानसमुदाहारबन्धका प्रकरण है। उसमें ये तीन श्रनुयोगद्वार होते हैं—प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाहार श्रीर तीवमन्दता।

विशेषार्थ—यहाँ स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोंकी अध्यवसान संझा है और जिस अनुयोगद्वारमें इनकी अपंचा वर्णन किया गया है उसकी अध्यवसानसमुदाहार संझा है। इन परिणामोंके निमित्तसे प्रत्येक कर्मके कितने विकल्प हो जाते हैं, एक एक स्थितिके प्रति कितने कितने परिणाम कारण होते हैं तथा उनकी तीवता और मन्दता किस प्रकारकी हैं इन्हीं सब प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए यहाँ इस अनुयोगद्वारके तीन भेद किये गये हैं— प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाहार और तीवमन्दता। पहले अनुयोगद्वारमें परिणामोंके अनुसार प्रत्येक कर्मके प्रकृतिविकल्प और उनका अल्पबहुत्व दिखलाया गया है। दूसरे अनुयोगद्वारमें प्रत्येक स्थितिके प्रति अध्यवसानोंका परिमाण, जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोन्सर वे कितने अधिक हैं इसका परिमाण और उनकी अनुकृष्टि रचनाका निर्देश किया गया

१. संजदासंजद०.....सत्त्रणं क० सम्बत्धोवा ग्रवत्तवं०, ग्रसंखेज्जगुणविद्वहाणि दो वि तुक्षा संखेज्जगु०, संखेजगुणविद्वहा० ग्रसंखेजगुणविद्वहा० ग्रसंखेजगुणविद्वहाच ग्रसंखेजगुणविद्वहाच ग्रसंखेजगुणविद

पगदिसमुदाहारो

४१६. पगदिसमुदाहारे ति । तत्थ इमाणि दुवे ऋणियोगहराणि—पमाणाणुगमो ऋष्पाबहुगे ति । पमाणाणुगमेण दुवि०—श्रोपे० आदे० । श्रोपेण णाणावरणीयस्स केत्तिगाश्रो पगदीश्रो ? श्रसंखेज्जलोगपगदीश्रो । एवं सत्तरणं कम्माणं । एवं याव श्रणाहारग ति णादव्वं । एवरि अवगद०-सुहुमसं० एगेगपरिणद्धाणं । एवं पमाणाणुगमो समत्तो ।

४१७. ऋषाबहुगं दुवि०—श्रोघे० आदे० । श्रोघेण सन्वत्थोवा आयुगस्स पगदीओ । णामा-गोदाणं पगदीओ असंखेजनगुणाओ । णाणावरणीय-दंसणावर-णीय-वेदणीय-श्रंतराइगाणं चदुग्हं वि पगदीओ असंखेजनगुणाओ । मोहणीयस्स पगदीओ असंखेजनगुणाओ । एवं याव अणाहारग ति णेदव्यं ।

द्विदिसमुदाहारो

४१८. द्विदिसमुदाहारे ति । तत्थ इमाणि तिणिण अणियोगहाराणि--पमा-णाणुगमो सेिंदपरूवणा अणुकिङ्किपरूवणा चेदि । णाणावरणीयस्स जहणिणयाए दिदीए द्विदिबंधज्भवसाणदाणाणि असंखेज्जा लोगां। विदियाए द्विदिबंधज्भवसाण-है। तथा तीसरे अनुयोगद्वारमें उनके तीव मन्द अनुभागका विचार किया गया है। इस प्रकार इस अनुयोगद्वारका क्या अभिप्राय है और उसमें कितने विषयोंका संकलन किया गया है इस बातका विचार किया।

# **प्रकृतिसमुदाहार**

४१६. प्रकृतिसमुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये दो अनुयोगद्वार हैं—प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व। प्रमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे ज्ञानावरण कर्मकी कितनी प्रकृतियाँ हैं? असंख्यात लोकप्रमाण प्रकृतियाँ हैं। इसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी प्रकृतियाँ ज्ञाननी चाहिए। तथा इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अषगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें एक एक भेदसे सम्बद्ध प्रकृतियाँ हैं।

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ।

४१७. श्रह्पबहुत्व दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे श्रायुकर्मकी प्रकृतियाँ सबसे स्तोक हैं। इनसे नाम श्रीर गोत्रकर्मकी प्रकृतियाँ श्रसंख्यातगुणी हैं। इनसे झाना-वरणा, दर्शनावरणा, वेदनीय श्रीर श्रन्तरायकर्म इन चारों कर्मोकी प्रकृतियाँ श्रसंख्यातगुणी हैं। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जनना चाहिए।

इस प्रकार त्रलपबहुत्व समाप्त हुन्ना। इस प्रकार प्रकृतिसमुदाहार समाप्त हुन्ना।

स्थितिसमुदाहार

४१८. श्रब स्थिति समुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं—
प्रमाणानुगम, श्रेणिप्ररूपणा श्रोर श्रनुकृष्टि प्ररूपणा। श्रानावरणकर्मकी जघन्य स्थितिक स्थिति
बन्धाध्यवसाय स्थान श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। दूसरी स्थितिक स्थिति बन्धाध्यवसाय

१. पञ्चसं विश्वनकः गा॰ १०७। २. मूलप्रती खेजा मागा विदियाए इति पाठः।

हाणाणि असंखेजना लोगा । तिदयाए हिदीए हिदिवंथज्भवसाणहाणाणि असं-खेजना लोगा । एवं असंखेजना लोगा असंखेजना लोगा याव उक्कस्सिया हिदि ति । एवं सत्तरणं कम्माणं । एवं याव अणाहारग ति । एवरि अवगद०-सुहुमसं० एगे-गपरिणद्धाणं । एवं पमाणाणुगमो समनो ।

४१६. संदिपक्ष्वणा दुविधा—अणंतरोविणधा परंपरोविणधा चेदि । अणंतरोविणधाए णाणावरणीयस्स नहिएणयाए हिद्विधे के भवसाणहाणि थोवाणि ।
विद्विष हिद्विधे के भवसाणहाणि विसेश विसेश विदेश हिद्विधे के भवसाणहाणि विसेश विसेश विसेश या उक्किस्स्याए हिद्दि ति । एवं वर्णणं कम्माणं । आयुगस्स नहिएणयाए हिद्दीए हिद्विधे के भवसाण हाणाणि सम्बन्धे वाणि । विद्याए हिद्दीए हिद्विधे के भवसाणहाणाणि असंखे जगुणाणि । तिद्याए हिद्दीए हिद्विधे के भवसाणहाणाणि असंखे जगुणाणि । तिद्याए हिद्दीए हिद्विधे के भवसाणहाणाणि असंखे जगुणाणि ।
एवं असंखे जगुणाणि असंखे जगुणाणि याव उक्किस्स्या हिद्दि ति । एवं याव अणाहारग ति णेद्वे ।

४२०. परंपराविणिधाए एएएएवर्णायस्स जहिएएयाए हिटीए हिटिबंधज्भव-

स्थान श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं। तीसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके स्थितिकन्धाध्यवसायस्थान श्रसंख्यातलोक श्रसंख्यातलोक प्रमाण जानना चाहिए। इसी प्रकार सात कमौंके जानना चाहिए। इस प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि श्रपगतवेदी श्रीर सृक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके एक एक परिणाम हैं।

### इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुन्ना।

## श्रेगिप्ररूपणा

४१९. श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकारकी है—- अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। अनन्तरोपनिधाकी अपना झानावरणकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान सबसे थोड़े हैं। इनसे दूसरा स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक हैं। इनसे तीसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक हैं। इस प्रकार उत्हृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक विशेष अधिक हैं। इस प्रकार उत्हृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार छह कमोंके जानना चाहिए। आयुक्रमेकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार इस्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार उत्हृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक कथन करना चाहिए।

# इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

४२०. परम्परोपनिधाकी श्रपेक्षा ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय १. पञ्चसं वन्धनक गा० १०५। २. मुलप्रती-ट्वाणाणि श्रसंखेज्जगुणाणि। विद्याण् इति पाठः।

४२१. ऋणुकड्डीए णाणावरणीयस्म जहिएणयाए हिदीए हिदिबंधज्भव-साणहाणाणि याणि ताणि विदियाए हिदीए हिदिबंधज्भवसाणहाणाणि ऋषुव्वाणि। विदियाए हिदीए हिदिबंधज्भवसाणहाणाणि याणि ताणि तिदयाए हिदीए हिदिबंधज्भवसाणहाणाणि ऋषुव्वाणि च। एवं ऋषुव्वाणि ऋषुव्वाणि याव उक्किस्सियाए हिदि ति। एवं सत्तरणं कम्माणं।

# तिव्वमंददा

४२२. तिव्वमंददाए णाणावरणीयस्सं नहिण्णयाए द्विदीए नहिण्णयं द्विदिन्वंघन्भवसाणद्वाणं सव्वमंदाणुगभागं। तस्स उक्कस्सए अणंतगुणं। विदियाए द्विदीए नहिण्णयं द्विदिवंघन्भवसाणद्वाणं अणंतगुणं। तिस्से उक्कस्सयं अणंतगुणं। स्थानोंसे पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं। इस प्रकार वन्धाध्यवसायि गुणवृद्धिहानिस्थानान्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और नानास्थिति-वन्धाध्यवसायि गुणवृद्धिहानिस्थानान्तर अगुलके वर्गमूलके अर्धच्छंदोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। नानास्थितवन्धाध्यवसायि गुणवृद्धिहानिस्थानान्तर अगुलके वर्गमूलके अर्धच्छंदोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। नानास्थितवन्धाध्यवसायि गुणवृद्धिहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार शेष कर्मोंके जानना चाहिए।

४२१. अनुरुष्टिका कथन करनेपर शानावरणकी जघन्य स्थितिके जो स्थितिबन्धा-ध्यवसाय स्थान हैं वे स्थितिबन्धा-ध्यवसाय स्थान दूसरी स्थितिके अपूर्व हैं। दूसरी स्थितिके जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं वे स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान तीसरी स्थितिके अपूर्व हैं। इस प्रकार उत्रुष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान अपूर्व अपूर्व हैं। इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए।

विशंषार्थ — जहां आगंके परिणामींकी पिछले परिणामींके साथ समानता होती है वहां अनुरुष्टि रचना होती है। यहां प्रत्येक स्थितिकं स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान अपूर्व अपूर्व हैं इसिलए अनुरुष्टि रचना सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ अधःकरणमें जैसी अनुरुष्टि रचना होती है बैसी यहां सम्भव नहीं है। किन्तु यहांकी रचना अपूर्वकरणके समान जाननी चाहिए।

#### तीत्र-मन्द्रता

४२२—तीव मन्दताकी अपेक्षा शानावरणकी अधन्य स्थितिका जघन्य स्थितियन्धा ध्यवसाय स्थान सबसे मन्द अनुभागको लिये हुए हैं। इसका उत्कृष्ट स्थितियन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए हैं। इससे दूसरी स्थितिका जघन्य स्थितियन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए हैं। इससे इसीका उत्कृष्ट स्थितियन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए हैं। इससे तीसरो स्थितिका जघन्य

१. पञ्चसं० बन्धनक० गा० १०६। २. पञ्चसं० बन्धनक० गा० १०८।

तदियाए हिदीए जहएएयं अर्णतगुणं । तिस्से उक्कस्सयं अर्णतगुणं । एवमणंतगुणम-णंतगुणं याव उक्कस्सियाए हिदि ति । एवं सत्तगणं कम्माणं ।

# अज्भवसाणसमुदाहारो समत्तो ।

# जीवसमुदाहारो

४२३. जीवसम्रदाहारे ति । तत्थ ए णाणावरणीयस्स वंधगा जीवा ते दुविहा—साद्वंधा चेव असाद्वंधा चेव । ए ते साद्वंधगा जीवा ते तिविधा—चदुद्दाणवंधगा तिद्दाणवंधगा विद्दाणवंधगा । तत्थ ये ते असाद्वंधगा जीवा ते तिविधा—विद्दाणवंधगा तिद्दाणवंधगा चदुद्दाणवंधगा । सन्विवसुद्धा सादस्स चदुद्दाणवंधगा जीवा । तिद्दाणवंधगा जीवा संकिलिद्दतरा । सन्विन्द्रस्य असादस्स विद्दाणवंधगा जीवा । तिद्दाणवंधगा जीवा संकिलिद्दतरा । चदुद्दाणवंधगा जीवा संकिलिद्दतरा । चदुद्दाणवंधगा जीवा संकिलिद्दतरा । चदुद्दाणवंधगा जीवा संकिलिद्दतरा ।

४२४. सादस्स चदुद्दाणवंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णयं द्विदि वंधंति । तिद्वाणवंधगा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्णाणुकस्सयं द्विदि वंधंति । विद्वाणवंधगा जीवा सादावेदणीयस्स जकस्सयं द्विदि वंधंति । असाद० विद्वाणवंधगा जीवा सद्वाणेण णाणावरणीयस्स जहण्णयं द्विदि वंधंति । तिद्वाणवंधगा जीवा णाणावर-

स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान श्रनन्तगुणे श्रनुभागको लिये हुए है। इससे इसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान श्रनन्तगुणे श्रनुभागको लिये हुए है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिक प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उत्तरोत्तर श्रनन्तगुणे श्रनुभागको लिये हुए है। इसी प्रकार सात कर्मोका जानना चाहिए। इस प्रकार तीव्रमन्दताका विचार समाप्त हुआ।

इस प्रकार श्रध्यवसानसमुदाहार समाप्त हुश्रा।

# जीव समुदाहार

४२३. अब जीव समुदाहारका प्रकरण है। उसकी अपेता जो बानावरणकर्मका बन्ध करनेवाले जीव हैं वे दो प्रकारके हैं—सातबन्धक और ग्रसातबन्धक। जो सातबन्धक जीव हैं वे तीन प्रकारके हैं—सातबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक। जो श्रसातबन्धक जीव हैं वे तीन प्रकारके हैं—द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक। जो सबसे विशुद्ध होते हैं वे साताके चतुःस्थानबन्धक जीव हैं। इनसे त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिएतर होते हैं और इनसे द्विस्थानबन्धक जीव संक्लिएतर होते हैं। जो सबसे विशुद्ध होते हैं वे श्रसाताके द्विस्थानबन्धक जीव संक्लिएतर होते हैं। जो सबसे विशुद्ध होते हैं वे श्रसाताके द्विस्थानबन्धक जीव हैं इनसे त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिएतर होते हैं और इनसे चतुःस्थानबन्धक जीव संक्लिएतर होते हैं।

४२४. साताके चतुःस्थानबन्धक जीव झानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्थानबन्धक जीव झानावरणकर्मकी श्रजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। द्विस्थान-बन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। श्रसातक द्विस्थानबन्धक जीव स्वस्थानकी श्रपेका झानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्थानबन्धक

णीयस्स अजहण्णमणुकस्सयं द्विदि वंधंति । चदुद्वाणवंधमा जीवा असादस्स चेव उकस्सिया द्विदिं वंधंति ।

४२५. एदेसिं परूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहाराणि—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा य । अणंतरोवणिधाए सादस्स चदुष्टाण । तिहाण । असादस्स विहाण । तिहाण विद्याण । तिहाण विद्याण हिदीए जीवा थोवा । विद्याण हिदीए जीवा । विसेसाधिया । तिह्याण हिदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया । याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा विसेसहीणा याव सागरोवमसदपुधत्तं । सादस्स विहाणवंधगा जीवा असादस्स चदुहाणवंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहिएणपाए हिदीए जीवा थोवा । विदियाण हिदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया । विदेयाण हिदीए जीवा विसेसाधिया । विदेयाण हिदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया विसेसाधिया याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा २ याव सादस्स असादस्स य उक्किस्सया हिदि ति । जीव क्षानावरण कर्मकी अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं । चतुःस्थानबन्धक जीव असाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं ।

४२४. इनकी प्ररूपणा करनेपर ये दो अनुयोगद्वार होते हैं--अनन्तरोपनिधा श्रीर परम्परोपनिधा । श्रनन्तरोपनिधाकी श्रपेक्षा साताके चतुःस्थानबन्धक श्रौर त्रिस्थानबन्धक तथा श्रसाताके द्विस्थानबन्धक श्रीर त्रिस्थानबन्धक जितने जीव हैं उनमेंसे ज्ञानावरण कर्मकी श्रपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिमें स्थित श्रर्थात श्रपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालं जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे दूसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष ऋधिक हैं। इनसे तीसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष श्रधिक हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्त प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष ऋधिक विशेष ऋधिक जीव हैं। तथा इससे श्रागे प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन जीव हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्त्व प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन विशेषहीन जीव हैं। तथा साताके द्विस्थानबन्धक और श्रसाताके चतुःस्थानबन्धक जितने जीव हैं उनमेंसे श्रानावरण कर्मकी श्रपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिमें स्थित जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे इसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्तव प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष ग्रधिक विशेष ग्रधिक जीव हैं। तथा इससे आगे प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेष हीन विशेषहीन जीव हैं। इस प्रकार साता श्रीर श्रसाताकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेषहोन विशेषहीन जीव हैं।

विशेषार्थ—यहां जीवोंके श्रालम्बनसं स्थितिबन्धका विचार किया गया है। साता श्रीर श्रसाता प्रतिपन्न प्रकृतियां हैं, इसलिए जो साताका बन्ध करते हैं वे श्रसाताका बन्ध नहीं करते श्रीर जो श्रसाताका बन्ध करते हैं वे साताका नहीं करते। इस हिसाब में जीव दो प्रकार के होते हैं—सातबन्धक श्रीर श्रसातबन्धक। साता प्रशस्त प्रकृति है श्रीर श्रसाता श्रप्रशस्त। इसलिए साताके उत्कृष्ट श्रनुभागका बन्ध होनेपर स्थितिबन्ध जधन्य होता है श्रीर जघन्य श्रनुभागबन्ध होते समय स्थितिबन्ध उत्कृष्ट होता है। तथा श्रसाताके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके समय स्थितिबन्ध उत्कृष्ट होता है। तथा श्रसाताके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके समय स्थितिबन्ध उत्कृष्ट होता है श्रीर जघन्य श्रनुभागबन्धके समय स्थिति

बन्ध जघन्य होता है। यदि इन दोनों प्रकृतियोंके श्रतुभागका इस हिसाबसे विभाग किया जाता है तो साताका चतुःस्थानिक त्रिस्थानिक श्रौर द्विस्थानिक इस क्रमसे श्रनुभाग उपलब्ध होता है और असाताका द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रीर चतःस्थानिक इस क्रमसे अनुभाग उपलब्ध होता है। साताके चतुःस्थानिक अनुभागमें गृह, खाँह, शर्करा श्रौर श्रमत यह चार प्रकारका, त्रिस्थानिक श्रवुभागमें गुड़, खाँड़ श्रीर शर्करा यह तीन प्रकारका तथा हिस्थानिक अनुभागमें गुड़ और खाँड़ यह दो प्रकारका अनुभाग होता है। असाताके चतुः-स्थानिक श्रवुभागमें नीम, काँजीर, विष श्रीर हलाहलरूप, त्रिस्थानिक श्रवुभागमें नीम, काँजीर श्रीर विषरूप तथा हिस्थानिक अनुभागमें नीम श्रीर काँजीररूप अनुभाग होता है। देखना यह है कि इनके साथ ज्ञानावरणका बन्ध होनेपर वह किस प्रकारका होता है। यह तो मानी हुई बात है कि शानावरण अप्रशस्त प्रकृति है, इसलिए साताके चतुःस्थान-बन्धक जीव बानावरणकी जघन्य स्थितिका, त्रिस्थानबन्धक जीव बानावरणकी ग्रजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं श्रौर द्विस्थानबन्धक जीव सातावेदनीयका ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। यहां द्विस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करते हैं ऐसा न कहकर साताका ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं ऐसा क्यों कहा ? समाधान यह हैं कि यद्यपि साताके द्विस्थानबन्धक जीव श्वानावरणका उत्क्रप्ट स्थितवन्ध करते हैं पर उत्कृप स्थितिबन्ध ही करते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु उत्कृप्ट स्थितिबन्धसे न्यन भी करते हैं इसलिए उस प्रकारका विधान नहीं किया। इस प्रकार ग्रसाताके हिस्थान-बन्धक जीव श्वानावरणका जधन्य स्थितिबन्ध करते हैं। त्रिस्थानबन्धक जीव श्रजधन्य श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं श्रीर चतुःस्थानवन्धक जीव श्रसाता वेदनीयका ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। इस प्रकार कुल जीव छह प्रकारके होते हैं-साताके चतःस्थान बन्धक जीव, त्रिस्थानबन्धक जीव श्रौर द्विस्थानवन्धक जीव। तथा श्रसाताके द्विस्थान-बन्धक जीव, त्रिस्थानबन्धक जीव श्रीर चतुःस्थानबन्धक जीव। इनमेंसे प्रत्येकमें श्रपने-श्रपने योग्य श्रानावर एकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे थोड़ हैं। दूसरी स्थितिका बन्ध करनेवाले विशेष श्रधिक हैं। इस प्रकार सौ सागरपृथक्तवप्रमाण स्थिति विकल्पोंके प्राप्त होनेतक विशेष अधिक विशेष अधिक हैं और इससे आगे इतने ही स्थिति-विकल्पोंके प्राप्त होनेतक विशेष हीन विशेष हीन हैं। श्राशय यह है कि जो सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव हैं उनमेंसे कुछ जीव शानावरणकी जधन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। इनसे कुछ अधिक जीव शानावरणकी इससे आगेकी स्थितका बन्ध करते हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्त्व प्रमाण स्थिति विकर्णोके प्राप्त होनेतक विशेष ऋधिक विशेष ऋधिक और श्रागं इतने ही स्थितिविकल्पोंके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन जीव शानावरणकी स्थितिका बन्ध करते हैं।

उदाहरणार्थ—सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव ४२ हैं श्रीर ये ज्ञानावरणकी ४, ६, ७. ८ श्रीर ९ समयवाली स्थितिका बन्ध करते हैं तो पूर्वोक्त हिसाबसे ४ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १२ जीव होते हैं, ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १२ जीव होते हैं, ५ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १० जीव होते हैं श्रीर ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले ६ जीव होते हैं । इस वदाहरणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पहले विशेष श्रधिक विशेष श्रधिक श्रीर ग्रनन्तर विशेष हीन विशेष हीन जीव स्थितिका बन्ध करते हैं । इससे यवमध्यकी रचना हो जाती है, क्योंकि मध्यमें जीव सर्वाधिक हैं श्रीर दोनों श्रीर विशेषहीन विशेषहीन हैं । इसी प्रकार

४२६. परंपरोविणियाए सादस्स चदुद्वाणवंथमा जीवा तिद्वाणवंथमा जीवा असादस्स विद्वाणवंथमा जीवा तिद्वाणवंथमा जीवा तिद्वाणवंथमा जीवा एषाणावरणीयस्स जहिएणयाए दिदीए जीवेहितो तदो पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागं गंतूण दुगुणविहृदा। एवं दुगुणविहृदा दुगुणविहृदा याव सागरोवभसदपुथत्तं। तेण परं पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागं गंतूण दुगुणहीणा। एवं दुगुणहीणा२ याव सागरोवभसदपुथत्तं। एयजीव-दुगुणविहृहािणद्वाणंतरािण असंखेजजिष्ण पिलदोवमस्स वग्मभूलािण। णाणाजीव-दुगुणविहृहािणद्वाणंतरािण पिलदोवमवग्मभूलस्स असंखेजजिदभागो। णाणाजीव-दुगुणविहृहािणद्वाणंतरािण थोवािण। एवजीवदुगुणविहृहािणद्वाणंतरं असंखेजजगुणं।

४२७. सादस्स विद्याणवंधगा जीवा असादस्स चदुद्दाणवंधगा जीवा णाणा-वरणीयस्स जहिएणयाण दिदीण जीवेहिंतो तदो पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण' दुगुणविद्द्या । [एवं दुगुणविद्द्या ] दुगुणविद्द्या याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुण-हीणा याव सादस्स असादस्स य उक्कस्सिया दिदि त्ति । एयजीवदुगुणविद्दृहाणि दाणंतरं असंखेज्जणि पिलदोवमवग्गम्लाणि । णाणाजीवदुगुणविद्दृहाणिद्वाणतं-राणि पिलदोवमवग्गम्लस्स असंखेज्जदिभागो । णाणाजीवदुगुणविद्दृहाणिद्वाणंत-

साताके त्रिस्थानिक श्रौर द्विस्थानिक बन्धकी श्रृपंत्रा तथा श्रसाताके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रौर चतुःस्थानिक वन्धकी श्रुपंत्रा कथन करना चाहिए।

४२६. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा साता वेदनीयके जितने चतुःम्थान बन्धक और त्रिस्थानवन्धक जीव हैं। तथा असातावेदनीयके जितने द्विस्थानवन्धक और त्रिस्थानवन्धक जीव हैं उनमें से झानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थित जितने जीव हैं उनसे लेकर पल्यके असल्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं। इस प्रकार सौ सागर पृथक्तवके प्राप्त होने तक वे दूने दृने होते जाते हैं। इससे आगं पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे आधे रह जाते हैं। इस प्रकार सौ सागर पृथक्तवके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर आधे रहते जाते हैं। इस प्रकार सौ सागर पृथक्तवके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर आधे रहते जाते हैं। यहाँ एकजीविद्येगुणवृद्धि द्विगुणहानिस्थानान्तर पल्यके प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते हैं। नानाजीविद्येगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पल्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। नानाजीविद्येगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पल्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। नानाजीविद्येगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर एक्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। नानाजीविद्येगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर एक्यके

४२७. सातांवदनीयके जितने द्विस्थानवन्धक जीव हैं श्रीर असातांवदनीयके चतुःस्थान-वन्धक जीव हैं उनमेंसे झानावरणकी श्रपने योग्य जघन्य स्थितिके बन्धक जितने जीव हैं उनसे पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिस्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं। इस प्रकार सौ सागर पृथक्तवके प्राप्त होने तक वे दूने दुने होते जाते हैं। इससे श्रागे पत्यके श्रसंख्या-तवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे श्राधे रह जाते हैं और इस प्रकार साता श्रीर श्रसाताकी उत्हृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे श्राधे श्राधे होते जाते हैं। यहाँ एकजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानि स्थानान्तर पत्यके श्रसंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते हैं श्रीर नानाजीव द्विगुणवृद्धि-द्विगु-णहानिस्थानान्तर पत्यके प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातचें भागप्रमाण होते हैं। इस प्रकार नाना-

मूलप्रतौ गन्गा दुगुणविद्ददा हाणि दुगुण-- इति पाठः ।

राणि थोवाणि । एयजीवदुगुणवड्डिहाणिङ्घाणंतरं ऋसंखेज्जगुणं ।

४२८, सादस्स ऋसादस्स य विद्वाणियम्हि णियमा ऋणागारपाश्रोग्गद्वाणाणि । सागारपाश्रोग्गद्वाणाणि सन्वत्थ ।

४२६. सादस्स चदुहाणिययवभिष्मस्स हेहदो हाणाणि थोवाणि । जविरं संखेजनगुणाणि । सादस्स तिहाणिययवभिष्मस्स हेहदो हाणाणि संखेजनगुणाणि । उविरं हाणाणि संखेजनगुणाणि । सादस्स विहाणिययवभिष्मस्स हेहदो एयंतसागार-पात्रोग्गहाणाणि संखेजनगुणाणि । मिस्सगाणि हाणाणि संखेजनगुणाणि । सादस्स चेव विहाणिययवभिष्मस्स उविरं मिस्सगाणि हाणाणि संखेजनगुणाणि । त्रसाद-विहाणिययवभिष्मस्स हेहदो एयंतसागारपात्रोग्गहाणाणि संखेजनगुणाणि । मिस्सगाणि हाणाणि संखेजनगुणाणि । त्रसादस्स चेव विहाणिययवभिष्मस्स उविरं मिस्सगाणि हाणाणि संखेजनगुणाणि । त्रसादस्स चेव विहाणिययवभिष्मस्स उविरं मिस्सगाणि हाणाणि संखेजनगुणाणि । एयंतसागारपात्रोग्गहाणाणि जीविह्युणवृद्धिः हिगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं श्रीर इनसे एकजीव हिगुणवृद्धि-हिगुण-हानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणा है ।

विशेषार्थ—यहाँ साताके चतुःस्थानबन्धक श्रादि एक एकके प्रति नानागुणवृद्धि या नाना गुणहानि कितनी होती हैं श्रौर एक एकके प्रति निषेक कितने होते हैं यह वतलाया गया हैं। यहाँ एकजीविद्वगुणवृद्धि द्विगुणहानिस्थानान्तर पदसे एक गुणवृद्धि व गुणहानिके भीतर जितने निषेक होते हैं वे लिये गये हैं श्रौर नानाजीविद्वगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पदसे कुल द्विगुणवृद्धि व द्विगुणहानियोंका प्रमाण लिया गया है। इनमेंसे किसका कितना प्रमाण है यह मूलमें दिया ही है।

धरेद. साता श्रीर श्रसाताके द्विस्थानिक बन्धमें श्रनाकार उपयोगके योग्य स्थान नियमसे हैं। तथा साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र हैं।

विशेषार्थ—यहाँ इन छह स्थानोंमें श्रनाकार उपयोगके योग्य स्थान कौन हैं श्रीर साकार उपयोगके योग्य स्थान कौन हैं यह बतलाया गया है। वैसे तो सब स्थान साकार उपयोगके योग्य हैं पर श्रनाकार उपयोगके योग्य स्थान कुछ ही हैं श्रीर वे साता श्रसाता दोनोंके द्विस्थान गत कुछ ही हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

४२९. साताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं। इनसे उपित्म स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे साताके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे इसीके उपित्म स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे साताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे मिश्रस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे साताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके उपित्म मिश्र स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसाताके द्विस्थानिक यवमध्यके तीचेके सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे इसीके मिश्रस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसाताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके उपित्म मिश्र स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे इसीके सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे इसीके सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसाताके तीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे साताका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विद्योग श्रधिक है।

१. मुलप्रती—द्वायाणि सम्बद्धाः सादस्स इति पाठः । २. पञ्चसं० बन्धक० गा० १११ ।

संखेजगुणाणि । असादस्स तिहाणिययवमज्भस्स हेहदो हाणाणि संखेजगुणाणि । असादस्स चदुहाणिययवमज्भस्स हेहदो हाणाणि संखेजगुणाणि । असादस्स चदुहाणिययवमज्भस्स हेहदो हाणाणि संखेजगुणाणि । सादस्स जहण्णुत्रो हिद्विंधो संखेजगुणो । यहिद्विंधो विसेसाधियो । असादस्स' जहण्णुत्रो हिद्विंधो विसेसाधियो । यहिद्विंधो विसेसाधियो । एतो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि ति सा हिदी संखेजगुणा । अंतोको-हाकोडी संखेजगुणा । सादस्स विहाणिययवमज्भस्स उविर एयंतमागारपात्रोग्ग-हाणाणि संखेजगुणाणि । सादस्स विहाणिययवमज्भस्स उविर वंधो विसेसाधियो । यहिदि-वंधो विसेसाधियो । दाहिहिदी विसेसाधिया । असादस्स चदुहाणिययवमज्भस्स उविर हाणाणि विसेसाधियाणि । असादस्स उहस्सत्रो हिद्विंधो विसेसाधियो । यहिदिवंधो विसेसाधियो ।

इससे श्रसाताका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्रुप्ट दाइको प्राप्त होता है इसलिए वह स्थिति संख्यातगुणी है। इसमें श्रन्तः कोटाकोटि सख्यातगुणी है। इससे साताके द्विस्थानिक यवमध्यके उपरिम सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणे हैं। इससे साताका उत्रुप्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वाहस्थिति विशेष श्रधिक है। इससे श्रसाताके चतुः-स्थानिक यवमध्यके उपरिम स्थान विशेष श्रधिक हैं। इनसे श्रसाताका उत्रुप्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थिति वन्ध विशेष श्रधिक है।

विशेषार्थ- पहले साताके चतःस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक श्रनुभागका तथा श्रसाताके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रीर चतःस्थानिक श्रनुभागका उल्लेख करके उनके त्राध्ययसे साकारप्रायोग्य, अनाकारप्रायोग्य और भिश्र स्थानींका उल्लेख कर आये हैं। यहाँ इनको ध्यानमें रखकर स्थितिस्थानोंके ऋत्पबहत्वका निर्देश किया गया है। इसका विचार पञ्चसंग्रह बन्धकरणमें भी किया है। वहाँ वह इस प्रकार दिया है-परावर्तमान शुभ प्रकृतियोंके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थितिस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुरो हैं। इनसे इन्होंके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुरो हैं। इनसे उपरिम स्थान संख्यातगणे हैं। इनसे इन्होंके सर्वथा साकार प्रायोग्य द्विस्थानिक नीचेके स्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे यहाँके मिश्रस्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे उपरिम मिश्रस्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे यहाँके साकार प्रायोग्य उपरिम स्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे श्राप्त द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके मिश्रस्थान संख्यातगुर्हों । इनसे द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे यवमध्यके ऊपरके द्विस्थाः निक साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगृर्ण हैं। इसी प्रकार यवमध्यके नीचे श्रीर ऊपरके त्रिस्थानिक स्थान संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार यवमध्यके नीचे और ऊपरके चतुःस्थानिक स्थितिस्थान संख्यातगुले हैं। श्राचार्य मलयगिरिने इस श्रल्पबद्वत्वमें परावर्तमान शुभ प्रकृतियों, परावर्तमान अञ्चम प्रकृतियोंके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिवन्धका तथा डाय-स्थितिका श्रत्यबद्दत्व भी सम्मिलित किया है। जिस स्थितिस्थानसं श्रपवर्तनाकरणके षशसे उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त होता है उतनी स्थितिका नाम डायस्थिति है। या जिस

१. मुजप्रती सादस्स जहविवायाची इति पाठः ।

४३०. एदेण श्रहपदेण सन्वत्थोवा सादस्स चदुष्ठाण्वंथगा जीवा । सादस्स चव तिष्ठाण्वंथगा जीवा संखेजगुणा । विष्ठाण्वंथ० संखेजगुणा । श्रसादस्स विष्ठाण्वंथगा जीवा संखेजगुणा । श्रसादस्स चदुष्ठाण्वंथगा० संखेजगुणा । श्रसादस्स चदुष्ठाण्वंथगा० संखेजगुणा । श्रसादस्स तिष्ठाण्वंथगा जीवा विसेसाथिया । एवं जीवममुदाहारे ति समत्तमिण-योगदाराण् ।

एवं मृलपगदिहिदिबंधो समत्तो ।

स्थितिस्थानसे मण्डूकप्लुति न्यायके अनुसार छुलाँग मारकर स्थित बँधती है वह अधिक स्थित डायस्थिति है। ग्राचार्य मलयिगिरने डायस्थितिके ये दो अर्थ किये हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्कृष्ट स्थितिमेंसे ग्रन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिके कम कर देनेपर जो स्थिति शेष रहती है वह डायस्थिति है, क्योंकि संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त ग्रन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका बन्ध करके ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है, ग्रन्य प्रकारसे नहीं।

४३०. इस ऋर्थपदके ऋनुसार साताके चतुःस्थानिक बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे साताके ही त्रिस्थानिकबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे द्विस्थानवन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ऋसाताके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ऋसाताके चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ऋसाताके चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ऋसाताके त्रिस्थानबन्धक जीव विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार जीव समुदाहार श्रवुयोगद्वार समाप्त हुआ।

इस प्रकार मूल प्रकृतिस्थितिबन्ध समाप्त हुन्ना।

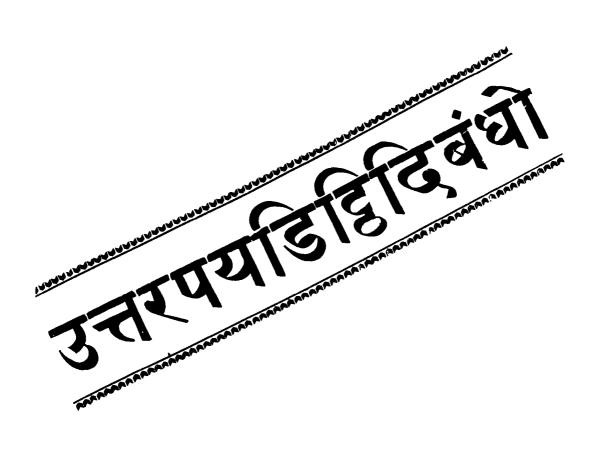

# २. उत्तरपगदिडिदिबंधो

१. एत्तो उत्तरपगदिद्विदिवंधे पुन्वं गमणिज्जं । तत्थ इमाणि चत्तारि ऋणि-योगदाराणि भवंति । तं यथा—दिदिवंधद्वाणपरूवणा णिसेयपरूवणा ऋषाबाधाखंडय-परूवणा ऋषाबहुगे ति ।

# द्विदिबंधद्वारापरूवरा

२. हिदिबंधहाणपरूवणदाए सन्वपगदीणं चदुत्रायु-वेउन्वियद्धक्क-श्राहार०-त्र्ञाहारत्र्रंगोवंग-तित्थयरवज्जाणं सन्वत्थावा सुहुमस्स अपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणाणि । वादरस्स अपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणाणि संखेज्जगुणाणि । सुहुमस्स पज्जत्तयस्स हिदिबंध० संखेज्जगु० । वादर०'पज्जत्त० हिदिबंध० संखेज्जगु० । एवं मूलपर्गाद-वंथो याव पंचिदियस्स सणिणस्स भिच्छादिहिस्स पज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणाणि संखेजजगुणाणि त्ति ।

# उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध

१. इससे श्रागे उत्तरप्रकृतिस्थितबन्धका सर्व प्रथम विचार करते हैं। उसमें ये चार श्रुतयोगद्वार होते हैं। यथा—स्थितबन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, श्राबाधाकाण्डकप्ररूपणा श्रोर श्रुत्पबहुत्व।

विशंषार्थ—मूल्य प्रकृतियाँ आठ हैं और उनमेंसे प्रत्येकके उत्तर भेद अनेक हैं। उन्हें ही यहाँ पर उत्तर प्रकृति शब्द द्वारा कहा गया है। पहले मूल प्रकृति स्थितिबन्धका विस्तार के साथ विवेचन कर आये हैं। अब आगे उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धका विवेचन करनेवाले हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इसके अधिकार और कम वहीं हैं जो मूलप्रकृति स्थितिबन्धका विवेचन करते समय कह आये हैं। मात्र यहाँ उन अधिकारों द्वारा उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका अवलम्बन लेकर विचार किया गया है।

# स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा

२. श्रव स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणाका विचार करते हैं। उसकी श्रपेक्षा सूक्ष्म श्रप्यांप्तके चार श्रायु, वैक्षियिकषट्क, श्राहारक श्रारोर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर तीर्थं कर प्रकृतिके सिवा श्रेष सब प्रकृतियों के स्थितिवन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे बादर श्रपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे सूक्ष्म पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादिष्ट पर्याप्तक जीवके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादिष्ट पर्याप्तक जीवके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इस स्थानके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर मृल प्रकृति बन्धके समान श्रल्यबहुत्व है।

विशेषार्थ-कुत बन्धयोग्य प्रकृतियाँ १२० हैं। इनमेंसे नरकायु, देवायु, वैक्रियक-

१, मृबप्रती बादर० अपञ्जल इति पाठः ।

- ३. णिरय-देवायूणं सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिएणस्स पज्जत्तगस्स हिदि-बं०। पंचिदियस्स सिएणस्स पज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणाणि असंखेज्जगुणाणि। तिरिक्खमणुसायूणं तेरसएणं जीवसमासाणं हिदिबंधहाणाणि तुल्लाणि थोवाणि। पंचिदियस्स सिएणस्स पज्जत्तयस्स हिदिबंध असंब्युक।
- ४. णिरयगदि-णिरयगदिपात्रोग्गाणुपुन्तीर्णं सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिएण-यस्स पज्जत्तयस्स हिदिबं । पंचिदियस्स सिएण्स्स पज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणाणि संखेजनगु । देवगदि-वेउन्विय ०-वेउन्विय ० अंगोव ०-देवाणुपुन्वि । सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिएण्स्स पज्जत्तयस्स हिदिबं । पंचिदि । सिएण्स्स अपज्जत्तस्स हिदिबं ० संखेजनगु ० । तस्सेव पज्जत्त ० हिदिबं ० संखेजनगु ० ।

षट्क, श्राहारक शरीर, श्राहारक श्रांगोपांग श्रीर तीर्थंकर इन प्रकृतियोंका सब जीव समासोंमें बन्ध नहीं होता तथा तिर्यश्चायु श्रीर मनुष्यायुके विषयमें विशेष वक्कव्य है, इसिल्ए इन तेरह प्रकृतियोंके सिवा शेप १०७ प्रकृतियोंके स्थितबन्धस्थानोंका श्रल्पब- हुत्व जिस प्रकार मूल प्रकृतिस्थितबन्धका कथन करने समय कह श्राये हैं उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

३. पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्षी पर्याप्तके नरकायु श्रौर देवायुके स्थितवन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। तेरह जीव समा-सोंके तिर्यक्ष श्रायु श्रौर मनुष्यायुके स्थितिबन्धस्थान तुल्य होकर स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—नरकायु श्रीर देवायुका स्थितिबन्ध श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रियके पत्यके श्रसंख्या-तवें भागसे श्रधिक नहीं होता। तथा संबी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके वह तेतीस सागरतक होता है। इसीसे श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकके इन दोनों श्रायुश्रोंके स्थितिबन्धस्थानोंसे संबी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान श्रसंख्यातगुर्णे कहे हैं। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके जधन्य स्थितिबन्धसे लेकर एक पूर्वकोटितक स्थितिबन्ध चौदहों जीवसमासोंमें सम्भव है। मात्र संबी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पत्यतक होता है। यही कारण है कि तेरह जीवसमासोंमें इन दोनों श्रायुश्रोंके स्थितिबन्धस्थान तृत्य श्रीर सबसे स्तोक कहे हैं। तथा संबी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके वे श्रसंख्यातगुर्णे कहे हैं, क्योंकि पूर्वकोटिके प्रमाणसे तीन पत्यका प्रमाण श्रसंख्यातगुणा होता है।

४. पञ्चेन्द्रिय ग्रसंही पर्याप्तकके नरकगित ग्रीर नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थिति बन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संही पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। पञ्चेन्द्रिय ग्रसंही पर्याप्तकके देवगित, वैक्रियिक ग्रारि, वैक्रियिक ग्राङ्गोपाङ्ग ग्रीर देवगित प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संही ग्रपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे इसीके पर्याप्तकके स्थितबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—श्रसंत्री पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिविकरुपोंसे संत्री पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त श्रीर पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुर्णे होते हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि असंत्री पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध पल्यका संख्यातवां भाग कम एक हजार

१. मुलप्रतौ पंचिदियस्य सण्णिस्य इति पाठः ।

- ४. त्राहार ॰ त्राहारंगो ॰ सन्वत्थोवा त्रपुव्वकरण ॰ हिद्बंधहाणाणि । संजदस्स हिद्विं ॰ संखेजजगु ॰ । तित्थयरणामस्सं सन्वत्थोवा [ त्रपुव्वकरणहिद्विंधहा-णाणि ।] संजदस्स हिद्विं ॰ [संखेजजगुणाणि ।] संजदासंजदस्स हिद्विं ॰ संखेजगु ॰ । असंजदस्स सम्मादिहित्रप्रजत्त्तयस्स हिद्विं ॰ संखेजगु ० । तस्सेव प्रजत्त ॰ हिद्विंथ ॰ संखेजजगु ० ।
- ६. तासि चेव पगदीणं पढमदंडश्रो सन्वत्थोवा सुहुमस्स श्रपज्जत्तयस्स संकि-लिइस्स हाणाणि । वादरश्रपज्ज० संकिलि॰हाणाणि श्रसंखेज्जगुणाणि । एवं याव पंचिदियस्स सणिणस्स मिच्छादिहिस्स पज्जत्तयस्स संकिलिहस्स हाणाणि श्रसंखेज्जगुणाणि ति । एवं पढमदंडश्रो ।

सागर प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूरा एक हजार सागर प्रमाण होता है। यहां कुल स्थितिबन्ध विकल्प पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होते हैं।

४. श्रपूर्वकरणके श्राहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। श्रपूर्वकरणके तीर्थं कर नामकर्मके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे स्यतासंयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंयत सम्यग्दिए श्रप्पातकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंयत सम्यग्दिए पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ — ब्राहारकशरीर, ब्राहारकशरोर ब्राङ्गोपाङ्ग श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितवन्ध अन्तःकोटाकोटि सागरप्रमाण होता है, फिर भी जघन्य स्थितवन्ध संस्थातगुणा होता है। यही कारण है कि यहां इन प्रकृतियोंके स्वामियोंके स्थितवन्ध स्थानोंका अल्पबहुत्व उत्तरोत्तर संस्थातगुणा कहा है। मात्र ब्राहारकदिकका वन्ध संयतके ही होता है, इमलिये इनके स्थितवन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व दो स्थानोंमें कहा है और तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध संयत, संयतासंयत तथा पर्याप्त श्रीर निर्वृत्यपर्याप्त सम्यग्दिषके होता है, इसलिए इसके स्थितवन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व इन स्थानोंमें कहा है।

६. उन्हीं प्रकृतियोंका जो प्रथम दण्डक है उनको श्रपेक्षा मृक्ष्म श्रपर्याप्तकके संक्लेश-रूप स्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे बादर श्रपर्याप्तकके संक्लेशरूप स्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिध्यादिए पर्याप्तकके संक्लेशस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं इस स्थानके प्राप्त होनेतक संक्लेश स्थानीका कथन करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम दण्डक समाप्त हुआ।

विशेषार्थ - पहले १४ जीव-समासोंमें १०७ प्रकृतियोंके स्थितिबन्धस्थानोंका श्रल्प-बहुत्व बतला श्राये हैं। उन्हीं प्रकृतियोंके संक्लेशस्थानोंका यहां चौदह जीव-समासोंमें श्रल्पबहुत्व कहा गया है। मूलप्रकृति स्थितिबन्ध स्थानोंका कथन करते समय संक्लेश विश्विद्धस्थानोंका चौदह जीवसमासोंमें जिस क्रमसं निर्देश किया है उसी क्रमसे इस

मृत्तप्रती अपुब्बकरणिट्टिविबंघद्वाणाणि असंखे गु० । संजदस्स इति पाटः ।

२. तित्थयरणामस्स द्विदिवं । सञ्चत्थोचा संजदस्स द्विदिवं । सजदा- इति पाठः ।

- ७. विद्यदंड्यो देव-णिरयायु० । तद्यदंड्यो तिरिक्ख-मणुसायु० । चउत्थ-दंड्यो णिरयगदिदुगं । पंचमदंड्यो देवगदि०४ । तदो त्राहारदुगं तित्थयरं । सन्व-संकिलिहस्स हाणाणि यथाकमेण त्रसंखेज्जगुणाणि । एवं विसोधिहाणाणि वि णेदन्वाणि सन्वस्नु वि दंडएम् ।
- ८. श्रप्पावहुगं । पंचणाणा०-चदुदंसणा०-सादावेद०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चागो०-पंचंतराइगाणं सव्वत्थोवा संजदस्स जहएणश्रो हिद्विंधो । बादरएइंद्रिय-पज्जत्तयस्स जहएणश्रो हिद्विंधो श्रसंखोज्जगु० । एवं याव पंचिद्रिय० सिएण० मिच्छादिहि० पज्जत्तस्स उक्कस्सश्रो हिद्विंधो संखेज्जगुणो त्ति ।

प्रथम दण्डकमें कही गईं प्रश्नतियोंके चौदह जीवसमासोंमें संक्लेश-विश्वद्धिस्थान जानने चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

७. दूसरा दग्डक देवायु श्रौर नरकायुका है। तीसरा दग्डक तिर्यश्च श्रायु श्रौर मनुष्या-युका है। चौथा दग्डक नरकगितद्विकका है। पाँचवाँ दग्डक देवगित चतुष्कका है। इसके बाद श्राहारक द्विक श्रौर तीर्थंकर प्रकृति है। इनकी श्रपंत्वा सर्व संक्लेश स्थान क्रमसे श्रसं-ख्यातगुणे हैं। तथा सभी दण्डकोंमें इसी प्रकार विशुद्धि स्थान जानने चाहिए।

विशंषार्थ—प्रथम दण्डकमें जो तेरह प्रकृतियाँ छोड़ दी गई थीं उनके स्थितिबन्ध-स्थानों के ही यहाँ संक्लेश-विशु किस्थानों का कमसे निर्देश किया गया है। प्रथम दण्डकमें कही गई १०० प्रकृतियों में से प्रत्येकके जितने संक्लेशिवशु किस्थान होते हैं उनसे दूसरे दण्डकमें कही गई देवायु श्रीर नरकायु इनमें से प्रत्येकके संक्लेश-विशु किस्थान ग्रसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे तीसरे दण्डकमें कही गई तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायु इन दो प्रकृतियों में से प्रत्येकके संक्लेश-विशु किस्थान ग्रसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे वीथे दण्डकमें कही गई नरकगित ग्रीर नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियों में से प्रत्येकके संक्लेश-विशु किस्थान ग्रसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे पाँचवें दण्डकमें कही गई देवगित, देवगत्यानुपूर्वी, वैकियिक शरीर श्रीर वैकियिक श्राङ्गोणाङ्ग इन चार प्रकृतियों में प्रत्येकके संक्लेश-विशु किस्थान ग्रसंख्यातगुणे होते हैं। इनसे त्राह्मारकिक में प्रत्येकके संक्लेश विशु किस्थान ग्रसंख्यातगुणे होते हैं ग्रीर इनसे त्रार्थिकर प्रकृतिके संक्लेश-विशु किस्थान ग्रसंख्यातगुणे होते हैं ग्रीर इनसे त्रार्थिकर प्रकृतिके संक्लेश-विशु किस्थान ग्रसंख्यातगुणे होते हैं। यहां मूलमें संक्लेशस्थान किसके कितने गुणे होते हैं यह कहा है श्रीर श्रनतमें यह कहा है कि इसी प्रकार विशु किस्थान भी जानने चाहिए। सो इस कथनका यह श्रीभित्राय है कि जिसके जितने संक्लेश-स्थान होते हैं उसके उतने ही विशु किस्थान भी होते हैं।

८. श्रत्पबहुत्व, यथा—संयतके पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रौर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इस प्रकार श्रन्तमें पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होनेतक श्रत्यबहुत्व जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ जो बाईस प्रकृतियां गिनाई हैं उनमेंसे साता वेदनीय और चार सङ्ज्वलन इनका जघन्य स्थितिबन्ध नवमें गुण्स्थानमें होता है और शेषका दशवें गुण्स्थानके अन्तिम समयमें होता है। इसीसे संयतके इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक कहा है। इसके आगे इनके स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिबन्धकी

- ६. थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-ऋणंताणुबंधि०४-तिरिक्खगिद-तिरिक्खाणु०-उज्जो-व-णीचागोद० सव्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णुऋो हिदिबंधो । एवं याव मिच्छादिहि त्ति खेदव्वं । णविर सम्मादिहि० वंधो खित्थ ।
- १०. णिहा-पचला-छएणोकसाय-असाद-पंचिदियजादि-तेजा०-कम्म०-समचदु०-वएण०४-अगुरुग०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-अजस०-णिमिणणामाणं सन्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहएणुओ०। एवं पंचिदिय० सिएए० पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो ति।
- ११. अपच्चक्लाणावर०-मणुसगदि-श्रोरालिय०-श्रोरालिय०श्रंगो०-वज्जरि—सभ०-मणुसाणु० सन्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहएणञ्रो० । एवं याव पंचि-दिय० सिएग्य० मिच्छादिहि० द्विदिवंधो संखेज्जगुणो त्ति । ए'विर [ संजदे संजदा-संजदे एत्थि ।

प्ररूपणाके समय कह आये हैं उसी प्रकार यहां जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य हैं।

९. स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगित प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्र इनका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टितक श्रल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका सम्यग्दृष्टिक बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ—मूल प्रकृति स्थितिबन्धका कथन करते समय बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकतक जिस प्रकार अल्पबहुत्व कह आये हैं उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। इन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्दिष्टके नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

१०. निद्रा, प्रचला, छह नोकषाय, श्रसाता वेदनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रश्म, सुभग, सुस्वर, श्राद्य, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार श्रागे पञ्चेन्द्रिय संझी पर्याप्तकके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, इस स्थानके प्राप्त होनेतक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँपर भी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकसे लेकर पञ्चेन्द्रिय संबी पर्याप्तकतक जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिबन्धका कथन करते समय अल्पबहुत्व कह आये हैं उसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र इनका बन्ध सम्यग्दिष्ट और संयतके भी होता है इतना विशेष जानकर अल्पबहुत्व कहना चाहिए।

११. श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, मनुष्यगित, श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्ञर्षभनाराचसंहनन श्रौर मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार श्रागे पञ्चेन्द्रिय संक्षी मिथ्यादृष्टिके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, इस स्थानके प्राप्त होनेतक श्रल्पबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका बन्ध संयत श्रौर संयतासंयतके नहीं होता।

१. यावरि .... सम्बन्धोवा बादरएई दिय- इति पाठः ।

- १२. पच्चक्खाणावर० ४] सन्वत्थोवा बादरएइंदियपज्ज० जह० । एवं याव पंचिंदिय-सिएण-मिच्छादिद्विपज्जत्तग त्ति । एवरि संजदे एत्थि ।
- १३. इत्थि०-णवुं स०-चदुजादि-पंचसंठाण०-पंचसंघड०-आदाव-अणसत्थिव०-थावर०४-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज० सव्वत्थोवा वादरएइंदियपज्जन० जह०। एवं याव असिएण-पंचिंदिय-पज्जन्तयस्स उक्करसओ हिदिवंधा विसेसाथियो। तदो पंचिंदिय-सिएण-पज्जन्तयस्स जह० हिदिवं० संखेज्जगु०। तस्सेव अपज्जन्त० जह० हिदिवं० संखेज्जगु०। तस्सेव अपज्जन्तयस्स उक्कस्सओ हिदिवंधो संखेज्जगुणो। विसेषेव प्रजन्त० उक्क० हिदिवं० संखेज्जगु०।
- १४. णिरय-देवायूणं सन्वत्थोवा पंचिदियस्स सिएणस्स श्रसिएणस्स पज्जत्त । जह द्विदिवं । पंचिदि श्रसिएण । पज्जत्तयस्स उक्कस्स । दिदिवं श्रसंखे । पंचिदिय-सिएण-पज्जत्तयस्स उक्क द्विदिवं श्रसंखे ।

विशेषार्थ—इनका श्रत्यबहुत्व पूर्वोक्त प्रकारसे ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनका बन्ध श्रसंयत सम्यग्दिए गुणस्थान तक ही होता है इतना विशेष जानकर श्रत्य-बहुत्व कहना चाहिए; क्योंकि इनकी बन्धव्युच्छित्ति चौथे गुणस्थानमें हो जाती है। श्रागे संयतासंयत श्रोर संयत जीवोंके इनका बन्ध नहीं होता।

१२. प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त इस स्थानके प्राप्त होनेतक अल्पबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका वन्ध संयतके नहीं होता है।

विशंषार्थ—देशसंयत गुणस्थानतक इन प्रकृतियोंका वन्ध होता है इतनी विशेषताको ध्यानमें रखकर इनका अल्पबहुत्व पूर्वोक्त विधिसे कहना चाहिए।

१३. स्त्रीवेद, नपुंसकवंद, एकेन्द्रियज्ञाति श्रादि चार ज्ञाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रातप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, दुस्तर और श्रनादेय इनका वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके ज्ञघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इस प्रकार क्रमसे श्रागे जाकर श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध चिशेष श्रिधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है।

विरोपार्थ — इन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्दि श्रीर संयतके नहीं होता, इसिलए श्रल्प-बहुत्वमेंसे इन स्थानोंके श्रल्पबहुत्वको कम करके उक्त प्रकारसे इनका श्रल्पबहुत्व कहना चाहिए यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

१४. नरकायु श्रौर देवायुका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त श्रौर पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्तके ज्ञाचन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है।

विशंषार्थ — पञ्चेन्द्रिय संझी श्रौर श्रसंझी पर्याप्तके उक्त दोनों श्रायुश्रोंका जघन्य स्थिति-बन्ध दस हजार वर्षप्रमाण होता है। पञ्चेन्द्रिय श्रसंझी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पल्पके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता है श्रौर पञ्चेन्द्रिय संझी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थिति-

- १५. तिरिक्ख-मणुसायूणं चोइसजीवसमासाणं जह० द्विदि० तुन्ला थोवा। तेरसण्णं जीवसमासाणं उक्क०द्विदिवं० संखेजगु०। पंचिदिय-सणिण-पज्जत्तयस्स उक्क०द्विदिवं० असं०गु०।
- १६. णिरयगदि-णिरयाणुपु० [ सन्वत्थोवा ] पंचिदिय-श्रसिण्ण-पज्जत्त० जह० हिदि०वं० । तस्सेव उक्त० हिदिवं० विसेसाथियो । पंचिदिय-सिण्ण-पज्जत्त० जह० हिदिवं० संखेज्जगु० । तस्सेव उक्त० हिदिवं० संखेजगु० ।
- १७. देवगदि०४ सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिएए० पज्जत्तयस्स जह० द्विदि-वं । तस्सेव उक्क० द्विदिवं० विसे० । संजदस्स जह० द्विदिवं० संखेज्जगु० । तस्सेव उक्कस्स० द्विदिवं० संखेजजगु० । एवं संजदासंजदा असंजदचत्तारि । पंचिदिय० सिएए० भिच्छादिद्वि० पज्जत्त० जह० द्विदिवं० संखेजजगु० । तस्सेव उक्क० द्विदि-वं० संखेजजगु० ।

बन्ध तेंतीस सागरप्रमाण होता है। यतः ये स्थितियाँ उत्तरोत्तर श्रसंख्यातगुणी हैं इससे यहां उत्तरोत्तर श्रसंख्यातगुणा स्थितबन्ध कहा है।

१४. तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका चौदह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकके जघन्य स्थिति-बन्ध एक समान श्रीर सबसे स्तोक होता है। इससे तेरह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकके उत्हृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। इससे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यामके उत्हृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है।

विशेषार्थ — चौदह जीवसमासोंमें उक्त दोनों श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध शुल्लक भवश्रहण्यमाण होता है। श्रन्तिम जीवसमासको छोड़कर दोप तेरहमें इनका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिवर्षप्रमाण होता है श्रीर पञ्चेन्द्रिय संश्री पर्याप्तके इनका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध तीन पल्यप्रमाण होता है। यतः यहां प्रथमसे दूसरा संख्यातगुणा श्रीर दूसरेसे तीसरा असंख्यातगुणा है अतः इनका उक्त प्रकारसे श्रल्यबहुत्व कहा है।

१६. नरकगित श्रौर नरकगत्यानुपूर्वीका पञ्चिन्द्रिय श्रसंश्री पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इससे इसीके उन्ह्रष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक होता है। इससे पञ्चिन्द्रिय संश्री पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। इससे इसीके उन्ह्रष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है।

विशेषार्थ—यहाँ पर पञ्चेन्द्रिय श्रसंही पर्याप्तके स्थितियन्धके कुल विकल्प पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण हैं श्रीर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तकं श्रन्तःकोटाकोटि सागरसे लेकर श्रपने उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तक हैं। यही कारण है कि उक्त प्रकृतियोंका पूर्वीक्ष जीवसमासोंमें उक्त प्रकारसे श्रन्पबहृत्व घटित हो जाता है।

१७. देवगितचतुष्कका पञ्चिन्द्रिय ग्रसंक्षी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्य मबसे स्तोक है। इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिधक है। इससे संयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस प्रकार इससे ग्रागे संयतासंयत श्रीर श्रसंयतचतुष्कके श्रत्यबहुत्व कहना चाहिए। पुनः इससे पञ्चेन्द्रिय संबी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे इनीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।

१८. [ त्राहारदुगस्स सन्वत्थोवा त्रपुन्वकरणस्स ] जह० द्विदिवं० । [ तस्सेव-उक्कस्स० द्विदिवन्धो ] । संखेज्जगु० । त्रपमत्तसंज० जह० द्विदिवं० संखेज्जगु० । तस्सेव उक्कस्स० द्विदिवं० संखेज्जगु० । तित्थयरस्स सन्वत्थोवा त्रपुन्वकरणस्स जह० द्विदि-वंधो । तस्सेव उक्क० द्विदिवं० संखेज्जगु० । एवं याव त्रसंजदसम्मादिद्वि त्ति णेदन्वं । एवं द्विदिवंधद्वाणपरूवणा समत्ता ।

# **गिसेगपरूवगा**

१६. णिसेगपरूवणदाए दुवे श्रणियोगद्दाराणि-श्रणंतरोवणिथा परंपरोवणिधा य । श्रणंतरोवणिधाए पंचिदियाणं सएणीणं मिच्छादिद्दीणं सव्वपगदीणं श्रायु-वज्जाणं श्रप्पपणो श्रावाधं मोत्तूण यं पढमसमए [ पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसदीणं । जं तिदयसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं ] विसेसदीणं । एवं विसेसदीणं विसे० याव उक्कस्सिया श्रप्पपणो दिदि ति । एवं पंचिदियसिणश्रपज्जत्त-श्रसिणणपंचिदिय-चदुरिं०-[ तेइंदिय- ] वीइंदि०-एइंदि०-पज्जत्तापज्जत्त० सव्वपगदीणं सिएणभंगो ।

विशेषार्थ — संयतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे संयतासंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिए पर्यात
के जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे असंयत सम्यग्दिए अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे इसीके पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे
पञ्चेन्द्रिय सङ्गी मिथ्यादिए पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस प्रकार सम्बन्ध
मिलाकर देवचतुष्कके स्थितबन्धका अल्पबहुत्व कहे। शेष कथन सुगम है।

१८. श्राहारकद्विकका श्रपूर्वकरणके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे श्रिप्रमत्तसंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे उप्तिक उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। तार्थकर प्रकृतिका श्रपूर्वकरणके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस प्रकार श्रसंयत सम्यग्दष्टि स्थानके प्राप्त होने तक श्रव्यबहुत्वका कथन करना चाहिए।

विशेषार्थ — त्राहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत त्रादि दो त्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका असंयत-सम्यग्दिष्ट श्रादि पाँच गुणस्थानोंमें बन्ध होता है, इसलिए इसी विशेषताको ध्यानमें रखकर इनके जधन्य और उत्कृष्ट स्थितबन्धका अल्पबहुत्व कहा है।

इस प्रकार स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई।

# निषेकप्ररूपणा

१९. श्रव निषेकप्ररूपणाका कथन करते हैं। उसके ये दो श्रनुयोगद्वार हैं—श्रनन्तरो-पनिधा श्रौर परम्परोपनिधा। श्रनन्तरोपनिधाकी श्रपेत्ता पञ्चेन्द्रिय संझी मिथ्यादिए जीवोंके श्रायुकर्मके सिवा सब प्रकृतियोंके श्रपनी श्रपनी श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म परमाणु नित्तिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें नित्तिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें नित्तिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु नित्तिप्त होते हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संझी श्रपर्यात, श्रसंझी पञ्चेन्द्रिय पर्यात, श्रसंझी पञ्चेन्द्रिय श्रप-

- २०. परंपरोविषाधाए पंचिदियाणं सण्णीणं त्रसण्णीणं पञ्जत्तगाणं सञ्वपग-दीणं पढमसमयपदेसग्गादो तदो पिलदोवमस्स त्रसंखेज्जिदभागं गंतूण दुगुणहीणा। एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव उक्कस्सिया दिदि ति।
- २१. एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरं असंखेज्जाणि पित्तदोवमवग्गम्लाणि । णाणा-पदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि पित्तदोवमवग्गम्लस्स असंखेज्जदिभागो । णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं । एवं पंचिदियसिएण-असिएणअपज्जत्त-चदुरिंदि०-तीइंदि०--बीइंदि०--एइंदि०पज्जता -पज्जत्ताणं आयुगवज्जाणं सन्वपगदीणं । एवं णिसेगपरूवणा समत्ता ।

# **आबाधाकंडयपरूव**णा

२२. त्रावाधात्वंडयपरूवणदाए पंचिंदियाणं सएणीणं चदुरिंदि०-तीइंदि०-बीइंदि०-एइंदि० त्रायुगवज्जाणं सन्वपगदीणं त्रप्पप्पणो उक्कस्सियादो हिदीदो समए समए पिलदोवमस्स त्रसंखेज्जदिभागमेत्तं त्रोसिकदृण एयं त्राबाधात्वंडयं करेदि। एस कमो याव जहएणहिदि त्ति।

र्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्य, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्य, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्तीय, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रय प्रप्त, द्वीन्द्रय प्रपर्याप्त, द्वीन्य, द्वीन्द्रय प्रपर

- २०. परम्परोपनिधाकी श्रपेत्ता पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त श्रीर पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्त जीवोंके सव प्रकृतियोंके प्रथम समयमें नित्तिष्त हुए परमाणुश्रोंसे लेकर पल्यके श्रसंज्यातवें भागप्रमाण स्थान जाने पर वे द्विगुणहीन होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं।
- २१. एकप्रदेशिद्वगुण्हानिस्थानान्तर पल्यके श्रसंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है श्रौर नानाप्रदेशिद्वगुण्हानिस्थानान्तर पल्यके प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं। नाना-प्रदेशगुण्हानिस्थानान्तर स्तोक हैं। इनसे एकप्रदेशगुण्हानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी श्रपर्यात, पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी श्रपर्यात, चतुरिन्द्रिय पर्यात, चतुरिन्द्रिय पर्यात, श्रीन्द्रिय श्रपर्यात, द्रीन्द्रिय श्रपर्यात, द्रीन्द्रिय पर्यात, श्रीन्द्रिय श्रपर्यात, द्रीन्द्रिय पर्यात, ह्रीन्द्रिय प्रपात, एकेन्द्रिय पर्यात श्रीर एकेन्द्रिय श्रपर्यात जीवांके आयुश्रांके सिवा शेष सब प्रकृतियोंकी परम्परो-पनिधा जाननी चाहिए।

# इस प्रकार निपेकप्ररूपणा समाप्त हुई।

#### त्राबाधाकाएडकप्ररूपणा

२२. श्रव श्राबाधाकाएडककी प्ररूपणा करते हैं। उसकी श्रपेक्षा पञ्चेन्द्रिय संकी, पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्षी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय श्रीर एकेन्द्रिय जीवोंमें श्रायुकर्मके सिवा सब प्रकृतियोंका श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिसे समय समय उतरते हुए पत्यके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण स्थित उतरकर एक श्राबाधाकाण्डक करता है श्रीर यह क्रम श्रपनी श्रपनी जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक चालू रहता है।

# **अप्पाबहुगपरूव**गा

- २३. ऋषावहुगं—पंचिदियाणं सण्णीणं पंचणाणा०-चदुदं०-सादावेदणी०— चदुसंज०-पुरिस०-जसगित्ति-उच्चागो०-पंचंतरा० सव्वत्थोवा जहण्णिया आवाधा। जहण्णु हिदिबंधो संखेजजगुणो। आवाधाष्टाणाणि आवाधाखंडयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि। उक्कस्सिया आवाधा विसेसाधिया। एवं याव उक्कस्सओ हिदिबंधो त्ति।
- २४. सेसाणं श्रायुगवज्ञाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहिएणया श्रावाधा । श्रावाधाहाणाणि श्रावाधात्वण्डयाणि य दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक-स्सिया श्रावाधा विसेसाहिया । उविर मूलपगिदवंधो । श्रायुगाणभिष मूलपगिद-भंगो । एवं श्रसिएणपंचिदिय-चदुर्ति०-तीई०-वीई०-एइंदियाणं मूलपगिदभंगो कादव्वो । एवं श्रप्णाबहुगं समन्तं ।

# चउवीसऋणिऋोगदारपरूवणा

२५. एदेण अद्वपदेण तन्थ इमाणि चद्वीसमिणयोद्याराणि-अद्धाच्छेदो

### **अल्पबहुत्वप्ररूप**णा

- २३. श्रव श्रत्पबहुत्वका विचार करते हैं। इसकी श्रपेत्ता पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीवोंके पाँचों ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रौर पाँचों श्रन्तराय प्रकृतियोंकी जघन्य श्रावाधा सबसे स्तोक है। इससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे श्रावाधास्थान श्रौर श्रावाधाकाण्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट श्रावाधा विशेष श्रधिक है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति- बन्धके प्राप्त होने तक श्रत्यवहुत्व जानना चाहिए।
- २४. श्रायुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य श्रावाधा सबसे स्तोक है। इससे श्रावाधास्थान श्रीर श्रावाधाकाण्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं। इससे उत्कृष्ट श्रावाधा विशेष श्रधिक है। इससे श्रागे मूलप्रकृति स्थितवन्धमें कहे गये श्रल्पवहुत्वके समान जानना चाहिए। चारों श्रायुश्रोंकी श्रपेक्ता भी श्रल्पवहुत्व मूलप्रकृति स्थितिवन्धमें कहे गये श्रल्पवहुत्वके समान जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार श्रसंशी पञ्चेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, श्रीर्द्रिय जीवोंके मूल प्रकृतिस्थितवन्धके समान श्रल्पवहुत्व कहना चाहिए।

विशेषार्थ—पहले मूलप्रकृति स्थितिबन्धका कथन करते समय चौदह जीवसमासोंमें मूल प्रकृतियोंका उनकी स्थितिका श्राश्रय लेकर श्रहपबहुत्व कह श्राये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहाँ पर भी प्रत्येक कर्मकी प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध श्रावाधा श्रीर श्रावाधाकागृडकके श्राश्रयसे श्रहपबहुत्व जान लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

इस प्रकार ऋल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

# चौबीस अनुयोगद्वारप्ररूपणा

२५. इस अर्थ पदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोगद्वार होते हैं - अद्घाछेद, सर्व-

सन्ववंधो गोसन्ववंधो याव अपावहुगे त्ति २४। भुजगारवंधो पदिणक्खेम्रो बहि-वंधो अज्भवसाणसमुदाहारो जीवसमुदाहारो त्ति ।

# **अद्वाच्छेदपरूव**णा

- २६. श्रद्धाच्छेदो दुविधो—जहएए श्रो उक्कस्सश्रो य । उक्कस्सए पगदं । दुविधो िए देसो—श्रोघेए श्रादेसेए य । श्रोघेए पंचणाणा०-एवदंसणा०-श्रसादावे०-पंचंतरा० उक्कस्सश्रो हिदिबंधो तीसं सागरोवमकोडाकोडीश्रो । तिरिए वस्ससहस्साणि श्रावाधा । श्रावाधाणि कम्महिदी कम्मणिसेगो ।
- २७. सादावेद०-इत्थिवे०-मणुसगदि-मणुसाणु० उक्क० द्विदिवं० पण्णारस सागरोवमाणि कोडाकोडीत्रों। पण्णारस वाससदाणि श्रावाधा। श्रावाधू० कम्मद्विदी कम्मणिसेगो।
- २८. मिच्छत्तं उक्क दिदिवं० सत्तरि सागरोवमाणि कोडाकोडीश्रो'। सत्त वस्स-सहस्साणि त्रावाथा । त्रवाधूणिया कम्मदिदी कम्मणिसेगो । सोलसकसा० उक्क० द्विदि० चत्तालीसं सागरोवमणि कोडाकोडीश्रो'। चत्तारि वस्ससहस्साणि श्रावाथा। त्रावाधृणिया कम्मदिदी कम्मणिसेगो । पुरिस०-हस्स-रदि-देवगदि०-समचदु०-

बन्ध श्रीर नोसर्ववन्धसे लेकर श्रत्यवहुत्व तक २४। भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, बृद्धिबन्ध, श्रध्यवसानसमुदाहार श्रीर जीवसमुदाहार।

विशेषार्थ—इन श्रधिकारोंके विषयमें हम मूलप्रकृतिस्थितिबन्धका विवेचन करते समय लिख श्राये हैं, इसलिए वहाँसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

# ग्रद्धाच्छेदशरूपणा

- २६. श्रद्धाच्छेद दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश । श्रोघसे पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय श्रीर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागर है । तीन हजार वर्ष श्रावाधा है, श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ।
- २७. साता वेदनीय, स्त्रोवेद, मनुष्यगति श्रौर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वीका उन्हृष्ट स्थितिवन्ध पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागर है। पन्द्रह सौ वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निषंक है।
- २८. मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है, सात हजार वर्षप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निपेक है। सोलह कपार्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है, चार हजार वर्ष प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निपेक है। पुरुषचेद, हास्य, रित, देवगित, समचतुरस्रसंस्थान,

तुक्खतिचादीणोचं ! गो० क० गा० १२८ । २. सादित्थोमणुदुगे तद्दं तु । गो० क० गा० १२८ । ३. 'सत्तिर दंसणमोहे ।'—गो० क० गा० १२८ । ४. 'चारित्तमोहे य क्लार्ल !'—गो० क० गा० १२८ ।

वज्जिरिसभ०-देवाणुपु०-पसत्थिवि०-थिरादिछक०-उच्चागो० उक० द्विदि० दस साग-रोवमकोडाकोडीश्रो'। दस वस्ससदाणि आवाधा। आवाधृणिया कम्मद्विदी कम्म-णिसेगो। णवुंसगवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुं छ-णिरयगदि--तिरिक्खगदि-एइंदिय०-पंचिदिय०-त्रोरालिय०--वेउिवय-तेजा०-क०--हुं डसंठा'०-त्रोरालिय०--वेउिवय० श्रंगो०--असंगत्तसेवृहसंघड०--वण्ण०४-णिरय--तिरिक्खाणु०-त्रगुरु०४-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-[तस०-] थावर-वादर-पज्जत्त-पत्तेय-अथिरादिछक्क-णिमिण-णीचागोदाणं उक० द्विदिवंधो बीसं सागरावमकोडाकोडीश्रो'। वे वश्ससहस्साणि आवाधा। आवाधृणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो।

- २ेह. णिरय-देवायूणं उक्क द्विदि० तेत्तीसं सागरोवम० । पुव्वकोडितिभागं आवाधा । कम्मद्विदी कम्मिणसेगो । तिरिक्ख-मणुसायूणं उक्कस्स० द्विदि० तिरिण पिलदोवम० । पुव्वकोडितिभागं च आवाधा० । कम्मिद्वित कम्मिणसेगो ।
- ३०. वीइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-वामण०-स्वीलियसंघडण्-सुहुम-ऋपज्जत्त-साधारणाणं उक्क० द्विदि० ऋद्वारस सागरोवमकोडाकोडीऋो । ऋद्वारस वाससदाणि ऋावाधा । ऋावाधृणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । णग्गोध०-वज्जणारा० उक्क०

वज्रर्षभनाराचसंहनन, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, स्थिरादिक छह और उच्च गोत्रका उत्रुप्ट स्थितिवन्ध दश कोड़ा-कोड़ी सागर है, एक हजार वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निपेक है। नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगित, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाित, पञ्चेन्द्रियजाित, श्रीदारिक शरीर, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रासम्प्राप्तास्पाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रागुरुत्वधु चतुष्क, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्तिवहायोगित, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रास्थिर श्रादिक छह, निर्माण श्रीर नीच गोत्रका उत्रुप्ट स्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। दो हजार वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्म निपेक है।

- २९. नरकायु श्रीर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेंतीस सागर है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निपेक है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्यप्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति-प्रमाण कर्म निपेक है।
- ३०. द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, कोलक संहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अठारह कोड़ाकोड़ी सागर है। अठारह सौ वर्ष आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है।
- १. 'हस्तरिदेउच्चपुरिसे थिरछुको सत्थगमणदेवदुगे। तस्सद्धं-गो० क० गा० १३२। २. संठाण-संहदीणं चरिमस्सोचं।'—गो० क० गा० १२९। ३. 'ब्ररदीसोगे संढे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालदुगे। वेगु-व्वादाबदुगे णीचे तसवयणश्चगुरुतिचउकके ॥१३०॥ इगिपंचिंदियथावरणिमिया सगमणश्चथिरछुककाणं। वीसं कोडाकोडी सागरणामायामुक्कस्सं ॥१३१॥' गो० क०। ४. सुरणिरयाऊणोघं णरितरिवाऊण तियिया परुजायि गो० क० गा० १३३। ५. 'दुह्योणमादि ति।'—गो० क० गा० १२९।
  - ६. ब्रह्वारस कोडाकोडी वियकाणं सुहुमतियहं च।'--गो० क० गा० १२९।

हिदि० वारस सागरोवमकोडाकोडीश्रो । बारस वस्ससदाणि श्रावाधा । श्रावाधृणिया कम्मिट्टदी कम्मिणसेगो । सादिय॰-णारायसं॰ उद्गः॰ द्विदि० चोइस सागरोवम-कोडाकोडीश्रो । चोइस वस्ससदाणि श्रावाधा । श्रावाधृणिया कम्मिट्टदी कम्मिण्सेगो । खुज्जसं०-श्रद्धणा० उक्तः॰ द्विदि० सोलस सागरोवमकोडाकोडीश्रो । सोलस वस्ससदाणि श्रावाधा । श्रावाधृणिया कम्मिट्टदी कम्मिणसेगो । श्राहार०-श्राहार०-श्रंगो०-तित्थय० उक्त० द्विदि० श्रंतोकोडाकोडीश्रोः । श्रंतोम्रहुत्तं श्रावाधा । श्रावाधा । श्रावाधिणया कम्मिट्टदी कम्मिणसेगो ।

३१. आदेसेण एरइएस णाणावर०-दंसणावरण-वेदणी० मोहणी० अव्वीसं णामा-गोदे अंतराइ० मूलोघं। तिरिक्तव-मणुसायुगाणं उक्क० द्विदि० पृव्वकोडी। अम्मासाणि आवा०। कम्म० कम्माणिसेगो। तित्यस्य उक्क० द्विदि० अंतोकोडा-कोडीओ। अंतोस्रहुत्तं आवा०। आवाधू० कम्मद्वि० कम्माणि०। एवं सत्तसु पृढवीसु। णवरि सत्तमाण पृढवीए मणुसगदि-मणुसाणुपृव्व०-उच्चागो० उक्क० द्विदि० व्यत्रीध परिमण्डल संस्थान और वजनाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितबन्ध बारह कोड़ाकोड़ी सागर है। बारह सौ वर्षप्रमाण आबाधा हे और आबाधासे न्यून कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिषेक है। खातिसंस्थान और नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितबन्ध चौदह कोड़ाकोड़ी सागर है। चौदह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिषेक है। खातिसंस्थान और अर्द्धनाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितबन्ध सौलह कोड़ाकोड़ी सागर है। सोलह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्क और तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर है। अन्तर्सुहुर्त आबाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है।

विशंषार्थ—पहले मूल प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतला आये हैं। यहाँ उनकी उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतलाया गया है। किसी एक या एकसे अधिक उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध जितना अधिक होता है उसीको ध्यानमें रखकर पहले मूल प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा गया है। उदाहरणार्थ—मोहनीय कर्मका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिण्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेनासे कहा गया है।

३१. त्रादेशसे नारिकयों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीयकी छुजीस प्रकृतियाँ, नाम, गोत्र ग्रीर अन्तरायकी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितियन्ध श्रादि मूलोधके समान है। तिर्यञ्च श्रायु ग्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितियन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है। छह माह प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषक है। तीर्थेकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितियन्ध श्रान्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषक है। इसी प्रकार मातों पृथिवियों ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगित, मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितवन्ध श्रन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है और

१. 'श्रंतोकोडाकोडी ब्राहारतित्थयरे !'--गो० क० गा० १३२ ॥ २. मूलप्रती मोहणी० चउवीसं णामा- इति पाठः ।

त्रंतोकोडाकोडीत्रो । त्रंतोग्रुहुत्तं त्रावाधा । त्रावाधू० कम्महि० कम्मणिसे० । चदुस्र हेहिमास्र तित्थयरं च णित्थ ।

- ३२. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवंदणी०-मोहणी०छ्ब्बीसं िणरयतिरिक्ख-मणुसायु० मूलोघं । देवायु० उक्क० द्विदि० वावीसं सागरोवमाणि । पुव्वकोडितिभागं आवाधा । कम्मिट्ट० कम्मिणि० । तिरिक्खित्य-एइंदि०-बीइंदि०तेइंदि०-चदुरिंदि०-ओरालिय०-वामण०-ओरालि० झंगो०-खीलिय०-असंपत्तसेवट०तिरिक्खाणुप्वि-आदाउज्जोव-थावर-सहुम-अपज्जत्त०-साधार० उक्क० द्विदि० अद्वारस
  साग०कोडाकोडीओ । अद्वारस वाससदाणि आवा० । [आवाधू० कम्मिट्ट०
  कम्म-] णिसेगा। सेसाणं णामपगदीणं गोद-अंतराइगाणं च मूलोघं। एवं पंचिदियितरिक्खपंचिदियितिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीसु। पंचिदियितिरिक्खअपज्जत्तेसु सव्वपगदीणं उक्क० द्विदि० अंतोकोडाकोडीओ । अंतोसु० आवा० । आवाधू० कम्मिट्ट० कम्मणिसे०। णवरि तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । अंतोसु० आवा० ।
  कम्मिट्ट० कम्मिणसे०।
- ३३. मणुस०३ देवायु॰ आहारदुगं नित्थयरं च मृलोघं । सेसं पंचिदिय-तिरिक्तभंगो । मणुसञ्चपज्जत्ता० पंचिदियतिरिक्त्वत्रपञ्जत्तभंगो ।

श्राबाधासं न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक हैं । तथा नीचेकी चार पृथिवियोंमें तीर्थकर प्रकृति नहीं है ।

- ३२. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, छव्वीस मोहनीय, नरकायु, तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका कथन मूलोघके समान है। देवायुका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध वार्सस सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तिर्यञ्च त्रिक, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, श्रौदारिक शरीर, वामन संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गेपाङ्ग, कीलक संस्थान, श्रप्याप्तास्याटिका संहनन, तिर्यञ्चगति प्रयोग्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, स्थावर, स्वन्म, श्रप्याप्त श्रौर साधारणका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध श्रटारह कोड़ाकोड़ी सागर है। श्रटारह सौ वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा नामकर्मकी श्रोप प्रकृतियाँ, गोत्र श्रौर श्रन्तराय कर्मकी प्रकृतियोंका उत्हृष्ट स्थितवन्ध श्रादि मृलोघके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त श्रौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंमें सव प्रकृतियोंका उत्हृष्ट स्थितवन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्रावाधा है श्रौर श्रावाधा से न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका उत्हृष्ट स्थितवन्ध पूर्वकोटि प्रमाण है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्रावाधा है श्रौर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है।
- ३३. मनुष्यत्रिकमें देवायु, श्राहारकद्विक श्रौर तीर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि मृलोघके समान है। शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रपर्याप्तकोंके समान है।

- ३४. देवेसु पंचणा०-णवदंस०-दोवेदणीय०-मोहणी० छ्वीसपगदीत्रो णामस्स
  एइंदि०-त्रादाव-थावर० गोदंतराइयं च मूलोघं। दो त्रायु० सेसणाम०
  तित्थयरस्स णिरयोघं। भवणवासि-वाणवेतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाण० पंचिदियजादि-वामणसंठा०-त्रोरालि० अगो०-खीलिय०-असंपत्त०-अणसत्थवि०-तस-दुस्सर०
  उक्क० द्विदि० अद्वारस सागरोवमकोडाकोडीत्रो। अद्वारस वस्ससदाणि आवाधा।
  आवाधु० कम्मिट० कम्मणिसेगो। संसाणं पगदीणं देवोघं। णविर भवण०-वाणवेत०-जोदिसिय० तित्थकरं णित्थ। सणक्कुमार याव सहस्सार त्रि णिरयभंगो।
  आणद याव सव्वद्व त्रि सव्वपगदीणं उक्कस्स० द्विद० अतोकोडाकोडीआं।
  अंतोसुह० आवा०। [आवाधु० कम्मिट० कम्म-] णिसगो। मणुसायु० देवोघं।
- ३५. एइंदिय-बादरएइंदिय॰ तस्सेव पज्जत्ता० पंचणाणा॰ णवदंसणा॰ असाद॰ मिच्छत्त०-सोलसक॰ णवुंस॰ अरिद-सोग-भय-दुगुंच्छ॰ तिरिक्खगदि- एइंदिय॰ ओरालिय-तेजा-क॰ हुंडसंठा॰ चएण०४ तिरिक्खगदिपा॰ अगुरु० उपघा० धावर-सुहुम-अपज्जत्त साधारण-अधिर असुभ दूभग अणादंज्ज अजस० णिमिण णीचागो० पंचंतरा॰ उक्क॰ द्विदि॰ सागरावमस्स तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा। अंतोमु० आवा०। [ आवाधु॰ कम्मट्टि॰ ] कम्म-
- ३४. देवोंमं पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, छुब्बीस मोहनीय, नाम-कर्मकी एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर तथा गोत्र श्रीर श्रन्तरायका उत्हृष्ट स्थितिबन्धादि मूलोघके समान है। दो श्रायु, नामकर्मकी शेष प्रकृतियाँ श्रीर तीर्थंकरका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध श्राद्दि सामान्य नारिकयों के समान हैं। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रीर सौधर्म ईशान-कल्पके देवों में पञ्चेन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्क, कीलक संस्थान, श्रसम्प्राता-स्पाटिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, श्रस श्रीर दुस्वरका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध श्रदारह कोड़ाकोड़ी सागर है। श्रवारह सो वर्ष प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। श्रेप प्रकृतियोंका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर श्रीर ज्योतिषी देवोंमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। सानत्कुमारसे लेकर सहस्रारकल्यतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंका अङ्ग नारिकयोंके समान है। श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्म-स्थित प्रमाण कर्मनिषक है। मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है।
- ३४. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नी दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड-संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगित प्रायोग्यानुपूर्वा, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, स्क्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, श्रस्थिर, श्रगुभ, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पांच श्रन्तरायका उत्हृष्ट स्थितवन्ध एक सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तमुंहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर बावाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनियेक है। श्रेष प्रश्नतियोंका उन्हृण्ट स्थितवन्ध

णिसेगो । सेसाणं पगदीणं उक्कस्स० हिदि० सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा व सत्तभागा पिलदोवमस्स असंखेळिदिभागेण ऊणिया । अंतोम्र० आवाधा० । [आवाधू० कम्मिह०] कम्मिणि । तिरिक्ल-मणुसायुगाणं उक्क० हिदि० पुव्वकोडी । सत्तवास-सहस्साणि सादिरे० आवाधा । कम्मिहदी कम्मिणिसे० । वादरण्इंदियअपज्जत्ता० सहस्साणि सादिरे० आवाधा । कम्मिहदी कम्मिणिसे० । वादरण्इंदियअपज्जत्ता० सहस्माणि सादिरे० आवाधा । कम्मिहदी कम्मिणासे० । वादरण्इंदियअपज्जत्ता० सहस्माणि पिलदोवमस्स तिण्णि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स अंखेजिदिभागेण ऊणिया । अंतोम्र० आवा । [आवाधू० कम्मिह० कम्म-] णिसेगो । तिरिक्ल-मणुसायुगाणं उक्कस्स० हिदि० पुव्वकोडी । अंतोम्र० आवाधा० । [कम्मिहदी कम्म-] णिसेगो ।

३६. वीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय॰ तेसिं चेव पज्जत्ता॰ पंचणाणावर०-दंस-णावर०-असादवे०-िमच्छत्त०-सोलसक० याव पंचंतरा० सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमपण्णारसाए सागरोवमसदस्स तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि सत्तभागा] वे सत्तभागा । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मिट्ठ० कम्म-] णिसेगो । सेसाणं सादादीणं उच्चागोदाणं तं चेव । एविद्रोवमस्स संखेज्जदि-भागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । [आवाधू०] कम्मिट्टदी कम्मिण् । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । चत्तारि वासाणि सोलस रादिदियाणि सादि० वे मासं च आवाधा० । [कम्मिट्टदी] कम्मिणसे० । तेसिं चेव अपज्जत्त० एक सागरका पल्यका असंस्थातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग और दो बटे सात भाग

पक सागरका पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग श्रीर दो बटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधा से न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितबन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण है, साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। बाहर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितबन्ध एक सागरका पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग श्रीर दो बटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधा ने न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है।

३६. द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर इनके पर्याप्त जीवोंके पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व श्रौर सोलह कषायसे लेकर पाँच श्रन्तरायतक को प्रकृतियोंका कमसे पश्चीस सागरका, पचास सागरका श्रौर सौ सागरका तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रौर दो वटे सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध है। श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। सातासे छेकर उद्य गोत्रतक रोष प्रकृतियोंका वही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध है। इतनी विशेषता है कि वह पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम है। श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। चार वर्ष, साधिक सोलह दिन रात श्रौर दोमाह प्रमाण श्राबाधा है तथा कर्मस्थित

सन्वपगदीणं सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमपएणारसाए सागरोवमसद्स्स तिषिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पितदोवमम्स संखेज्जिदि-भागेण उणिया । श्रंतोग्र॰ श्राबा० । [श्रावाधू॰ कम्मष्टि॰] कम्मणिसे० । तिरिक्ख-मणुसायू॰ उक्क॰ हिदि॰ पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो ।

३७. पंचिदिय-तस० तेसिं चेव पज्जत्ता० मूलोघं। पंचिदिय-तसअपज्ज० मणुस-अपज्जत्तभंगो। पंचकायाणं एइंदियभंगो। णविर तिरिक्ख-मणुमायुगस्स उक्क० हिदि० पुन्वकोडी। सत्त वस्ससहस्साणि सादिरेगाणि वे वस्ससहस्साणि सादिरे० [तिणिण वस्ससहस्साणि सादिरेगणि आबा०] तेउ०-वाउ० तिरिक्खायु० उक्क० हिदि० पुन्वकोडी। एयरादिंदिया० एयं वाससहस्सं च आबाथा०। [कम्मिहदी कम्म-] णिसेगो।

३८. पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि० मूलोघं । ख्रोरालियका० मणुसपज्जत्त-भंगो । ख्रोरालियमिस्स० मणुसत्रपञ्जत्तभंगो । एविर देवगदि०४ तित्थयरं उक्क० द्विदि० ख्रांतोकोडाकोडी । द्रांतोमु० ख्रावा० । [आवाधू० कम्मद्वि० कम्म-] एिसे० । वेउिवयका० देवोघं । वेउिवयमिस्स० सव्वपगदीख्रो पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत्त-भंगो । एविर विसेसो जाणिद्व्वो । ख्राहार०-ख्राहारमिस्स० सग-सग० उक्क०

प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा इन्होंके अपर्याप्तकोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध क्रमसे पद्यीस सागरका, पचास सागरका और सौ सागरका पल्यका संख्यातवाँ माग कम तीन वहें सात भाग, सात वहें सात भाग, चार वहें सात भाग और दो वहें सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकों समान है।

३७. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस त्रौर त्रस पर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मूलोघके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है। तथा पाँच स्थावरकायिक जीवोंके एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च आयु और मनुष्यायुक्ता उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। तथा पृथिवीकायिक जीवोंके साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण, जलकायिक जीवों के साधिक दो हजार वर्ष प्रमाण और वनस्पतिकायिक जीवोंके साधिक तीन हजार वर्षप्रमाण आवाधा है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है। क्रमसे एक दिन रात और एक हजार वर्षप्रमाण आवाधा है और कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है।

३८. पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी श्रौर काययोगी जीवोंका भक्न मृलोयके समान है। श्रौदारिक काययोगी जीवोंके मनुष्य पर्याप्तकोंके समान है। श्रौदारिकमिश्र काययोगी जीवोंके मनुष्य श्रपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके देवगति चतुष्क श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितियन्ध श्रन्तःको इनको हो सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिष्क है। वैक्रियिककाययोगी जीवोंके सामान्य देवोंके समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके सब प्रकृतियोंका भक्न पञ्चेन्द्रिय तिर्श्व श्रपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि विशेषका कथन जानकर कहना चाहिए। श्राहारककाययोगी श्रौर श्राहारक मिश्रकाययोगी

हिदि० अंतोकोडाको०। अंतोमुहुत्तं आवाथा। [आवाधू० कम्महि० कम्मणि०] णवरि देवायुगस्स तेत्तीसं सागरो०। पुन्वकोडितिभागं आवा०। [ कम्महिदी कम्म-] णिस०। कम्मइयका० सगपगदीणं ओरालियमिस्सकायजोगिभंगो।

३६. इत्थिवंदगे वीइंदि॰-तीइंदि॰-वामण०-त्रोरालि॰ त्रंगोवं०-खीलि-यसं॰-त्रसंपत्तसेवृहसं०-सृहुम-त्रपज्ञत्त-साधारण॰ उक्क॰ द्विदि० त्रद्वारस सागरो-वमकोडाको० । त्रद्वारस वाससदाणि त्रावा॰ । [ त्रावाधृ॰ कम्मद्वि॰ कम्म-] णिसे० । सेसाणं मूलोघं । पुरिसवंदगेसु मूलोघं । णवुंसग॰ त्रादाव०-थावर० उक्क॰ द्विदि॰ त्रद्वारस सागरो॰ कोडाकोडी० । त्रद्वारस वाससदाणि त्रावाधा । (त्रावाधृ॰ कम्मद्वि॰) कम्मणिसे० । सेसाणं मूलोघं । त्रवगदवे॰ पंचणाणा०-चदुदंसणा॰-पंचंतराइ॰ उक्क० द्विदि॰ संखेजनाणि वाससहस्साणि । त्रंतोमु० त्रावाधा० । [ त्रावाधृ० कम्मद्वि० कम्म-] णिसे० । सादावंद॰-जसि०-उच्चागो॰ उक्क॰ द्विदि॰ पलिदावमम्स त्रसंखेजनिद्धागो । त्रंतोमु० त्रावा० । [ त्रावाधृ० कम्मद्वि॰ क्वक॰ द्विदि॰ संखेजनाणि वासाणि । त्रावाधृ० कम्मद्वि॰ ] कम्मणिसे॰ । चदुसंज० उक्क० द्विदि॰ संखेजनाणि वासाणि । त्रंतोमु० क्वावाधा० । [त्रावाधृ०] कम्म॰ कम्मणिसे० । कोधादि०४ मूलोघं ।

जीवोंके अपनी अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्मुहर्त प्रमाण श्राबाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपंक है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तंतीस सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका विभाग प्रमाण श्रावाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। कार्मणकाययोगी जीवोंके अपनी प्रकृतियोंका भक्त औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है।

३९. स्त्रीवेदवाले जीवोंके द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संस्थान, श्रसम्प्राप्तासुपटिकासंहनन, सूक्ष्म, श्रपर्याप्त श्रीर साधारण प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रठारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रठारह सौ वर्ष प्रमाण त्राबाधा है क्रौर आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मुलोघके समान है। पुरुषचेदवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मुलोघके समान है। नपुंसक वेदवाले जीवोंके त्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रठारह कोड़ाकोड़ी सागर है। श्रठारह सौ वर्ष प्रमाण श्रावाघा है श्रीर श्रावाघासे न्यन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष सव प्रकृतियोंका भङ्ग मुलोघके समान है। ऋष-गतवेदवाले जीवोंके पाँच क्षानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। अन्तर्मुहुर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्युन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है। तथा सातावेदनीय, यशःर्कार्ति श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात वर्ष प्रमाण है। अन्तर्मुहुर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंके अपनी अपनी प्रकृतियोंका मक्स मुलोधके समान है।

- ४०. मदि॰-सुद०-विभंग॰ मृलोघं। एवरि देवायु॰ उक्क० हिदि० एक्कत्तीसा०। पुन्वकोडितिभा० आवा॰। [आवाभू॰ कम्मिह० कम्म-] एएसे॰।
  आभि०-सुद०-ओधि॰ सन्वपगदीएां उक्क० हिदि॰ अंतोकोडाको०। अंतोमु०
  आवा॰। [आवाधू० कम्मिह० कम्म-] एएसे०। एवरि मणुसायु० उक्क० हिदि॰
  पुन्वकोडी। बम्मासं आवा॰। [कम्मिहदी कम्म-] एएसे०। देवायु० आंषं।
  मएपप्जन॰-संजद-सामाइय-बेदो०-परिहार० सगपगदीएां ओधिभंगो।
- ४१. स्रहुमसं १ पंचणाणा १ -चदुदंस १ -पंचंतरा १ उक्क विदि १ सहुत्तपुथतं । अंतोस्र आवाथा । [आवाधू १ कम्मिट १ कम्म-] णिसे । सादवे १ जसि १ जसि १ जसि १ । सादवे १ जसि १ जसि १ । आवाधू १ कम्मिट १ कम्म-] णिसे १ । अवाधू १ कम्मिट १ कम्म-] णिसे १ । अवाधू १ कम्मिट १ कम्म-] णिसे १ । सादा १ जसि १ । अंतोस्र १ अंतोस्र १ अवाधू १ | अवाधू १ कम्मिट १ कम्म-] णिसे १ । सादा १ जसि १ । संजदा । संजदा १ संजदा १ । सादा १ संजदा । एवि १ वायु १ अक्ष १ विद १ वायीसं [सागरोवमाणि] । पुष्व कोडितभागं आवा १ । [कम्मिट १ कम्म-] णिसे १ । असंजदा १ मूलोघं । णविर
- ४०. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी श्रीर विभंगज्ञानी जीवोंके सब प्रकृतियोंका भक्त मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इकतीस सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिष्क है। श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषक है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है। इह माह प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिष्क है। तथा देवायुका भङ्ग श्रोधके समान है। मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत. छंदोपस्थापनासंयत श्रीर परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग श्रवधिज्ञानियोंके समान है।
- ४१. सूद्रम साम्पराय संयत जीवोंके पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पांच अन्तरायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मुहुर्त पृथक्त्व प्रमाण है। श्रन्तमुंहुर्न प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधा न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपंक है। साता वेदनीय, यशःकीति श्रीर उच्च गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है। श्रन्तमुंहुर्न प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधा न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपंक है। श्रथवा पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पांच श्रन्तरायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दिवसपृथक्त्व प्रमाण है। श्रन्तमुंहुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधा से न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। तथा साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उच्च गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। श्रन्तमुंहुर्न प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधा नयून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। संयतासंयतोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग संयतोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वाईस सागर है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपंक है। असंयतोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मुलोधक समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका है कि देवायुका

देवायु॰ उक्क० हिदि० एकत्तीसं [सागरोवमाणि]। पुन्वकोडितिभागं आवा०। [कम्महिदी कम्म] णिसे०।

४२. चक्खुदं०-अचक्खुदं० मूलोघं । श्रोधिदं० श्रोधिणाणिभंगो ।

४३. लेस्साणुवादेण किण्णले० देवायु० उक्क० द्विदि० सागरोवम० सादिरंग० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मिट्टदी कम्म-] णिसे० । सेसं णवुंसग-भंगो । णील-काऊणं वेजिव्वयञ्चक-चत्तारिजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत—साधार०-तित्थकरं उक्क० द्विदि० अंतोकोडाको० । अंतोष्ठ० आवा० । [आवाधू० कम्मिट्ट०] कम्मिणसे० । णिरयायु० उक्क० द्विदि० सत्तारस-सत्तसागरोव० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मिट्टदी कम्मिणसे० । देवायु० उक्क० द्विदि० सागरोवम० सादि० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मिट्टदी कम्म-] णिसे० । सेसं आध्यभंगो । तेउए पंचिदिय-ओरालिय०अंगो०-असंपत्त०-अप्पत्थ०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० अद्वारस साग० । अद्वारस वाससदाणि आवा० । [आवाधू० कम्मिट्ट०] कम्मिणसे० । सेसं मूलोघं । एवरि तिरिक्त-मणुसायु० उक्क० द्विद० पुव्वकोडी । द्वमासं च आवा० । [कम्मिट्टदी कम्म-] णिसे० । देवायु० उक्क० द्विदि० वेसाग० सादिरे० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मिट्टदी कम्म-] णिसे० ।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इकतीस सागर है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण त्रावाधा है श्रीर कर्म-स्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है।

४२. चत्तुदर्शनवाले श्रौर श्रचक्षुदर्शनवाले जीवोंके सव प्रकृतियोंका भक्क मूलोघके समान है। श्रवधिदर्शनवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका भक्क अवधिक्षानियोंके समान है।

४३. लेश्या मार्गणाके श्रवुवादसे कृष्णलेश्यावाले जीवींके देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध साधिक एक सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण त्रावाधा है त्रौर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितियन्ध श्रादि नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। नील और कापोत लेश्यावाले जीवॉके वैकियिक छह, चार जाति, श्रातप, स्थावर, सुदम, ग्रपर्याप्त, साधारण श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ग्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्महर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निषेक है। नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे सत्रह सागर श्रीर सात सागर है। पूर्व-कोटिका त्रिभाग प्रमाण त्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध साधिक एक सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण त्राबाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि श्रोघके समान है। पीत लेश्यावाले जीवोंके पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसंप्राप्तास्पाटिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस श्रीर दुस्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रठारह सागर प्रमाण है। श्रठारह सी वर्ष प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। शेष प्रकृतियाँका भन्न मुलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जाय श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटिवर्ष प्रमाण है। छह माह प्रमाण श्रावाधा है ब्रोर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध साधिक दो सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। देव- देवगदि-वेउव्वि॰-आहार०-वेउव्वि०-आहार०अंगोर्व०-देवगदिपाओगग०-तित्थयरं उक्क० द्विदि० अंतोकोडाकोडी । अंतोग्ज॰ आवा॰ । [आवाधू० कम्माह०] कम्मणि० । पम्माए सहस्सारभंगो । एवरि देवगदि०४ तित्थयरं च तेउभंगो । देवा- युग० अद्वारस साग० सादि० । पुन्वकोडितिभागं च आवा० । [कम्माहिदी कम्माणिसेगो] । सुकलेस्साए आएदभंगो । एवरि देवायु०-देवगदि०४ आहारकाय-जोगिभंगो ।

४४. भवसिद्धिया० मूलोघं । अब्भवसिद्धिया० मिद्रभगो । सम्मादि०-खइ-गस०-वदग०-उवसमसम्मा०-सम्मामि०सगपगदीओ श्रोधिभगो । सासणे सगपग-दीओ उक्क० द्विदि० अंतोकोडाकोडी । अंतोमु० श्रावा० । [आवाधू० कम्मद्वि० कम्म-] णिसे० । एवरि तिरिण आयु० मिद्रअएणाणिभंगो । मिच्छादि० अब्भव-सिद्धिभंगो ।

४५. सिएए० मूलोघं । श्रसएएसि पंचणा०-एवदंसणा०-श्रसादा०-भिच्छत्त०-सोलसक०-एवुंस०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-िएरयगदि-पंचिदि०-वेउन्विय-तेजा०-क०-वेउन्वि०श्रंगो०-हुंडसं०-वएएए०४-िएरयागुपु०४-श्रगुक०-श्रप्यसत्थवि०-तसादि०४-

गति, वैकियिक शरीर, त्राहारक शरीर, वैकियिक त्राङ्गोपाङ्ग, त्राहारक त्राङ्गोपाङ्ग, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी त्रौर तीर्थं कर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रन्तःकोङ्गाकोड़ी सागर
प्रमाण है, अन्तर्मुहृर्त प्रमाण त्राबाधा है त्रौर त्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियंक
है। पद्मलेश्यावाले जीवॉके त्रपनी सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि सहस्रार कल्पके
समान है। इतनी विशेषता है कि इनके देवगति चतुष्क और तीर्थं कर प्रकृतिका उत्कृष्ट
स्थितबन्ध त्रादि पीत लेश्यावाले जीवॉके समान है। तथा देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
साधिक त्रठारह सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण त्राबाधा है त्रौर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। शुक्ल लेश्यावाले जीवॉके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
त्रादि ग्रानत कल्पके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके देवायु त्रौर देवगतिचतुष्कका
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि ग्राहारककाययोगी जीवॉके समान हैं।

४४. भन्य जीवोंके उत्हार स्थितिबन्ध मृलोघके समान है। श्रभन्य जीवोंके मन्य श्रानियोंके समान है। सम्यग्दिए, जायिक सम्यग्दिए, वंदक सम्यग्दिए, उपश्रम सम्यग्दिए श्रीर सम्यग्दिए जीवोंके श्रपनी प्रकृतियोंका उत्हार स्थितिबन्ध श्रविधानियोंके समान है। सासादन सम्यग्दिएयोंके श्रपनी प्रकृतियोंका उत्हार स्थितिबन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधास न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। इतनी विशेषता है कि तीन श्रायुश्चोंका उत्हार स्थितबन्ध मत्यश्चानियोंके समान है। मिथ्यादिए जीवोंके श्रपनी प्रकृतियोंका उत्हार स्थितबन्ध श्रभव्योंके समान है।

४४. संझी जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिषन्ध मृत्तोधके समान है। असंझी जीवोंके पाँच झानावरण, नी दर्शनावरण, असातायेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक-वेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी चतुष्क, अगुरुत्ता, अग्रारुत्त विद्वायोगित, असादि चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र

श्रिथरादिछक-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदि० सागरोवमसहस्सस्स तिणिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि सत्तभागा] वे सत्तभागा । श्रंतोम्र० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिट्टि० कम्म-] णिसे० । संसाणं सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्त-भागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणिगा । श्रंतोम्र० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिट्टि० कम्मिण्णि। । णिरय-देवायुगस्स उक्क० द्विदि० पिलदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागो । पुञ्चकोडितिभागं च श्रावाधा० । [कम्मिट्टि कम्मिणिसेगो] तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक्क० द्विदि० पुञ्चकोडी । पुञ्चकोडितिभागं च श्रावाधा । [कम्मिट्टि कम्मिणिसेगो] । श्राहार० मृलोघं । श्रणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्किस्सयं समत्तं ।

४६. नहराएए पगदं । दुवि॰ — ओघे॰ आदे॰ । ओघे॰ पंचणा॰-चदुदंसणा॰-लोभसंन॰-पंचतरा॰ नहराणओ हिद्विंथो अंतोम्रहुत्तं । अंतोम्र॰ आवाधा । आवा-धृणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो । पंचदंसणा॰-असादावे॰ नहराण॰ हिदि॰ साग-रोवमस्स तिरिण सत्तभागा पिलदोवमस्स असंखेळिद्भागेण ऊणिया । अंतोम्र॰ आवा॰ । आवाधू॰ । सादावेद॰ नह० हिदि॰ वारस मुहुत्तं । अंतोम्र॰ आवा॰ । आवाधू॰ ।

श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन वटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त-प्रमाण श्रावाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। तथा श्रेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग चार बटे सात भाग श्रोर दो वटे सात भाग है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। नरकायु श्रोर देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। तथा तिर्यश्राय श्रोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध एक पूर्वकोटिप्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिपंक है। श्राहारक जीवोंके सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध मृलोधके समान है। तथा श्रनाहारक जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध कार्मण्काययोगियोंके समान है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद समाप्त हुआ।

४६. श्रव जघन्य स्थितिबन्ध श्रद्धाच्छेदका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दें। प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, लोभसंज्वलन श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तमुंहूर्त प्रमाण है। श्रन्तमुंहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है। पाँच दर्शनावरण श्रीर श्रसाता वेदनीयका जधन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तमुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है। सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुहूर्त है। श्रन्तमुंहूर्त प्रमाण झावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है।

४७. मिच्छत्तं जह॰ द्विदि० सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा पिलदोवमस्स असं-खेज्जिदिभागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । आवाधू० । बारसक० जहण्ण० द्विदि-बं० सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा पिलदो० असंखेज्जिदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवा० । आवाधू० । कोधसंज० जह० द्विदि० वे मासं । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मद्वि० कम्मणि०] । माणसंज० जह० द्विदिबं० मासं । अंतोमु० आवा० । आवाधू० । पुरिसवे० जह० द्विदिबं० 'अष्ट वस्साणि । अंतोमु० आवा० । आवाधू० ।

४६. वेडिव्यिद्धक । जह द्विदि सागरोवमसहस्सस्स वे सत्तभागा पित्तद्दे। संग्वेज्जदिभागेण ऊणिया । श्रंतोम्च श्रावाव । [श्रावापू । कम्मिट्टि कम्मिण ।] । श्राहार -श्राहार श्रंगो - तित्थय । जह । द्विदिवं । श्रंतोको डाकोडी । श्रंतोमु । श्रावाव । [श्रावापू । कम्मिट्टि कम्मिण | जमिण - उच्चागो । जह । द्विदि ।

४७. मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम सात बढे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहृतं प्रमाण आबोधा है और आवाधासे न्यृत कर्म-स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। बारह कपायका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम चार बढे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहृतंप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यृत कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। कोध संज्यलनका जघन्य स्थितबन्ध दो महीना है। अन्तर्मुहृतंप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यृत कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। मान संज्वलनका जघन्य स्थितबन्ध एक महीना है। अन्तर्मुहृतंप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यृत कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। माया संज्वलनका जघन्य स्थितबन्ध आधा महीना है। अन्तर्मुहृतंप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यृत कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। पुरुपवेदका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वर्षप्रमाण है। अन्तर्मुहृतंप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यृत कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। पुरुपवेदका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वर्षप्रमाण है। अन्तर्मुहृतंप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यृत कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है।

४८. नरकायु श्रीर देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध दस हजार वर्ष है। श्रन्तर्मु हर्नप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। तिर्यक्षायु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थिति-वन्ध जुल्लकभवश्रहणप्रमाण हैं। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निषेक है।

४९. वैकियिकपट्कका जघन्य स्थितियन्ध एक हजार सागरका पत्यका सन्यातवाँ-भाग कम दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। श्राहारकश्रार श्राहारक श्राङ्गोपाङ श्रीर तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण वावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। यशकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध

मूलप्रती द्विदिबं श्रद्धवयं अंतो-इति पाठः । २. मृलप्रती श्राबा श्रावापू वेड-इति पाठः ।

श्रद्वसु० । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिटि० कम्मिणि०] । सेसाणं जह० द्विदि० सागरोवमस्स वे सत्तभागा पिलदो० श्रसंखेज्जदिभागेण ऊणिया । श्रंतोसु० श्रावा० [श्रावाधू० कम्मिटि० कम्म०] ।

४०. श्रादेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीसु सव्वपगदीणं जह० द्विदि० साग-रोवमसहस्सस्स तिष्णि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स संखेजिदिभागेण ऊणिया। श्रंतोसु० श्राबा०। [श्राबाधू० कम्मिटि० कम्मिणि०]। तिरिक्ख-मणुसायुगस्स जह० द्विदिवं० श्रंतो०। श्रंतोसु० श्राबा०। [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो]। तित्थय० जह० द्विदि० उक्कस्सभंगो। एवं पढमाए। विदियाए याव सत्तमा ति सव्वपगदीणं तित्थयरभंगो। एविरि श्रायु० णिरयभंगो।

श्राठ मुहूर्त है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण आबाधा है श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निपेक है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका श्रसंख्यातवाँमाग कम दो वटे सात भागप्रमाण है। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्म-स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है।

विशेपार्थ—यहाँ पर अन्तमें शेष पद द्वारा जिन प्रकृतियोंका संकेत किया है वे ये हैं— स्त्रीवेद, नपुंसकयेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गित, मनुष्य गित, एकेन्द्रिय जाित, द्रोन्द्रिय जाित, श्रीन्द्रिय जाित, श्रीन्द्रिय जाित, क्रीन्द्रिय क्रीन्द

४०. श्रादेशसे गतिमार्गणाके श्रनुवादसे नरकगितमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थिति-बन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँभाग कम तीन वटे सात भाग, सात बटे सात, चार बटे सात भाग श्रीर दो बटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थिति-बन्ध श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पहिली पृथ्वीमें जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सब पृथिवीयोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध तीर्थकर प्रकृतिके समान है। इतनी विशेषता है कि आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सामान्य नारिकयोंके समान है।

विशेषार्थ — नरकर्मे श्रर्थात् प्रथम नरकर्मे श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न हो सकता है। श्रीर पैसे जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम श्रीर द्वितीय समयमें सब प्रकृतियोंका श्रसंक्षीके योग्य

- ४१. तिरिक्षेष्ठ चदुण्णं श्रायुगाणं वेजिव्यद्धक्कं च मूलोघं । सेसाणं सव्व-पगदीणं जह० हिदि० सागरोवमस्स तिष्णि [सत्तभागा] सत्त सत्तभभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स श्रसंखेजिदिभागेण जिल्या। श्रायोगु० श्राबा०। श्रावाधू०। पंचिदियितिरिक्ख०३ सव्वपगदीणं णिरयभंगो। श्रायुगाणं मृलोघं। एवं पंचिदियितिरिक्खश्रपज्ञतेस्र।
- ४२. मणुस०३ खवगपगदीणं त्रोघं। सेसाणं सञ्चपगदीणं जह० द्विदि० सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा
  पिलदोवम० संखेज्जदिभागेण ऊणिया। त्र्रंतोष्ठ० त्रावाथा। [त्र्रावाथू० कम्मिद्ध०
  कम्मिणि०]। चदुण्णं त्रायुगाणं मूलोघं। वेउिव्वयद्धकं [त्राहार०] त्राहार०त्रंगो०
  तित्थयरं जह० द्विदि० त्र्रंतोकोडाकोडीत्रो। त्रंतोष्ठ० त्रावा०। [त्रावाथू०
  कम्मिद्ध० कम्मिणि०]। मणुसत्रप्रज० पंचिदियतिरिक्षत्रप्रजत्तभंगो।
- ५३. देवगदीए देवा-भवण ०-वाणवें० णिरयोघं। जोदिसि याव मन्बद्ध ति विदिय ५ दिवा । सोधम्मीसाणे आयु० जह० दिदि० अंतो०। अंतोमु० आवा०। सिधितवन्ध होता रहता है। इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर यहाँ नरकगितमें और प्रथम नरकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है यह पहिले ही कह आये हैं। द्वितीयादि नरकोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध उक्त प्रमाण ही होता है। इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध तीर्थंकर प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध तीर्थंकर प्रकृतिके समान कहा है।
- ४१. तिर्यञ्चोंमें चार श्रायु श्रीर वैक्रियिक षट्कका जघन्य स्थितिबन्ध मूलोघके समान है। शेप सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, सात बटे सात भाग चार बटे सात भाग श्रीर दो वटे सात प्रमाण है। श्रान्तर्मुहृर्तप्रमाण श्राबाधा है। श्रीर श्राबाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध नारिकयोंके समान है। श्रायुओंका जघन्य स्थितिबन्ध मृलोघके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यान तकोंके जानना चाहिए।
- ४२. मनुष्यत्रिकमें चएक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रोधके समान है। शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पल्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग, श्रीर हो बटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। चार श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध मूलोधके समान है। वैक्रियिकषट्क, श्राहारक श्राहो पाङ्ग श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, श्रन्त-मुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। मनुष्य श्रपर्यातकों से सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यातकों से समान है।
- ४३. देवगतिमें सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सामान्य नारिकयोंके समान है। तथा ज्योतिषियोंसे क्षेकर सर्वार्थसिङितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध दूसरी पृथिवीके समान है। सीधर्म और ऐशान कल्पमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुकृर्तप्रमाण है। अन्तर्मुकृर्तप्रमाण आवाधा है और

[कम्मिदिती कम्मिणिसेगो] । सणक्कुमार-माहिदे ग्रहुत्तपुथत्तं । वम्ह-वम्हुत्तर-लांतव-काविद्वे दिवसपुथत्तं । सुक-महासुक-सदर-सहस्सारे पक्खपुथत्तं । आणद-पाणद-आरण-अच्चुद० मासपुथत्तं । उविर सव्वाणं वासपुथत्तं । सव्वत्थ अंतोग्रु॰ आवा० । [कम्मिदिदी कम्मिणिसेगो] ।

५४. एइंदिएसु सगपगदीणं तिरिक्खोघं । सन्वविगलिदिऐसु सगपगदीणं [सागरोवमपणुवीसाए] सागरोवमपण्णारसाए सागरोवमसदस्स तिण्णि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्त भागा वे सत्तभागा पिलदो॰ संखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । [ आवा कम्मद्धि० कम्मणि० ] । आयु० ओघं । पंचिदिय०२ खवगपगदीणं मृलोघं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । पंचिदिय-अपज्जत्त० मणुसअपज्जतभंगो ।

४५. कायाणुवादेण पंचकायाणं एइंदियभंगो । तस्०२ खवगपगदीणं चढुएणं त्रायुगाणं वेउन्वियद्यक्कस्स आहार०-आहार० श्रंगो० तित्थयरं च मूलोघं । सेसं वीइंदियभंगो । तसत्रपज्जत्त ० वीइंदियभंगो ।

४६. पंचमण्ठ-तिरिण्वचि व्यवगपगदीएं आयुगाएं च मूलांघं। सेसाएं कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। सानत्कुमार और माहेन्द्र करूपमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मुद्धर्त पृथक्त्वप्रमाण है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ करूपमें दिवसपृथक्त्व प्रमाण है। श्रुक्त, महाश्रुक, शतार और सहस्रार करूपमें पच्चप्रकृत्व प्रमाण है। आनत, प्राण्त, आरण और अच्युत करूपमें मासपृथक्त्व प्रमाण है। इसके ऊपर सब देवोंके आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। अन्तर्मुद्धर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है।

४४. एकेन्द्रियों में अपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। सब विकलेन्द्रियों अपनी-अपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पश्चीस सागरका, पचार सागरका और सौ सागरका पत्यका संख्यातवां भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध आदि ओधके समान है। पञ्चेन्द्रिय द्विकमें सपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मृत्नोधके समान है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि पञ्चेन्द्रिय अपर्यातकोंके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्यातकोंके समान है। याद्रिय अपर्यातकोंके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्यातकोंके समान है।

४४. कायमार्गणाके श्रनुवादसे पाँच स्थावरकायिक जीवोंके श्रपनी-श्रपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि एकेन्द्रियोंके समान है। त्रस द्विकमें चपक प्रकृतियोंका चार श्रायुश्रोंका, वैकियिकषट्क, श्राहारक शरीर, श्राहारकश्राङ्गोपाङ्ग श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि मूलोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि द्वीन्द्रियोंके समान है। तथा त्रस श्रपर्याप्तकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि द्वीन्द्रियोंके समान है।

४६. पांचों मनोयोगी त्रोर तीन वचनयोगी जीवोंमें चपक प्रकृतियों श्रीर चार श्रायु-योंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि मूलोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका जघन्यस्थितिबन्ध जह० हिदि० श्रंतोकोडाकोडी । श्रंतोमु॰ श्रावाधा० । [श्रावाधू० कम्महि॰ कम्मणि०] । दोणिण विच॰ खवगपगदीणं चदुण्णं श्रायुगाणं वेउव्वियछकं श्राहार०-श्राहार०श्रंगो० तित्थयरं च मूलोघं । सेसं वीइंदियपज्जत्तभंगो । कायजोगि-श्रोरालियकायजोगि॰ मूलोघं ।श्रोरालियमिस्स० देवगदीच०४ तित्थयरं च उक्तस्स-भंगो । सेसाणं तिरिक्खोघं । वेउव्विय॰ सोधम्मभंगो । वेउव्वियमि॰-श्राहार०-श्राहारमि० उक्तस्सभंगो । देवायु० जह० हिदि० पलिदोवमणुधत्तं । श्रंतो० श्रावा० । [कम्महिदी कम्मणिसेगो । कम्मइग० सगपगदीणं तिरिक्खोघं । णविर देवगदि०४ तित्थयरं च उक्तस्सभंगो ।

५७. इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० संखेजाणि वास-संहस्साणि । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिहि० कम्मिणि०] सादावे०-जसिग०-उच्चागो० जह० हिदि० पिलदो० श्रसंखे० । श्रंतोग्र० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिह० कम्मिणिसेगो] । चदुसंज०-पुरिसवे० जह० हिदि० संखेजाणि वास-सहस्साणि श्रंतोग्र० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिह० कम्मिणि०] । सेसाणं पंचिं-यभंगो । पुरिसवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० संखेजाणि वास-

श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधा से न्यून कर्म-स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। दो वचनयोगी जीवोंमें स्वयं प्रकृतियों, चार श्रायु, वैक्षियिक-पट्क, श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राह्में श्राह्में श्रीर तीर्धंकर प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि मूलोघके समान है। श्रेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि द्वीन्द्रियोंके समान है। काययोगी श्रोर श्रीदारिकाययोगी जीवोंमें स्व प्रकृतियोंका मङ्ग मूलोघके समान है। श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जोवोंमें देवगतिचतुष्क श्रीर तीर्धंकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्के समान है। श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। विक्षियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्के समान है। श्रोहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्के समान है। इतनी विशेषता है कि श्राहारककाययोगी श्रोर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्के समान है। इतनी विशेषता है कि श्राहारककाययोगी श्रोर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपनी श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपनी श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपनी श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें हे। कार्मणकाययोगी जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवगतिचतुष्क श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्के समान है।

४७. स्रीवेदी जीवोंमें पांच हानावरण, नार दर्शनावरण श्रीर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त-प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध पल्यके श्रसंख्यातचे भागप्रमाण है। श्रन्तर्मु- हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। चार संज्यलन श्रीर पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। श्रन्तर्मु हर्तप्रमाण श्रावाधा है और श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निपंक है। तथा शेष प्रकृतियोंका मन पड्ये- न्द्रियोंके समान है। पुरुषवेदवाल जीवोंमें पांच श्रानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पांच

सदाणि । श्रंतोग्रु॰ श्राबा॰ । [श्राबाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । सादावेदणीयजस॰-उच्चागोदं जह॰ दिदि॰ संखेज्जाणि वाससदाणि । श्रंतोग्रु॰ श्राबा॰ ।
[श्राबाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । चदुसंज॰ जह० दिदि॰ सोलस वस्साणि । श्रंतोग्रु॰
श्राबा॰ । [श्राबाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । पुरिसवेद॰ जह० दिदि॰ श्रद्ध
वस्साणि । श्रंतोग्रु॰ श्राबा॰ । [श्राबाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । सेसाणि पंचिंदियभंगो । णवुंसगवेद० पंचणा॰-चदुदंसणा॰-सादावे०-चदुसंज॰-पुरिस०-जसिग॰उच्चागो०-पंचंतरा॰ इत्थिवेदभंगो । सेसं मूलोघं । श्रवगदवे॰ मूलोघं ।

भ्रद्र, कोधे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० संखेज्जणि वासाणि । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मिह० कम्मिण्०] । सादावे०-जसिग०-उच्चागो० जह० हिदि० संखेज्जाणि वासस० । अंतोम्र० आवा० । [आवाधू० कम्मिह० कम्मिण्०] चदुसंज० जह० हिदि० वे मासं । अंतोम्र० आवा० । [आवाधू० कम्मिह० कम्मिण्०] । माणे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० वास-पुधत्तं । अंतो० आवा । [आवाधू० कम्मिह० कम्मिण्०] । सादावे०-जसिग०-उच्चागो० जह० हिदि० संखेज्जाणि वासाणि । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मिह० कम्मिण्ठ] । सादावे०-जसिग०-उच्चागो० जह० हिदि० संखेजाणि वासाणि । अंतो० आवा० ।

श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सो वर्ष है। श्रन्तर्मु हूर्त प्रमाण आबाधा है श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। साता वेदनीय, यशक्तिर्ति श्रौर उच्चगोन्त्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्ष है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। चार संज्वलनोंका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। पुरुपवेदका जघन्य स्थितिबन्ध श्राठ वर्ष है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्राबाधा है, श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा श्रेष प्रकृतियोंका भक्त पञ्चेन्द्रियोंके समान है। नपुंसक वेदवाले जीवोंमें पांच श्रानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष्यवेद, यशक्तिर्ति, उद्यगोत्र श्रोर पांच श्रन्तरायका भक्त स्रोवेदी जीवोंके समान है। तथा श्रेप प्रकृतियोंका भक्त मूलोघके समान है। श्रुपगतवेदी जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्त मूलोघके समान है।

५८. क्रोध कषायवालं जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातवर्ष है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्राबाधा है श्रोर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सो वर्ष है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्राबाधा है श्रोर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण आबाधा है श्रोर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। मान कषायवाले जीवोंमें पांच श्रानावरण, चार दर्शनावरण श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध वर्षपृथक्तव-प्रमाण है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्राबाधा है श्रोर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रोर उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सी वर्ष है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्राबाधा है श्रोर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तीन

श्राबाः । [श्रावाधूः कम्मद्विः कम्मिणः ] मायाए पंचणाः चदुदंसणाः पंचंतराः मासपुधत्तं । श्रंतोग्रः श्राबाः । [श्राबाधूः कम्मिहः कम्मिणः] सादावेः जसिगः उच्चागोः जहः हिदिवं वासपुधत्तं । श्रंतोग्रः श्राबाः । [श्राबाधूः कम्मिहः कम्मिणः ।] दो संजः जहः हिदिः पक्यो ।श्रंतोः श्राबाः । [श्राबाधुः कम्मिहः कम्मिणः ।] दो संजः जहः हिदः पक्यो ।श्रंतोः श्राबाः । [श्राबाधुः कम्मिहः कम्मिणः ] । सेसाणं सञ्वपगदीणं कोधादीणं तिण्णिकसायाणं मृलोधं । लोभे सञ्वपगदीणं मृलोधं ।

५६. मदि०-सुदै० तिरिक्खोधं । विभंगे सगपगदी० विद्यपुढविभंगो । एवरि चदुआयु० ओधं । वेडिव्विक्कं एइंदि०-बेइंदि०-तीइंदि०-चदुरिदि०-आदाव-थावर-सुहुम अपज्ञत्त-साधारणाएं च जह० द्विदिबं० अंतोकोडाकाढी । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मद्दि० कम्मणि०] । आभिणि०-सुद०-ओधि० खवगपगदीएं मृलोधं । मणुसायु० जह० द्विदि० वासपुधत्तं । अंतो० आवा । [कम्मद्दि० कम्मणि०] । देवायु० जह० द्विदि० पित्वोवमं सादिरे० । अंतो० आवा० । [कम्मदिदी कम्मणि०] । सेसाएं आहारसरीरभंगो । मणपज्जवे देवायु० जह० द्विदिबं० पित्व-दोवमपुधत्तं । अतो० आवा० । [कम्मदिदी कम्मणिसेगो] । सेसाएं आधिभंगो । एवं संजदा० ।

संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्घ एक महीना है। अन्तर्मुहृर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। माया कषायवाले जीवों में पांच झानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहृर्नप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषंक है। साता बेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहृर्ने प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। दो संज्वलगोका जघन्य स्थितिबन्ध एक पत्तप्रमाण है। अन्तर्मुहृर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। दो संज्वलगोका जघन्य स्थितिबन्ध एक पत्तप्रमाण है। अन्तर्मुहृर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेप सब प्रकृतियोंका और कोधादि तीन कषायोंका भक्न मूलोघके समान है।

४९. मत्यक्षानी और श्रुताक्षानी जीवों में अपनी अपनी प्रश्नितयों का जघन्य स्थितिबन्ध आदि सामान्य तिर्यञ्जों के समान है। विभक्ष्णानी जीवों में अपनी प्रस्तियों का भक्ष दूसरी पृथिवी के समान है। इतनी विशेषता है कि चार आयुका भक्ष ओघके समान है। वैकियिकपट्क, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, सातप, स्थायर, स्क्ष्म, अपर्यात और साधारण प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आबाधा है। और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। आमिनिकोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिकानी जीवों में चपक प्रकृतियों का भक्ष मूलोधके समान है। मज्ज्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्तवप्रमाण है। अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक पत्य प्रमाण है। अन्तर्मु हुर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। सनःपर्ययक्षानी जीवों में देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पत्य प्रयुक्तवप्रमाण है। अन्तर्मु हुर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। श्रेष प्रकृतियों का मक्ष आहारकश्चरीरके समान है। मनःपर्ययक्षानी जीवों में देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पत्य पृथक्तवप्रमाण है। अन्तर्मु हुर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। श्रेष प्रकृतियोंका भक्ष श्रोधके समान है। इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए।

- ६०. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० मुहुत्त-पुथत्तं दिवसपुथत्तं वा । श्रंतो० श्राबा० । [श्राबाधू० कम्मिहि० कम्मिणि०]। सादा०-जसगि०-उच्चा० जह० हिदि० मासपुथत्तं । श्रंतो० श्राबा० । [श्राबाधू० कम्मिहि० कम्मिणि०]। सेसाणं मणपज्जवभंगो । परिहार-संजदासंजदा० श्राहारकाय-जोगिभंगो । सुहुमसं० छएणं क० श्रोघं । श्रसंजद० मिद्रभंगो । तित्थयर० उक्कस्सभंगो ।
- ६१. चक्खु० खवगपगदीणं चदुग्णं त्रायुगाणं वेउव्वियद्धकः -श्राहारः -श्राहारः श्रंगो० तित्थयरं मूलोघं । सेसाणं पगदीणं चदुरिंदियभंगो । श्रचक्खुः श्रोघभंगो । श्रोधिदं० श्रोधिणाणिभंगो ।
- ६२. किएए॰-एोल॰-काउ० असंजदभंगो । किएए-एोल-काऊएं एिर-यायु० जह॰ द्विदि० सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरे० दसवस्ससहस्साणि । अंतो० आवा०। [कम्महिदी कम्मिएसेगो]। तेसि चेव देवायु० जह० द्विदि० दस वस्ससहस्साणि। अंतो० आवा०। [कम्महिदी कम्मिएसेगो]। अथवा किएए-एोल० देवायु० जह० द्विदि० पिलदो० असं०। अंतो० आवा०। [कम्मिहिदी कम्मिएसेगो]। काऊएं एिरय-देवायु० जह० द्विदि० दसवस्स-
- ६०. सामायिकसंयत श्रीर छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मुहूर्नपृथक्त्वप्रमाण है श्रथवा दिवसपृथक्त्वप्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निपंक है। सातावेदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उद्यगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषंक है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययश्चानियोंके समान है। परिहारविशुद्धिसंयत श्रीर संयतासंयत जीवोंका भङ्ग श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। स्थमसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मीका मङ्ग श्रोधके समान है। श्रस्यत जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यश्चानियोंके समान है। तथा तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्के समान है।
- ६१. चनुदर्शनी जीवोंमें चपक प्रकृतियोंका, चार श्रायुश्रोंका श्रीर वैकियिकपट्क, श्राहारक श्राहारक श्राह्मोपाङ्क तथा तीर्थिकर प्रकृतिका भक्क मूलोघके समान है। तथा श्रेप प्रकृतियोंका भक्क चतुरिन्द्रिय जीवोंके समान है। श्रचक्षुदर्शनी जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्क श्राघके समान है। तथा श्रवधिदर्शनो जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्क श्राघके समान है। तथा श्रवधिदर्शनो जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्क श्रवधिक्वानियोंके समान है।
- ६२. रुष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें श्रपनी श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्क श्रसंयत जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि रुष्ण, नील श्रीर कापोत लेश्यामें नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर और दश हजार वर्ष प्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्रावाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा इन्हीं लेश्यावालोंके देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वर्ष प्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्रावाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। श्रथवा रुष्ण श्रीर नील लेश्यावालोंके देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पत्यके श्रसंख्यातचें भाग प्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति-प्रमाण कर्मनिषेक है। कापोत लेश्यावाले जीवोंके नरकायु श्रीर देवायुका जघन्य प्रमाण कर्मनिषेक है। कापोत लेश्यावाले जीवोंके नरकायु श्रीर देवायुका जघन्य

सह । श्रंतो व श्रावा । [कम्मिटिदी कम्मिणि ]। तेउ वितिक्तमणुसाय वे देवो । देवाय व जह हिदि पिलदो सादि । श्रंतो व श्रावा । [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो]। श्रथवा दसवस्ससहस्साणि । श्रंतो व श्रावा । [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो]। सेसाणि श्रंतोको डाको डि । श्रंतो व श्रावा । [श्रावापु व कम्मिटि कम्मिणि ]। पम्माण तं चेव । देवाय व जह हिदि वे सागरो व सादि । श्रंतो व श्रावा । [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो]। तिरिक्त मणुसाय व जह हिदि विवस पुथत्तं । श्रंतो श्रावा । [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो]। एइंदिय श्रादाव थावरं च णित्थ । सुकाण स्ववगपगदीणं श्रोधं । मणुसाय व जह हिदि श्राहारससागरो व श्रावा । [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो]। देवाय व जह हिदि श्राहारससागरो व सादिरे । श्रंतो व श्रावा । [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो]। सेसं णवगेव ज्राभंगो।

६३. भवसिद्धियाः मूलोषं । अन्भवसिद्धियाः मदिअ०भंगो । सम्मादि०-खइग० श्रोधिभंगो । वदगे श्रायु० श्रोधिभंगो । सेसं विभंगभंगो । उवसमसम्मा० पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज०-पंचतरा० जह० हिदि० श्रंतो० । श्रंतो० श्रावा०। [त्रावाधृ ॰ कम्मिण् ॰] । सादावे ॰ जह ॰ हिदि ॰ चदुवीसं मुहुत्तं । श्रंतो ॰ श्रावा ० । स्थितवन्ध दश हजार वर्ष प्रमाण है। अन्तर्मु हुर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक हैं। पीतलेश्यावाले जीवोंके तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका भक्क सामान्य देवोंके समान है। देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक पत्य प्रमाण है। श्रन्तर्मु हर्न प्रमाण श्राबाधा है श्रौर कर्मस्थितिवमाण कर्मनिषेक है। श्रथवा देवायुका जघन्य स्थितियन्ध दश हजार वर्ष प्रमाण है। अन्तमु हुर्त प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। शेष प्रकृतियाँ का जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्मु द्वर्तप्रमाण आबाधा है । और श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । पद्म लेश्यावाले जीवांमं इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक दो सागर प्रमाण है । श्रन्तमु हुर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका जधन्य स्थितिबन्ध दिवसपृथक्त्वप्रमाण है। अन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। इनके एकेन्द्रिय, त्रातप ग्रौर स्थावर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। शुक्ललेश्यावाले जीवोंम चपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। मनुष्यायुका जधन्य स्थितबन्ध मासपृथक्त्व-प्रमाण है। ऋन्तर्मु हुर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। देवायुका जघन्य स्थितिबन्धं साधिक भ्राठारह सागर प्रमाण है। भ्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्राबाधा है मीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका भन्न नव प्रैवेयकके समान है।

६३. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भक्त मूलोघके समान है। अभव्य जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंका भक्त मत्यशानियोंके समान है। सम्यग्दिए और स्नायिक सम्यग्दिए जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंका भक्त अवधिक्षानियोंके समान है। वेदकसम्यग्दिए जीवोंमें आयुक्रमंका भक्त अवधिक्षानियोंके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भक्त अवधिक्षानियोंके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका मक्त विभक्तक्षानियोंके समान है। उपश्मसम्यग्दिए जोवोंमें पांच क्षानावरण, चार दर्शनावरण, लोम संज्वलन और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहुर्त प्रमाण है। अन्तर्मुहुर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। साताबेदमीयका जघन्य स्थितबन्ध चौबीस मुहुर्त है। अन्तर्मुहुर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण आवाधा है और

[श्राबाधू० कम्मिटि० कम्मिणि०] । कोधसंज० जह० द्विदि० चत्तारि मासं । श्रंतो० श्राबा० । [श्राबाधू० कम्मिटि० कम्मिणि०] । माणसंजल० जह० द्विदि० बे मासं । श्रंतो० श्राबा० । [श्राबाधू० कम्मिटि० कम्मिणि०] । माणासं० जह० द्विदि० मासं० । श्रंतो० श्रावा० । [श्राबाधू० कम्मिणि०] । पुरिसवे० जह० द्विदि० सोलसवस्साणि । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिटि० कम्मिणि०] । जसिग०-उच्चागो० जह० द्विदि० सोलसग्रहुत्तं । श्रंतो० श्राबा० । [श्रावाधू० कम्मिटि० कम्मिणि०] । सेसाणं श्राोधिभंगो । सासणे तिरिक्ख-मणुसायु० णिर-योघं । देवायु० जह० द्विदि० दसवस्ससहस्साणि । श्रंतो० श्रावा० । [कम्मिटिदी कम्मिणिसेगो] । सेसाणं संजदासंजदभंगो । एवं सम्मामि० । मिच्छादि० श्रबभव-सिद्धियभंगो । सिण्ण० मणुसभंगो । श्रसिण्ण० तिरिक्खोघं । श्राहार० मूलोघं । श्रणाहार० कम्मइगभंगो । एवं जहण्णिट्वि० समत्तं । एवं श्रद्धेदो समत्तो ।

# सव्वबंध-गोसव्वबंधपरूवगा

६४. यो सो सन्ववंधो णोसन्ववंधो णाम इमो दुविधो णिह सो—त्रोघेण स्रादेसेण य । त्रोघेण पंचणाणावरणीयाणं कि सन्ववंधो णोसन्ववंधो ? सन्ववंधो

कोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध चार महीना है। ग्रन्तर्म्हर्तप्रमाण ग्राबाधा है ग्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना है। श्रन्तर्मृहर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध एक महीना है। श्रन्तर्मृहर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है। श्रन्तमु हुर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्रबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह मुहूर्त है। श्रन्तर्मृहूर्तप्रमाण आबाधा है और ब्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ब्रवधि-बानियोंके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तिर्यञ्जायु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि सामान्य नारिकयोंके समान है। देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वर्षप्रमाण है। अन्तर्महर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग संयतासयतके समान है। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। मिथ्यादृष्टियोंके अपनी सब प्रकृतियोंका भक्क अभव्योंके समान है। संबी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है। असंही जीवोंमें तिर्यञ्जोंके समान है। श्राहारक जीवोंमें मुलोघके समान है तथा श्रनाहारकोंमें कार्मण काययोगियोंके समान है।

इस प्रकार जघन्य स्थितिबन्ध श्रद्धाच्छेद समाप्त हुआ।

इस प्रकार श्रद्धाच्छेद समाप्त हुआ।

### सर्वबन्ध-नोसर्वबन्धप्ररूपणा

६४. जो सर्वबन्ध श्रौर नोसर्वबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर आदेश। श्रोघसे पाँच श्वानावरक्षका क्या सर्वबन्ध होता है या नोसर्वबन्ध होता है ? सर्व- वा गोसन्वबंधो वा । सन्वात्रो हिदीत्रो बंधमाणस्स सन्वबंधो। तद्गां वंधमाणस्स गोसन्वबंधो । एवं पगदीगां याव त्रणाहास्स त्ति गोदन्वं ।

# उक्कस्सबंध-ऋगुुक्कस्सबन्धपरूवगा

६५. यो सो उकस्सबंधो अणुकस्सबंधो । तत्थ इमो दुवि । िण्हं सो आधि । आपि । अपि । अपि सन्वपगदीणं हिदिबंधो कि उकस्सबंधो अणुकस्सबंधो ? उकस्सवंधो वा अणुकस्सबंधो वा । सन्वुकिस्सयं हिदि बंधमाणस्स उकस्सबंधो । तदृणं वंध-माणस्स अणुकस्सबंधो । एवं याव अणाहारग ति लेदन्वं।

#### जहरारा-अजहराराबंधपरूवरा।

६६. यो सो जहएणबंधो अजहएणबंधो णाम तस्स इमो दुवि० णिह सो— अधि० आदे० । अधि० सन्वपगदीणं हिदिबंधो कि जहएणबंधो अजहएणबंधो ? जहएणबंधो वा अजहएणबंधो वा । सन्वजहिएणयं हिदि बंधमाणस्स जहएण-बंधो । तदो उविर बंधमाणस्स अजहरणबंधो । एवं याव अणाहारग ति लेदन्वं ।

बन्ध होता है श्रीर नोसर्वबन्ध होता है। सब स्थितियोंका बन्ध करनेवाले जीवके सर्वबन्ध होता है श्रीर इनसे न्यून स्थितियोंका बन्ध करनेवाले जीवके नोसर्वबन्ध होता है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका श्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए।

#### उत्कृष्ट्वन्ध-अनुत्कृष्ट्वन्धमरूपणा

६४. जो उत्कृष्टबन्ध श्रौर श्रमुत्कृष्टवन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रौर श्रादेश। श्रोधसे सब प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध क्या उत्कृष्टबन्ध होता है या श्रमुत्कृष्टबन्ध होता है ? उत्कृष्टबन्ध भी होता है श्रौर श्रमुत्कृष्टबन्ध भी होता है। सबसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उत्कृष्टबन्ध होता है श्रौर इससे न्यून स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके श्रमुत्कृष्टबन्ध होता है। इसी प्रकार श्रमाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—उत्कृष्टवन्धमें श्रोघ और आदेशसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रहण किया गया है श्रीर श्रमुत्कृष्टवन्धमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके सिवा शेष सब स्थितिवन्धोंका प्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ श्रोघसे मिथ्यात्व मोहनीयका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर वह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा जाता है श्रीर इससे न्यून स्थितिबन्ध होने पर वह श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा जाता है। इसी प्रकार श्रादेशसे जिस मार्गणामें जो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो वह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध है।

#### जघन्यवन्ध--श्रजघन्यवन्धप्ररूपणा

६६. जो जघन्यवन्ध श्रोर श्रजघन्यबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। ओघसे सब प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध क्या जघन्यबन्ध है या श्रजघन्यबन्ध है? जघन्यबन्ध भी है श्रौर श्रजघन्यबन्ध भी है। सबसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके अघन्यबन्ध होता है श्रौर इससे श्रधिक स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके अजघन्यबन्ध होता है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ--उत्कृष्ट ग्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके समान यहाँ ग्रीघ ग्रीर श्रादंशसे जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका विचार कर तेना चाहिए । ग्रीघसे सबसे जघन्य स्थिति-

# सादि-ऋणादि-धुव-ऋद्भवबंधपरूवणा

६७. यो सो सादियवंधो अणादियवंधो धुववंधो अद्धुववंधो णाम तस्स इमो दुवि० णिद सो----ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंतरा० उकस्सिद्धिवंधो अणुकस्सिद्धिवंधो जहणणिद्धिवंधो किं सादियवंधो किं अणादिय-वंधो किं धुववंधो किं अद्धुववंधो? सादिय० अद्धुववंधोवा। अजहणणिद्धिवंधो किं सादिय वा०४? सादिय० अणादिय० धुव० अद्धुववंधोवा। अजहणणिद्धिवंधो किं सादिय वा०४? सादिय० अणादिय० धुव० अद्धुव०। सेसाणं सव्वपगदीणं उकस्स० अणुकस्स० जह० अजह० किं सादि०४? सादिय-अद्धुववंधो । एवं ओघभंगो चक्खदं०-भवसि०। णविर भवसिद्धिए धुववंधो णित्थ। सेसाणं णिरयादि याव अणाहारग त्ति किं सादि०४'? सादिय-अद्धुव वंधो।

बन्ध पाँच ज्ञानावरणका श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर सब श्रजघन्य स्थितिवन्ध है। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिए।

सादि-अनादि-भ्रुव-अध्रुवबन्धप्ररूपणा

६७. जो सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध और श्रध्नुवबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रीर श्रादेश। श्रोधसे पाँच श्रानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रीर पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रीर जधन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या श्रनादि है, क्या श्रुव है या क्या श्रध्नुव है सादि श्रीर श्रध्नुव है। श्रज्ञधन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या श्रनादि है, क्या श्रुव है श्रथवा क्या श्रध्नुव है श्रित्वन्ध, जधन्य स्थितबन्ध क्या सादि है, क्या श्रमादि है, क्या श्रमादि है, क्या श्रमादि है, क्या श्रमादि है, क्या श्रमाद स्थितबन्ध, जधन्य स्थितबन्ध श्रीर श्रम्भव है। इसी प्रकार श्रोधके समान चचुदर्शनी श्रीर भव्य जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके ध्रव बन्ध नहीं होता। श्रेष नरकगतिसे लेकर श्रनाहारकतक सब मार्गणाश्रोमें उत्कृष्ट स्थितबन्ध, श्रमुत्कृष्ट, स्थितिबन्ध जधन्यस्थितबन्ध श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितबन्ध क्या सादि है, क्या श्रमादि है, क्या स्थादि है, क्या श्रमादि है, क्या

विशेपार्थ—पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी बन्धच्युटिइलि और जघन्य स्थितिबन्ध चपकथे िमें उपलब्ध होता है। इसके पहले अनादिकालसे इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। यतः इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध
चपकथे िमें अपने अपने अन्तिम स्थितिबन्धके समय प्राप्त होता है, इसलिए इसके पहले
अनादिकालसे होनेवाला इनका अजधन्यबन्ध ठहरता है। इसलिए तो यह अनादि है तथा
जो जीव उपथ्रम श्रेणिपर आरोहण कर और सूदम साम्परायके अन्तमें इनकी बन्धव्युटिइलि कर उपशान्तमोह हो उपशमश्रेणीसे उतरते हुए पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करता है उसके
धह अजधन्य स्थितिबन्ध सादि होता है। धुव और अधुव स्पष्ट ही हैं। इस प्रकार उक्त
१८ प्रकृतियोंका अजधन्य स्थितिबन्ध सादि, अनादि, अव और अधुवके भेदसे चार प्रकार
का होता है। इन १८ प्रकृतियोंके शेष उत्कृष्टबन्ध आदि तीन तथा शेष सब प्रकृतियोंके
उत्कृष्टबन्ध आदि चार सादि और अधुव दो ही प्रकारके हैं, क्योंकि उक्त १८ प्रकृतियोंके
उत्कृष्टबन्ध आदि तीन और शेषके उत्कृष्टबन्ध आदि सारों कादाचित्क होनेसे अनादि और

१. गो० क० णा० १५३ । पश्चर्स० ।

# सामित्तपरूवणा

६८. सामित्तं दुविधं—जहरण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०--श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसाद०-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवुं म०-श्रर-दिसोग-भय-दुगुं ०-पंचिदियजादि-तेजा-क०-हुं डसं०-वरण्ण०४-श्रगुरु०४-श्रण्यसत्थवि० तस०४-श्रथिरादिछक-णिमिण-णीचागो०-पंचेतरा० उक्कस्सश्रो हिद्विंथो कस्स होदि ? श्ररण्यदरस्स चदुगदियस्स पंचिदियस्स सिरण्यस्स मिच्छादिहिस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागारजागार-सुदोवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाण् हिदीण् उक्कस्सण् हिदिसंकिलिस्से वष्टमाणस्स श्रथवा ईसिमिजिक्मपिरणामस्स' । सादावे०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-मणुमाणु०-पमत्थविहाय०-थिरादिछक-उच्चागो० उक्क० हिदि० कस्स ? तस्मेव पंचिदियम्स सागार-जागार०

भ्रुव नहीं हो सकते। पहले मूलप्रकृति स्थितिबन्ध प्रकरणमें क्षानावरण, दर्शनावरण, वेद्निय, मोहनीय, नाम, गोत्र श्रीर अन्तराय इन सात मूल प्रकृतियों के श्रात्रघन्य स्थितिबन्धको सादि श्रादि चार प्रकार का बतलाया है श्रीर यहाँ केवल क्षानावरण. दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर अन्तरायके भेदों में ही यह घटित किया गया है सो इसका कारण यह है कि श्रायुके विना शेप सात मूल प्रकृतियों का श्रानादिसे निरन्तर बन्ध होता श्राया है पर इन सबकी उत्तर प्रकृतियों की यह स्थित नहीं है: इसलिए उत्तर प्रकृतियों की श्रपेक्षा जिन कमीं की उत्तर प्रकृतियों में यह व्यवस्था सम्भव हुई उनमें ही उक्त प्रकार में निर्देश किया है।

यह श्रोघप्ररूपणा श्रवजुदर्शन श्रीर भन्य इन दो मार्गणाश्रीमें ही श्रिविकल घटित होती है, क्योंकि ये मार्गणाएँ कादाचित्क नहीं हैं श्रीर कमसे चीणमोह व श्रयोगिकवली गुण्-स्थानतक रहती हैं। इसलिए इनमें श्रोघके समान प्रमूपणा वन जाती है। केवल भन्य-मार्गणामें भ्रव विकल्प नहीं होता। श्रेप कथन सुगम है।

#### स्वामित्वप्ररूपणा

६८. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अणेला निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच कानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चिन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगिति, प्रसचतुष्क, अस्थिरादि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कौन है? जो पञ्चिन्द्रिय है, संक्षी है, मिथ्यादिष्ट है, सब पर्याप्तयोंसे पर्याप्त है, साकारजागृतश्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट सक्लेशक्त परिणाममें अवस्थित है अथवा ईषत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा चार गतिका अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, खीवेद, पुरुषचेद, हास्य, रित, मजुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, स्थिरादि छह और उद्योगेकके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कौन है? जो पञ्चिन्द्रिय है, साकार जागृत तत्वायोग्यसंक्लेशपरिणामवाला है और उत्कृष्ट स्थितबन्धके साथ तत्वायोग्य संक्लेशकप परि-

१. सेसाणं । उक्कस्ससंकिलिटा चटुगदिया ईसिमज्झिमया।'--गो० क० गा० १३८।

तप्पात्रोग्गसंकिलिइस्स उक्किस्सियाए हिदीए तप्पात्रोग्गसंकिलेसे बद्दमाणस्स ।

६६. णिरयायु॰ उक्क ॰ द्विदिबंधो कस्स १ अएणदरस्स मणुसस्स वा तिरिक्खजोणिणीयस्स वा सिएण॰ मिच्छादिद्विस्स सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागारजागार-सुदोवजुत्तस्स तप्पात्रोगगसंकिलिद्वस्स उक्किस्सियाए आवाधाए उक्कस्सिद्दि॰
वद्टमाणयस्स । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क ॰ द्विदि० कस्स० १ अएण० मणुसस्स वा
पंचिदियतिरिक्खजोणिणीयस्स वा सिएण० मिच्छादिद्विस्स सागारजागार० तप्पाखोग्गविसुद्ध० उक्किस्सियाए आवाधाए उक्क ० द्विदिवं० वद्द० । देवायु० उक्क ० द्विदिवं० कस्स १ अएणदरस्स पमत्तसंजदस्स सागार-जागारसुदावजोगजुत्तस्स तप्पाखोग्गविसुद्धस्स उक्किस्सियाए आवाधाए उक्क ० द्विदिवं० वद्द० ।

७०. 'णिरयग०-वेउन्वि०-वेउन्वि० अंगोवं०-णिरयगिद्यात्रोग्गा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० मणुसस्स वा पंचिद्यितिरिक्षस्स वा सिएण० मिच्छादिदिस्स सागार-जागारसुदोवजोगजुत्तस्स सन्वसंकिलिद्दस्स उक्क० द्विदि० वृद्यमाणस्स अथवा ईसिमिजिभमपरिणामस्स वा। 'तिरिक्ष्वगदि-य्रोरालिय०-य्रोरालिय० अंगोवं०-य्रसंपत्त-सेवद्दसंघ०-तिरिक्षाणु०-उज्जोव० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणदरस्स णिरयस्स

णाममं श्रवस्थित है ऐसा पूर्वीक्ष चार गतिका संक्षी जीव ही उक्ष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है।

६१. नरकायुके उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? जो संक्षी है, मिथ्यादि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकारजागृतश्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्यसंक्लेश परिणामवाला है श्रीर उत्हृष्ट श्राबाधाके साथ उत्हृष्टस्थितिवन्ध कर रहा है ऐसा श्रन्यतर मनुष्य या तिर्यञ्चयोनि जीव नरकायुके उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो संक्षी है मिथ्यादि है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला है श्रीर उत्हृष्ट आवाधाके साथ उत्हृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा श्रन्यतर मनुष्य या तिर्यञ्चयोनि जीवितर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला है श्रीर उत्हृष्ट श्राबाधाके साथ उत्हृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव देवायुके उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

७०. नरकगति, वैकियिकशरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ और नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ! जो संझो है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत श्रुतोप्योगसे उपयुक्त है, सबसे अधिक संक्षेश परिणामवाला है, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है अथवा ईषत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा अन्यतर मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च उक्त चार प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्थामी है । तिर्यञ्चगित, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ, असम्प्रासास्पाटिकासंहनन, तिर्यञ्चगित प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्थामी कीन है ! जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्षेश परिणामवाला

<sup>1. &#</sup>x27;देवाउगं पमत्तो'—गो० क० गा० १३६। २. ग्रारतिरिया' ''' वेगुव्वियञ्जकवियलसुहुम-तियं।'—गो० क० गा० १३७। ३. सुरणिरया श्रोरालियतिरियदुगुज्जोवसंपत्तं।'—गो० क० गा०१३७।

वा देवस्स वा मिच्छादिहि॰ सागार-जागार० उकस्ससंकिलिह॰ अथवा ईसिगिज्भमपिरणागस्स । देवगदि-तिरिणजादि-देवाणुप॰-सुहुम-अपज्जत्त-साथार० उक॰
हिदि० कस्स० ? अएण॰ मणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्खस्स वा सरिणण॰ मिच्छादिहिस्स सागार-जागार॰ तप्पाओग्ग० उक्कहिदि० तप्पाओग्गउक्कस्सए संकिलिहे
वहमाणस्स । प्इंदिय-आदाव-थावर० उक० हिदि० कस्स० ? अएण॰ सोधम्मीसाणंतदेवेसु मिच्छादिहि॰ सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलिहम्स अथवा ईसिगजिभा०। आहार०-आहार०अंगो० उक० हिदि० कस्स० ? अएणदरस्स अप्यभत्तसंजदस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलिह० पमनाभिमुहस्स । तित्थयरं उक० हिदि० कस्स० ? अएणद॰ मणुसस्स असंजदसम्मादिहिस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गस्स० मिच्छादिहिम्हस्स ।

है अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला है ऐसा अन्यतर देव या नारकी जीव उक्त छुह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगित, तीन जाति, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, सूक्षम,
अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन हे? जो संबो है, मिण्यादृष्टि है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य परिणामवाला है और उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्ट
संक्षेशक्ष परिणाममें अवस्थित है ऐसा अन्यतर मनुष्य अथवा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव उक्त
आठ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर प्रकृतिके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्षेश
परिणामवाला है अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला है ऐसा सौधर्म और पेशान कल्प तकके
देवोंमेंसे अन्यतर देव उक्त तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आहारकश्ररीर
और आहारक शरीर आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथिङ्गर प्रकृतिके उत्कृष्ट संक्रेश परिणामवाला है और प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अभिमुख है ऐसा अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथिङ्गर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है
और मिथ्यात्वके श्रीमुख है ऐसा अन्यतर मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्ट जीव तथिङ्गर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—यहाँ १४५ उत्तर प्रकृतियों में से प्रत्येक प्रकृतिक उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार किया गया है। बन्धकी श्रपेका पाँच बन्धन श्रीर पाँच संघातका पाँच शरीरमें श्रंत-भांव हो जाता है तथा स्पर्शादिक २० के स्थानमें मूल चार लिये गये हैं तथा सम्यक् प्रकृति-भिथ्यात्व श्रीर सम्यग्मिथ्यात्व ये दो श्रबन्ध प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इन श्रहाईस प्रकृतियों के कम हो जाने पर कुल १२० प्रकृतियाँ होप रहतो हैं। श्रतप्रव यहाँ इन्हीं १२० प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार किया गया है। यहाँ यह बात तो स्पष्ट ही है कि देवायु, श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थं इर इन चार प्रकृतियों के सिवा दोप ११६ प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादिष्ट जीव ही करता है, क्यों कि इनके बन्धके योग्य उत्कृष्ट या श्रल्प मध्यम

शरितिरिया ' विगुन्तियञ्चकिवयञ्चसुहुमितयं।' — गो० क० गा० १२७। र. देवा पुण
पृष्ट् दियञ्चादावं थावरं च। गो० क० गा० १३६। ३. 'ब्राहारयमप्पमत्तिवरदो तु।' — गो० क० गा० १३६।
४. 'वित्यवरं च मण्डस्सो।' — गो०क० गा० १३६।

७१. आदेसंण णेरइएसु पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे०-भिच्छत्त-सोल-सक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदिय०-ओरालिय०-तेजा०-क०-हुइसं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेव०-वरण्ण०४-तिरिक्खाणुपु०--अगुरू०४-उज्जो०-अप्पसत्थवि०-तस०४-अथिरादिञ्जक-णिभिण-णीचागो०-पंचेतरा० उक्क०

परिणाम मिथ्यादि होते हैं। उसमें भी किन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन गतिका जीव हैं यह श्रलग श्रलग बतलाया ही है फिर भी यहाँ प्रत्येक गति-का श्राश्रय लेकर विचार करते हैं—

नरकगिति—४ झानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय और २६ मोहनीयका तथा नरकगतिहिक, वैकियिकहिक, देवगतिहिक, एकेन्द्रियादि चार जाति, आहारकिहिक, आतप,
स्थावर, सूदम, अपर्याप्त, साधारण और तीर्थद्वर इन १० प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ४९
प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र और ४ अन्तरायका इस प्रकार नरकगितमें कुल ९८ का ओघ उत्कृष्ट
स्थितिबन्ध होता है। तथा तिर्यञ्चायु मनुष्यायु और तीर्थद्वार प्रकृतिका आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। कुल १०१ प्रकृतियोंका वन्ध होता है।

तिर्शेश्वगति—५ श्वानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, देवायुके सिवा ३ श्रायुका तथा तिर्यञ्चगतिद्विक, श्रौदारिकद्विक, आहारकद्विक, एकेन्द्रिय जाति, असंप्राप्ता-स्पाटिकासंहनन, श्रातप, उद्योत, स्थावर श्रोर तीर्थङ्कर इन १२ प्रकृतियोंके सिवा नाम-कर्मकी शेष ४४ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र श्रौर ४ श्रन्तरायका इस प्रकार तिर्यञ्चगतिमें १०७ प्रकृतियोंका श्रोध उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। तथा श्रौदारिकद्विक, तिर्यञ्चगतिद्विक, श्रसंप्राप्तस्पाटिका संहनन, एकेन्द्रिय जाति, श्रातप, उद्योत श्रौर स्थावर इन नौ प्रकृतियोंका श्रादेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। कुल ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

मनुष्यगित—४ झानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, ४ श्रायुका तथा तिर्यञ्चगितिह्रक, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिकद्विक, श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन,श्रातप, उद्योत श्रौर स्थावर इन नौ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ४० प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र श्रौर ४ श्रन्तरायका इस प्रकार मनुष्यगितमें १११ प्रकृतियोंका श्रोघ उत्कृष्ट स्थितवन्ध होता है। इतनी विशेषता है कि श्राहारकद्विकका प्रमत्तसंयत गुण्स्थानके श्रीममुख हुए संक्लेश परिणामवाले श्रप्रमत्तसंयतके श्रौर तीर्थंकरका मिथ्यात्वके श्रीममुख हुए असंयतसम्यग्दिक उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। तथा तिर्यञ्चगितमें गिनाई गई श्रादेश उत्कृष्ट स्थितवन्धवाली ९ प्रकृतियोंका यहाँ भी श्रादेश उत्कृष्ट स्थितवन्ध होता है।

देवर्गात—४ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीयका तथा नरकगित-द्विक, देवगितिद्विक, द्वीन्द्रिय आदि तीन जाति, वैक्रियिकद्विक, श्राहारकद्विक, स्र्म, श्रप्याप्त, साधारण श्रौर तीर्थंकर इन १४ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ४२ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र श्रौर ४ अन्तरायका इस प्रकार देवगितमें कुल १०१ प्रकृतियोंका श्रोघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। तथा तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका श्रादेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

७१. त्रादेशसे नारिकयोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, श्रौदारिक त्राक्षोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिक शासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुलहघु चतुष्क, उद्योत, श्रव्रशस्तविहायो-

हिदि० कस्स० ? अग्णद० मिच्छादिहिस्स मागार्-जागार्० उक्कम्ससंकिलि॰ अथवा ईसिमिज्भिमपरिणामस्स । सेसाणं उक्कम्स० हिदि० तम्सेव तप्पाश्रोग्ग्संकिलि० । तिरिक्खायु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अग्णद० मिच्छादिहि० तप्पाश्रोग्गियिसुद्धस्स उक्किस्सियाए आवा० [उक्क०] हिदि० वृद्गाणस्स । मणुसायु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अग्ण० सम्मादि० मिच्छादि० तप्पाश्रोग्गविसुद्धस्स उक्क० आवा० उक्क० हिदि० वृद्गाणयस्स । तित्थयर्० उक्क० हिदि० कस्स० ? असंजद्सम्मादिहिस्स तप्पाश्रोग्गसंकिलि० ।

- ७२. एवं सन्वासु पुढवीसु । एावरि चउत्थीत्रादीसु तिन्थयरं एित्थ । सत्तमा-ए मणुसगइ-मणुसाणुक-उच्चागोक उक्क दिदिक कस्सक ? श्राएणक सम्मादिष्टिस्स नप्पात्रोग्गसंकिलिटक भिच्छत्तामिमुहक ।
- ७३. तिरिक्षेसु पंचणा०-णवदंसणा०-ग्रसादा०-मिच्छत्त-सोलसकसा०-णवुंस०-त्ररदि-सोग०-भय-दृगुं०-णिरयग०-पंचिदिय०--तेजा-क०-ह्रंडसंठा०-वेड-

गति, अस चतुष्क, श्रस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच प्रन्तरायके उत्हर स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार जागृत, उत्हर संक्लेश परिणामवाला अथवा
श्रल्प मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियों के उत्हर स्थितिबन्धका
स्वामी है। तथा श्रेप प्रकृतियों के उत्हर स्थितिबन्धका म्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जीव है। तिर्यञ्चायुके उत्हर स्थितबन्धका स्वामी कौन हें ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध
परिणामवाला श्रौर उत्हर श्राबाधाके सात उत्हर स्थितबन्ध करनेवाला श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि
नारकी तिर्यञ्चायुके उत्हर स्थितवन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके उत्हर स्थितबन्धका स्वामी
कौन हें ? तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला श्रौर उत्हर श्राबाधाके साथ उत्हर स्थितबन्धका
बन्ध करनेवाला श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नारकी मनुष्यायुके उत्हर स्थितबन्धका
स्वामी है। तीर्थकर प्रकृतिके उत्हर स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्यसंक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर श्रसंयत सम्यग्दृष्टि नारकी तीर्थकर प्रकृतिके उत्हर स्थितबन्धका
स्वामी है।

७२. इसी प्रकार सात पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चौथीसे लेकर सब पृथिवियों में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। तथा सातवीं पृथिवों में मनुष्य गति, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी और उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर सम्यग्दिए नारकी उक्न प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—नरकगितमें जितनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितियन्ध होता है उनका नाम निर्देश पहिले कर आये हैं। यहाँ इतनी विशेष वात जाननी चाहिए कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध तीसरी पृथिवी तक होता है और सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रका उत्कृष्ट स्थितियन्ध सम्यग्हिए नारकि होता है।

७३. तिर्यञ्जोमे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, श्रासातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय.नपुंसकवेद,श्ररति, शोक,भय, जुगुप्मा,नरकगति,पञ्जेन्द्रियज्ञाति,तेजसशरीर,कार्मण शरीर,हुण्डसंस्थान,वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क.नरकगत्यानुपूर्वा, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्र- व्वियत्रंगो ॰ -वएण ०४-णिरयाणु ॰ -- त्रगुरु ०४ -- त्रप्पसत्थिव ॰ -- तस ०४ -- त्रथिरादि छक -- िष्णिमण - एवि चागो ० - पंचंतरा ॰ उक ॰ दिदि ॰ कस्स ॰ १ श्रण्णुद ॰ पंचिदिय ० सिएण ॰ मिच्छा ॰ सागार - जागार ॰ उक स्ससंकि लिद्द ॰ अथवा ईसिमि किममप ॰ । सेसाणं तस्सेव पंचिदिय ० सिएण ॰ मिच्छादि ० सागार - जागार ॰ तणा श्रोग्ग - संकि लि ॰ । देवायु ० उक ० दिदि ॰ कस्स ० १ श्रण्ण दरस्स सम्मादिदि ० तणा श्रोग्ग विसु ॰ उक ॰ श्राबा ० । सेसाणं श्रायुणं श्रोषं । पंचिदियतिरिक्खं ०३ [तिरिक्खोषं] ।

७४. पंचिदियतिरिक्तव्रपज्ञते पंचणाणावरणी०-णवदंसणा०-असादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०--णवुंस०--अरदि--सोग--भय-दुगुं०--तिरिक्तवगदि---एइंदियजादि--ओरालि०-तेजा-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्त्वाणुपु०--अगुरु०--उप०--थावर--सुहुम--अपज्जत्त-साधार०-अथिरादिपंच०-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० दिदि० कस्स० १ अण्ण० सण्णिस्स सागार-जागार० उक्क० संकिलि० वदृमाणस्स । सेसाणं तस्स चेव सण्णि० तप्पात्रोग्गसंकिलिद्द० उक्क० दिदि० वदृमाण० । दो आयु० उक्क० दिदि० कस्स० १ अण्णद० सण्णिस्स वा असण्णिस्स वा तप्पात्रोग्ग-

शस्त विहायोगित,त्रस चतुष्क, श्रस्थिरिक छह, निर्माण, नीचगोत्र, श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है। पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार जागृत श्रौर उत्रुष्ट संक्षेश परिणामवाला श्रथवा श्रव्य मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर तिर्यञ्च जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार जागृत श्रौर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जीव है। देवायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्रुष्ट श्राबाधाके साथ उत्रुष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च देवायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा श्रेष श्रायुश्रोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिक बन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है।

७४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, दुण्डसंस्थान वर्णचतुष्क, तिर्यचगित प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूद्म, श्रपर्याप्त, साधारण, श्रस्थिरा-दिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत श्रौर उत्रुष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर संश्रो जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी संश्री, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रौर उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी संश्री, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रौर उत्रुष्ट स्थितिबन्धका वही जीव है। दो श्रायुश्चोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर संश्री या श्रसंश्री जीव दो श्रायुश्चोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्च सामान्यके श्राहारकद्विक श्रीर तीर्यङ्करके, विना कुल बन्धयोग्य

<sup>1.</sup> मूकप्रती- तिश्क्समंगी ३ पंचिदिय-इति पाठः ।

७५. मणुस०३ आहार॰-आहार०श्रंगो॰-तित्थयर०-आयु०चत्तारि स्रोघं। सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो। मणुसअपज्जत्ता॰ तिरिक्खअपज्जत्तभंगो।

७६. देवगदीए पंचणा॰-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-णबुंस०अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्लगदि-एइंदि०-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा-क०-हुंडसं०-अरिक्लिश्यंगो०-असंपत्तसेवदृसंघ०-वरणा०४-तिरिक्लाणुपु०-अगुरु०४-आदाउजो०-अप्पस्त्थविहा०-तस-थावर-वाद्र-पज्जत्त-पत्तेय०--अथिरादिछक-णीचागोद-पंचतरा० उक्क०-दिदि० कस्स० ? अएणद० मिच्छादिद्वि० सागार-जागार० उक्कस्मसंकिलि० अथवा ईसिमज्भिमपरिणामस्स । दोआयु० तित्थयरं च णिरयभंगो। सेसाणं तप्पाओग्ग-संकिलि० मिच्छादिद्वि०।

प्रकृतियाँ ११७ हैं। इनमेंसे इसके १०७ प्रकृतियोंका श्रोघके समान उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है श्रोर शेष रही देवायु तिर्यंचगतिद्विक, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक द्विक, श्रसंप्राप्तासृपाटिका-संहनन, श्रातप, उद्योत श्रोर साधारण इन १० प्रकृतियों का श्रादेश स्थितबन्ध होता है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त श्रोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें भी जान लेना चाहिये। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकों में पूर्वोक्त १९७ प्रकृतियों मेंसे देवायु, नरकायु श्रोर वैकियिक छह इन ८ प्रकृतियोंके कम कर देन पर कुल बन्धको प्राप्त होनेवाली १०६ प्रकृतियाँ शेप रहती हैं। सो इसके इन सब प्रकृतियोंका श्रादेश उत्कृष्ट स्थितबन्ध होता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इन सब मार्गणाश्रोमें किस श्रवस्थाके होने पर उत्कृष्ट स्थितबन्ध होता है इसका मूलमें निदेश किया ही है। इसी प्रकार श्रन्य मार्गणाश्रोमें जहाँ जिस श्रवस्थामें उत्कृष्ट स्थितबन्ध होता है उसका पृथक् पृथक् निदंश मूलमें किया है।

७४. मनुष्यत्रिकमें त्राहारकश्रीर, त्राहारक त्राङ्गोपाङ्ग, तीर्थंकर प्रकृति और चार त्रायुत्रोंके उत्कृष्टस्थितिबन्धका खामी क्रोधके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट म्थिति बन्धका खामी पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चके समान है। मनुष्य ऋष्यितकोंमें ऋषनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी तिर्यञ्च ऋष्यितकोंके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सब अर्थात् १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इनमेंसे १११ का ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और तिर्यञ्चगतिद्धिक, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिकद्धिक, श्रसम्प्राप्तास्त्रपाटिकासंहनन, श्रातप, उद्योत तथा स्थावर इन ९ प्रकृतियोंका श्रादेश उन्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंका विचार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है यह स्पष्ट ही है।

७६. देवगितमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्य, सोलह कवाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यश्चगित, एकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुगडसंस्थान, श्रौदारिक श्राहोपाङ, श्रसंप्राप्तास्पाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यश्चगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलधु चतुष्क, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, त्रस, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थरादिक छह नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्हृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है ? साकार जागृत, उत्हृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रत्य मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर मिथ्यादिष्ट देव उक्त परुत्योंके उत्हृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। दो श्रायु श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिके उत्हृष्ट स्थितवन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मिथ्यादिष्ट देव है।

७७. भवण ॰ -वाणवेंत ० -जोदिसि० -सोधम्मीसा० पंचणा० -णवदंसणा० - असा-दा॰ -मिच्छत्त-सोलसक० -णवुं स० -अरदि -सोग -- भय -- दुगुं० - तिरिक्खगदि -- एइंदि० -- अोरालि० -ते जा-क० हुं इसं० -वण्ण०४ -तिरिक्खाणु० - अगुरु०४ - आदाउ जो० -थावर -वादर -पज्जत -पत्तेयसरीर -थिरादिपंच -णिमिण -णीचागो० -पंचंतरा० उक्क० दिदिबं० कस्स० १ अण्णद० मिच्छादिदि० सागार - जागार० उक्स ससंकिलिद्द० अथवा ईसिमिज अपपिरे० । सेसाणं तस्सेव सागार - जागार० तप्पाओ गमंकिलि० उक्क स्सि दिद० वट्टमा० । दो आयु० सोधम्मे तित्थयरं च देवोघं । एवं सणक्कुमार याव सहस्सार ति विदिय पुढि विभंगो ।

७८. अणादादि याव णवगेवज्ञा ति पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे०-भिच्छत्त-सोलसक०-णवुं स०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसगदि-पंचिदियजादि-श्रोरा-लिय०-तेजा०-क०-हुंडसं०-श्रोरालिय०श्रंगो०-श्रसंपत्तसेवद्द०-वएण०४-मणुसाणु०-श्रगुरू०४-श्रप्पसत्थवि०-तस०४-श्रथिरादिञ्ज-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० दिदि० कस्स० १ श्रएणद० मिच्छादि० उक्क०संकिलि० । संसाणं तस्स चेव सागार-जागार० तप्पाश्रोग्गसंकिलि० । मणुसायु० उक्क० दिदि० कस्स० १ श्रएण० मिच्छा-दिद्दिस्स सम्मादिद्दिस्स वा तप्पाश्रोग्गविसुद्धस्स ।

७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म श्रौर ऐशान कल्पके देवोंमें पाँच श्रानावरण, नो दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुल्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगित प्रायोग्याजुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रातप, उद्योत, स्थावर, वादर, पर्यात, प्रत्येक शरीर, स्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रल्प मध्यम परिणामवाला, श्रन्यतर मिथ्यादिष्ट जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी साकार जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रौर उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी साकार जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रौर उत्कृष्ट स्थितिवन्धका करनेवाला वही जीव है। तथा दो श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी श्रौर सोधर्मकल्पयुगलमें तीर्थ कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्नार कल्प तक श्रपनी सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है।

७८. श्रानत कल्पसे लेकर नी श्रेवेयक तकके देवोंमें पाँच श्वानावरण, नी दर्शनावरण, श्रासातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, श्रीदारिक शरीर श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, श्रसचतुष्क, अस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जोव है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। श्राप्त सम्यग्दिष्ट उक्त देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है।

- ७६. श्रणुदिस याव सन्वद्व ति पंचणा०-छदंसणा०-श्रसादावे०-बारसक०-पुरिस०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुंच्छ-मणुसगदि-पंचिदिय० श्रोरालिय०-तेजा-क०-सम-चदु०-श्रोरालिय०श्रंगो०-वर्जारसभसं०-वरणा०४-मणुसाणु०-श्रगुरू०४-पमत्थवि०-तस०४-श्रथिर-'श्रमुभ-मुभग-मुस्सर-श्रादेज्ञ०-श्रजस०-णिमिण तित्थयर०-उच्चागो०-पंचत० उक्क० द्विदि० कस्स० १ सन्वसंकिलि० । सेसाणं तस्सेव सागार-जागार० तप्पाश्रोग्गसंकिलि० । श्रायु० उक्क० द्विदि० कस्स० १ श्रणण० तप्पाश्रोग्गविमुद्ध० उक्क० श्राबा० ।
- ८०. एइंदिएस पंचिंदियतिरिक्तश्चपज्जत्तभंगो । एवरि श्ररण्यद् वादरस्स पज्जत्तस्स सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलि०। एवं वादर-सुहुप-पज्जत्तापज्जता०। एवरि यं उदिस्सदि तं गहणं काद्व्वं। एदेण विधिणा बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि० पंचिंदियतिरिक्तश्चप्रजन्जनभंगो।

७९. श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुष्मा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचनुरस्त्रसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रवृपभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कीन हैं ? सबसे संक्लेश परिणामवाला उक्त देव उक्त प्रस्तियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। श्रेष प्रस्तियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी हो। श्रेष प्रस्तियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जीव है। श्रायुक्रमंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी हो। इत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी हो। इत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी हो।

विशेषार्थ—देवोंमें कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उसमें भी एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतिका बन्ध ऐशान कल्प तक ही होता है। भवनिक्रों में तीर्थं दूर प्रकृति का बन्ध नहीं होता। देवोंमें पहले जिन १०१ प्रकृतियोंका भोघ उत्कृप स्थितिबन्ध कहा है वह सहस्रार कल्प तक ही होता है। आगे अपने अपने योग्य आदेश उत्कृप स्थितिबन्ध होता है। तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चाद्रिक और नीचगात्रका बन्ध भी यारहयें कल्प तक ही होता है। आगे इनका बन्ध नहीं होता। इसिल्प इतनी विशेषताओंको ध्यानमें रावकर देवोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृप स्थितिबन्धका स्वामित्व घटित करना चाहिए। मात्र नी अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोंमें सब देव सम्यग्दिए ही होते हैं, इसिल्प वहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृप स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्दिए ही होते हैं, इसिल्प वहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृप स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्दिए देवोंके ही कहना चाहिए। यहाँ किस प्रकृतिका किस अवस्थामें उत्कृप स्थितिबन्ध होता है यह सब विशेषता मूलमें कही ही है।

८०. एकेन्द्रियों में पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रापयीसकों के समान भक्ष है। इतनी विशेषता है कि साकारजागृत और उत्हृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त श्रीयोंत के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ जिसका उद्देश्य हो वहाँ उसका ग्रहण करना चाहिए। इसी विधिने द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवों का भक्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रापर्याप्तकोंके समान है।

१. मूलप्रतौ — श्रद्धभद्भगदुस्सरभादेज — इति पाठः ।

- ८१. पंचिदिय-पंचिदियपज्जतेम् सन्वपगदीणं मूलोघं । णवरि पंचिदियगहणं कादच्यं । पंचिदियग्रपज्ज॰ पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो ।
- द्र, पुढविका॰ णाणावरणादि अंतराइग त्ति उक्क॰ हिदि॰ कस्स॰ ? अएण॰ वादरस्स पज्जत्तस्स सागार-जागार॰ उक्क॰ संकिलि॰ । सेसाणं सागार-जागार॰ तप्पात्रोग्ग-संकिलि॰ । दोआयु॰ उक्क॰ हिदि॰ कस्स॰ ? अएणद॰ सागार-जागार॰ तप्पात्रोग्गविसुद्ध॰ । एवं पंचकायाणं एइंदियभावेण णेदव्वं । एवरि तेउ-वाउकायाणं मणुसायु॰-मणुसग॰-मणुसाणु॰-उच्चागोदं एत्थि ।

विशंपार्थ—एकेन्द्रियोंके नरकायु, देवायु, वैकियिक छह, ब्राहारकद्विक श्रौर तीर्थ-क्कर इन ११ प्रकृतियोंके सिवा १०९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सो एकेन्द्रियोंमें इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव होता है यह स्पष्ट ही है। यहाँ पर श्रन्य जितनी मार्गणाएँ कही हैं उनमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका विचार कर उनके खामित्वका कथन करना चाहिए। इन सब मार्गणाश्रोंमें उक्त १०९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीवोंमें उत्कृष्ट खामित्वका कथन करते समय जिस प्रकार क्वानावरणादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ भी उसका विचार कर लेना चाहिए।

८१. पञ्चेन्द्रिय श्रौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियका ग्रहण करना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—मूलोघ प्ररूपणामें जो उत्कृष्ट स्थितिबन्धके खामीका निर्देश करते समय गितयोंकी मुख्यतासे कहा है वहाँ नरकगितका या तिर्यञ्चगितका जीव ऐसा न कहकर पञ्चेन्द्रिय ऐसा सामान्य निर्देश करना चाहिए। शेष कथन सब मूलोघके समान है यह उक्क कथनका तात्पर्य है।

दर. पृथिवी कायिक जीवोंमें श्वानावरणसे लेकर श्रन्तराय तक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला वादरपृथिवी-कायिक पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला उक्त जीव है । दो श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला श्रन्यतर वादर पर्याप्त पृथिवीकायिक जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पाँच स्थावर कायिक जीवोंका एकेन्द्रिय जीवोंके समान कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रिष्तकायिक श्रीर वायुक।यिक जीवोंके मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्च गोत्रका बन्ध नहीं होता ।

विशेषार्थ — पहले एकेन्द्रियों में बन्ध योग्य १०९ प्रकृतियों का निर्देश कर आये हैं। यतः पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रियों के अवान्तर भेद हैं अतः इनमें भी उन्हों १०९ प्रकृतियों का बन्ध होता है। मात्र अग्निकायिक और वायुकायिक जीव इस नियमके अपवाद हैं। कारण कि उनमें मनुष्यायु, मनुष्यद्विक और उच्च गोत्रका बन्ध नहीं होता इसलिए इन दो कायिक जीवों में १०४ प्रकृतियों का ही बन्ध होता है। पहले लब्ध्यपर्याक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों में इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश कर आये हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। अर्थात् आनावरणकी ४ आदि ६६ प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट

- द्रश्रतस-तसपज्जत्त० पंचिदियभंगो । तसत्रपञ्जत्त० पंचिदियतिरिक्ख-त्रपज्जतभंगो ।
- ८४. पंचमण ०-तिषिणवचि पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०-भिच्छत्त-सोल-सक०-णवुंसग०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुंच्छ-पंचिदिय०-तेजा०-कम्मइय०-हुंडसंठाण-वणण०४-श्रगुरु०४-श्रप्पसत्थवि०-तस०४-श्रिथरादिछक-णिमिण-णीचागो०-पंचेतरा० उक्क० द्विदि० कस्स० १ श्रण्ण० चदुगिद्यस्स मिच्छादिद्विस्स सागार-जागार० उक्क०संकिलि० श्रथवा ईसिमिजिभमपरिणामस्स । सादावे०-इत्थिवे०-पुरिस०-हस्स-रिद-मणुसगदि-पंचसंठा०--पंचसंघ०-मणुसाणु०--पसत्थवि०--थिरादिछक-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० १ श्रण्णदर० चदुगिद्यस्स मिच्छादिद्विस्स सागार-जागार० तप्पात्रोगगसंकिलि० ।
- ८५. णिरयगदि-वंडिविब्-वंडिविव्यंगो०-िणरयाणु० उक्कः हिद् क्रह्सः ? अएणद् किरिक्खस्स वा मणुसस्स वा मिच्छाद् सागार-जा० उक्क०संकिलिः। तिरिक्खगदि-अोरालि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेवब्-तिरिक्खाणुपु०--उज्जोवव् उक्क० हिद्वि कस्स० ? अएणद् वेवस्स वा एएरइगस्स वा मिच्छाद् सागार-जा०

संक्रेश परिणामोंसे होता है। साता वेदनीय त्रादि ४१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है और मनुष्यायु व तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे होता है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

८३. त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंका भक्क पञ्चेन्द्रियोंके समान है। तथा त्रस त्रपर्याप्तक जीवोंका भक्क पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रपर्यापकोंके समान है।

- दर्श. पाँचो मनोयोगी श्रीर तीन वचन योगी जीवों में पाँच शानावरण, नौ दर्शना वरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, श्ररित, शांक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचनुष्क, श्रगुरुलघु चनुष्क, श्रप्रशस्त विद्वायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कान है? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्रेश परिणामवाला श्रथवा श्रस्य परिणामवाला चार गतिका मिथ्याद्दष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। साता वेदनीय, क्षीवेद, पुरुषवेद हास्य, रित, मनुष्यगित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्वायोगित, स्थिरादिक छह श्रीर उद्यगित्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत श्रीर तत्यायोग्य संक्रेश परिणामवाला श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।
- म्थ. नरकगति, वैकियिक शरीर, वैकियिक श्राक्षोपाक श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीके उत्हृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ! साकार जागृत श्रीर उत्हृष्ट संक्रेश परिणामवाला श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रथवा मनुष्य मिथ्यादिए जीव उक्त प्रसृतियोंके उत्हृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ! तिर्यञ्च गति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राक्षोपाक्ष, श्रसम्प्राप्तास्त्रपाटिका संहनन, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतके उत्हृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ! साकार जागृत श्रीर उत्हृष्ट

उक्क० संकि० अथवा ईसिमिज्भिमपरिणा॰ । चदुएणं आयुगाणं ओघं । एईदिय॰आदाव-थावर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० ईसाणंतदेव० मिच्छादिद्वि०
सागार-जा० उक्क०संकिलि० अथवा ईसिमिज्भिमपरिणा० । देवगदि-तिएणजादिदेवाणुपु०-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद्र० मणुसस्स वा
तिरिक्ष्यस्स वा मिच्छादिद्वि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । आहार०-आहार०
अंगो०-तित्थयरं ओघं । विचजो० असच्चमो० सो चेव भंगो । एवरि उक्कस्ससंकिलिद्वाणं तप्पाओग्गसंकिलिद्वाणं च अएणद० सिएणस्स त्ति भाणिद्व्वं ।

८६. कायजोगि॰ मूलोघं । त्र्रोरालियका॰ मणुसपज्जत्तभंगो । एवरि मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा पंचिदिय॰ सिएए० ति भाणिद्व्वं । त्र्रोरालियमि॰ पंचणा॰-एवदंसणा॰-सादावे०-भिच्छत्त-सोलसक॰-एवुंस॰-त्र्रादि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्ख-गदि-एइंदि०-त्र्रोरालि॰-तेजा॰-क॰-हुंडसं०-वएए०४-तिरिक्खाणु॰-त्र्रगुरु०-उप०-थावर-सुहुप-त्र्रपज्जत्त-साधार॰-त्र्राथरादिपंच०-एीचागो०-एिपिए-पंचतरा॰ उक्क॰

संह्रेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी हैं। चार आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हें? साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम
परिणामवाला अन्यतर पेशान कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगति, तीन जाति, देवगत्यानुपूर्वी, सूझम, अपर्यात और साधारण
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हें? साकार जागृत और तत्यायोग्य संक्रेश
परिणामवाला अन्यतर तिर्धक्ष और मनुष्य जीव उक्त प्रकृतियोंके उक्तृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी
है। तथा आहारक श्रीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी ओघके समान है। वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंके इसी प्रकारका
मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँपर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला और तत्प्रायोग्य संक्रेश
परिणामवाला अन्यतर संक्षी जीव ऐसा कहना चाहिए।

विशेषार्थ—पाँचों मनोयोग श्रीर सत्य, श्रसत्य, तथा उभय वचनयोग संक्षी पञ्चेन्द्रियके होते हैं। तथा सामान्य श्रीर श्रमुभय वचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर होते हैं पर यहाँ उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार चल रहा है, इसलिए इन दोनों वचनयोगोंकी श्रपेत्ता संक्षी जीवके हो उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिए। यहाँ सब योगोंमें बन्ध १२० प्रकृतियों का ही होता है। शेष विशेषता मृलमें कही ही है।

द६. काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है। श्रीदारिककाययोगी जीवोंका भक्त मनुष्य पर्यातकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँपर पञ्चेन्द्रिय संक्षी, मनुष्य श्रीर तिर्यञ्च जीव स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिए। श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच श्लानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद,श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति,श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्यात, साधारण, श्रस्थिर श्रादिक पाँच, नीच गोत्र, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? साकार जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्षेश परि-

डिदि॰ कस्स॰ ? अग्णदर॰ मणुसस्स वा तिरिक्लस्स वा सागार-जा० उक्क॰ संकिलि॰ । देवगदि॰ ४-तित्थयर० उक्क॰ डिदि॰ कस्स० ? अग्णद॰ सम्मा॰ तप्पाओग्गसंकिलि॰ उक्क॰ संकिलि॰ वट्ट॰ । सेसाणं उक्क० डिदि॰ कम्स० ? अग्ण० मणुस॰ तिरिक्लि॰ पंचिदिय० सग्णि० सागार-जा॰ तप्पाओग्ग-संकिलि॰ । दो आयु॰ मणुसअपज्जतभंगो ।

८७. वेउव्विये पंचणा०-णवदंसणा०-त्रसादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-श्रोरालि०-तेजा-क०-हुंडसंठा०-वरण्०४-तिरि-क्खाणु०-श्रगु०४-उज्जोव०-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-श्रथरादिपंच०-णिमिण-णीचा-गो०-पंचंतराइगाणं उक्क० दिदि० कस्स० १ श्रगण्द० देवस्स वा सहस्सारंतस्स णेरइगस्स वा मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० श्रथवा इसिमजिक्समपरि०।

णामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रोर तिर्यञ्च उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगित चतुष्क श्रोर तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? तत्प्रायाग्य संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर सम्यग्दिए श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत श्रोर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रीर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संझी श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। तथा दो श्रायुओंका भङ्ग मनुष्य श्रपयितकोंके समान है।

विशेषार्थ—काययोग चारों गतियोंमें संभव है, इसलिए काययोगमें सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रोधके समान बन जाता है। श्रोदारिककाययोग तिर्यञ्च श्रौर मनुष्योंके ही होता है, इसलिए इसमें श्रोधके समान सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व नहीं प्राप्त होता। श्रतः जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रोधसे मनुष्य और तिर्यञ्चोंके या मनुष्योंके कहा है वह तो उसी प्रकार कहना चाहिए श्रौर जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व चार गतिके जीवोंके कहा है वह देव श्रौर नारकी के न कहकर केवल मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चोंके ही कहना चाहिए। तथा जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी देव या देव श्रौर नारकी जीव कहा है उनका स्वामी मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चको कहना चाहिए। मात्र उनका इस योगमें श्रादेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। इसमें नरकायु, देवायु, नरकिक श्रौर आहारकिकिक सिवा ११४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इसमें नरकायु, तेवायु, नरकिक श्रौर आहारकिकिक सिवा ११४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। श्रोप विशेषता मृलमें कही ही है। यहाँ जा खास वात ध्यान देन योग्य है वह यह कि श्रोदागिक मिश्रकाययोगमें देवचतुक्कका वन्ध मिश्रयात्व श्रौर सासादनगुणस्थानमें नही होता, इसिकए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यन्दिए जीवक घटित करके वतलाया है।

८७. वैक्तियिककाययोगमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, श्रसातांवंदनीय, मिण्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवंद, श्ररित, शोक, भय, जुगुण्सा, तिर्यञ्चगति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रथवा श्रथ्या परिणामवाला श्रथवार कल्प तकका

सादावे०-इत्थिवे॰-पुरिस॰-इस्स-रिद्-मणुसगिद्-पंचसंठा॰-पंचसंघ०-मणुसाणु०-पसत्थिवि०-थिरादिञ्जक्क०-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० ? ऋएण० णाणावरण-भंगो । एवरि तप्पात्रोग्गसंकिलि० ।

द्रातित्वायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएए० देवस्स वा एरइगस्स वा मिच्छादि० तप्पाओगगिवसुद्ध० । मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएएद० देवस्स वा एरइगस्स वा ृसम्मादिद्विस्स वा मिच्छादि० तप्पाओगगिवसुद्ध० । तित्थयर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएएद० देवस्स वा एरइगस्स वा सम्मादिद्विस्स उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएएद० देवस्स वा एरइगस्स वा सम्मादिद्विस्स उक्क० संकिति० । एइंदि०-आदाव-थावर० देवोघं । पंचिदिय०-ओरालिय०-अंगो०-असंपत्तसेव०-अप्पतत्थवि०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएएदर० देवस्स सण्वकुमार याव सहस्सारंतम्स एरइयस्स वा मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिति० । एवं चेव वेउव्वियमिम्स० । एवरि आयु० एत्थि ।

देव श्रथवा नारकी मिण्यादृष्टि वैक्रियिक काययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध का स्वामी है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरूपवेद, हास्य, रित, मनुष्यगित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्वायोगित, स्थिरादिक छह श्रीर उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? श्रन्यतर ज्ञानावरणका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला नारकी श्रीर देव जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि तत्यायोग्य संक्लेश परिणामवाला वैक्रियिक काययोगी जीव इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है।

प्या तर्यश्च श्रायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर देव श्रीर नारकी मिध्यादिष्ट वैक्रियिक काययोगी जीव तिर्यञ्चायुके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर देव श्रीर नारकी सम्यग्दिष्ट श्रथवा मिध्यादिष्ट वैक्रियिक काययोगी जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर देव श्रीर नारकी
सम्यग्दिष्ट वैक्रियिक काययोगी जीव तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी है । एकेनिद्रय श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी सामान्य देवोंके समान है ।
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्तृपाटिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित,
त्रस श्रीर दुःखर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हे । साकार जागृत श्रीर उत्कृष्ट
संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर सानत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकका देव श्रीर नारकी
मिथ्यादिष्ट वैक्रियिक काययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।
इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्म
का बन्ध नहीं होता ।

विशेषार्थ—वैक्रियक काययोग देव श्रौर नारिकयों के होता है। इसमें वन्धयोग्य प्रकृतियाँ १०४ हैं। इनमें से एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रौर स्थावर इन तीन प्रकृतियों का बन्ध नरकगतिमें नहीं होता, इसिलए इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी देव ही होता है। शेष सब प्रकृतियों का बन्ध नारकी श्रौर देव दोनों के होता है। इसिलए उनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी देव श्रौर नारकी दोनों प्रकारके जीव कहे हैं। वैक्रियक मिश्रकाययोगमें

८६. त्राहार०-त्राहारिम० पंचणा०-छदंसणा०-त्रसादावे०-चदुसंज०-पुरिस०त्ररिद-सोग-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदिय०-वेउिवय०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउिवयत्रंगो०-वण्ण०४-[देवगइपात्रोगगाणुपुविव]-त्रगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-त्राथर-त्रमुभसुभग-सुस्सर-त्रादे०-त्रजस०-णिमिण-तित्थय०-उच्चागो०-पंचेतरा० उक० हिदि०
कस्स० १ त्रण्ण० सागार-जा० उक० संकिलि०। सादावे०-हस्स-रिद०-थिर-सुभजस० उक० हिदि० कस्स० १ त्रण्ण० सागार-जागार० तणात्रोगगसंकिलि०'।
देवाउ० उक० हिदि० कस्स०। त्रण्णद० पमत्तसंज० सागार-जा० तणात्रोगग-

६०. कम्मइग० पंचणा०-एवदंसणा०-त्रसादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-एावुंस०-त्रपदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-स्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०- वरुए०४-तिरि--

श्रायुबन्ध नहीं होता, इसलिए पूर्वोक्त १०४ प्रस्तियों मेंसे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु इन दो श्रायुत्रोंको कम कर देने पर बन्ध योग्य कुल प्रस्तियाँ १०२ रोप रहती हैं। इनका वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें वन्ध होता है। रोप सब विरोषता मृलमें कही ही है।

द्रश्राहारककाययोग श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगमें पाँच क्षानावरण, छ्रह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवंद, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुष्सा, देवगित, पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्षियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्षियिक श्राहोपाह, वर्णचतुष्क, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तिवहायोगिति, श्रस चतुष्क, श्रास्थर, श्रश्चभ, सुभग, सुखर, श्रादय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, उद्यगीत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ श्रीर यशःकीर्तिक उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत स्थितवन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—प्रमत्तसंयत जीवके ६३ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। ब्राहारक काययोग ब्रीर ब्राहारक मिश्रकाययोग इटें गुणस्थानमें ही होते हैं, इसिलए इनमें भी इन्हीं ६३ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उसमें भी इन दोनों योगोंमें किन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कीन है यह सब विशेषता मूलमें कही ही है। श्राहारक मिश्रकाययोगमें श्रायुवन्ध नहीं होता यह बात गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा ११८में कही है पर यह बात वहाँ किस आधारसे कही गई है यह स्पष्ट नहीं होता। महाबन्ध मूल बन्ध है। इसमें तो सर्वत्र ब्राहारकमिश्रकाययोगमें ब्रायुवन्धका निर्देश किया है। यही कारण है कि यहाँ भी देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व दोनों योगवाले जीवोंके कहा है।

९०. कार्मणकाययोगमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, श्ररति,शोक, भय,जुगुन्सा, तिर्यञ्चगति,श्रीदारिकशरीर, तंजस-शरीर, कार्मणशरीर, श्रुगडमंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुढलघु, उपघात,

१. संकिति० देवगदि० ४ उक्त० इति पाउः।

क्लाणु॰-अगु॰-उप॰-अथिरादिपंच-िणिमिण-णीचागोद-पंचंतरा॰ उक्क० हिदि० कस्स० ? अगण् चदुगदियस्स पंचिदियस्स सिष्णस्स मिच्छादि॰ सागार-जा॰ उक्क॰ संकिलि॰। सादावे॰-इत्थि०-पुरिस॰-इस्स-रिद-मणुसगिद-पंचसंठा०-पंचसंघ०--मणुसगिदिपाओग्ग॰-पसत्थिवि॰-थिरादिछक-उच्चागो॰ उक्क० हिदि० कस्स० ? अग्णाद॰ चदुगिद्यस्स पंचिदियस्स सिष्णस्स मिच्छादि॰ सागार-जा० तप्पाओ० संकिलि॰।

६१. देवगदिचदु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? श्राएण० दुगदियस्स सम्मादिद्विस्स सागार-जा॰ उक्क० संकिलि॰ । तित्थय० उक्क॰ द्विदि॰ कस्स० १ ऋएएाद० तिग-दियस्स सम्मादि॰ सागार-जा० उक्क० संकित्ति॰ । एइंदिय॰-त्र्यादाव-थावर० उक्क० हिदि॰ कस्स॰ ? त्र्रारण० ईसार्णतदेवस्स सागार-जागार० उक्क॰ संकिलि॰। णवरि एइंदि॰-थावर० तिगदियस्स त्ति भाणिदव्वं । बीइंदि॰-तीइंदि०-चदुरिंदि० उक्क० द्विदि० कस्स० ? ऋएएएद० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सागार-जा० पंचिदि ॰-ग्रोरालि ॰ ग्रंगो ॰-ग्रसंपत्तसेव ०-ग्रप्पसत्थ ०-तस-तप्पात्र्यो॰संकिलि० । दस्सर॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स० ? ऋएए।० देवस्स वा सहस्सारगस्स ऐएरइगस्स वा श्रस्थिर श्रादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध-का स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर चारगतिका पञ्चेन्द्रिय संबी मिथ्यादृष्टि कार्मणकाययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादिक छह श्रौर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर चार गतिका पञ्जेन्द्रिय संबी मिथ्यादृष्टि कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

९१. देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकारजागृत श्रीर उत्कृप्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर दो गितका सम्यग्दिष्ट कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तोर्थं इर प्रकृतिके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकारजागृत श्रीर उत्कृप्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर तीन गितका सम्यग्दिष्ट कार्मणकाययोगी जीव तीर्थं इर प्रकृतिके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकारजागृत श्रीर उत्कृप्ट संक्रेश परिणामवाला श्रन्यतर पेशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतियों के उक्तर्प्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय श्रीर स्थावर प्रकृतिके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी तीन गितका जीव है यहाँ कहना चाहिए। द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति श्रीर वत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर तिर्थञ्च और मनुष्य कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर तिर्थञ्च और मनुष्य कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। पञ्चिन्द्रयजाति, श्रीदारिक श्रांगोपंग, श्रसम्प्र।सास्पाटिका संहनन, भप्रशस्त विहायोगित, त्रस श्रीर दुस्चर प्रकृतिके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत श्रीर उत्कृप्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर सहस्रार कल्पका देव श्रीर नारकी मिथ्यादिष्ट कार्मण काययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

मिच्छादि॰ सागार॰-जा॰ सउकस्ससंकिति॰। पर॰-उस्सा॰-उज्जोव-बादर-पज्जत-पत्तेयसरी॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? ऋएएद॰ देवस्स वा ऐरइयस्स वा सागार-जा॰ उक्क॰ संकिति॰। सुहुम॰-अपज्ज॰-साधार॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? ऋएएद॰ मणुसस्स वा तिरिक्खस्स वा पंचिदि॰ सिएए। मिच्छादि॰ सागार-जा॰ उक्क॰ संकिति॰।

- हर. इत्थिवं पंचणा णवदंस असादावं मिच्छत्त सोलसक णवुं सग अरिद् सोग भय दुगुं तेजा क हुं डसं वएण ४ अगुरु ४ वादर पज्जत्त पत्तेय अथिरादिपंच णिमिण णीचागो पंचंत उक द्विद कस्स १ अएण तिगदियस्स सिएणस्स मिच्छादि सागार जा उक संकिति अथवा ईसिमिज अमपरिणा मस्स । सादावे इत्थि पुरिस इस्स रिद मणुसगदि पंच संठा अगरा लि अंगो अस्संघ मणुसाणु पसत्थिव थिरादि छक उक द्विद कस्स १ अएण तिगदियस्स सिएणस्स सागार जा तणा अो उक संकिति ।

परघात, उच्छ्यास, उद्योत, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर प्रकृतिके उत्सृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत और उत्सृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्सृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतिके उत्सृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत और उत्सृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संक्षी और मिथ्यादिष्ट कार्मणका-ययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्सृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्ध—कार्मशकाययोगमें चारों श्रायु, नरकद्विक श्रीर श्राहारकद्विक इन ८ प्रकृतियोंके सिवा ११२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। शेष विशेषता मृलमें कही ही है।

९२. स्त्रीवेदमें पाँच शानावरण, नौ दर्शनावरण, स्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अध्या चल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गितका संश्री मिध्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुपचेद, हास्य, रित, मनुष्यगित, पाँच संस्थान, औदारिक आक्रोपाक, छह संहनन, मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वा, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर आदिक छह और उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर तीन गितका संश्री स्त्रीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी है।

९३. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट श्रायाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें विद्यमान श्रन्यतर मनुष्य श्रीर तिर्यञ्जयोनि संबी मिध्यादि स्त्रीवेदी जीव नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार तिर्यञ्जायु श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी

याए आवाधाए उक्कस्सिटिदि० वट्ट०। एवं निरिक्ख-मणुसायूणं। एवरि तप्पाओग्ग-विसुद्धस्स त्ति भाणिदव्वं। देवायुग० उक्क० द्विदि० कस्स०? अएएएद० पमत्त-संजद० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्कस्सियाए आवाधाए उक्क० द्विदि० वट्ट०।

६४. णिरयगदि-पंचिद्यजादि-वेउव्वि॰-वेउव्वि॰अंगो०--णिरयाणु०-अण्प-सत्थविहा०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि॰ कस्स॰ ? अण्णद० मणुसस्स वा तिरिक्खस्स वा सिण्णस्स सागार-जा॰ उक्क॰ संकिलि० अथवा ईसिमिन्भिमपरि॰। तिरिक्ख-गिद-एईदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु॰-आदाउज्जो॰-थावर० उक्क० द्विदि० कस्स॰ ? अण्णदरीए सोधम्मीसाणंताए देवीए मिच्छादि॰ सागार-जा॰ उक्क॰ संकिलि० अथवा ईसिमिन्भिमपरिणा०। देवगदिदुग-तिण्णिजादि०--सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णदरीए मणुसिणीए वा तिरिक्खिणीए वा सण्णीए मिच्छादि॰ तप्पाओग्गसंकिलि०। आहार॰-आहार०अंगो॰ उक्क॰ द्विदि० कस्स० ? अण्णद० मणुसीए असंजद्सम्मिदिद्दीए सागार-जा॰ उक्कस्स-संकिलि०। [ एवं चेव पुरिसवेदे। णवरि सगविसेसा जाणिय भाणिद्व्वो।

विशेषता है कि तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला स्त्रीवेदी जीव इन दोनों श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए। देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितवन्धमें विद्यमान श्रन्यतर प्रमत्तसंयत स्त्रीवेदी जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है।

६४. नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति. वैकियिक शरीर, वैकियिक ग्राङ्गोपाङ्ग, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस श्रीर दुखर प्रकृतिके उन्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रव्य मध्यम परिणामवाला श्रान्यतर मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च संक्षी स्त्रीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, त्रातप, उद्योत श्रौर स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परि-णामवाली श्रथवा बरूप मध्यम परिणामवाली श्रन्यतर सौधर्म श्रौर ऐशान करूपकी देवी उक्त प्रकृतियोंके उत्क्रप्र स्थितिवन्धका स्वामी है। देवगतिद्विक, तीन जाति, सहम, अपर्याप्त श्रौर साधारण प्रकृतिकं उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाली श्रन्यतर मनुष्यिनी श्रौर तिर्यञ्चिनी संबी मिथ्यादृष्टि जीव उक्न प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। श्राहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृप्ट संक्लेश परिणामवाला श्रौर प्रमत्त संयत गुणस्थानके श्रीममख हन्ना श्रन्यतर श्रप्रमत्तसंयत स्त्रीवेदो जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है तीर्थं कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? साकार जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला ऋन्यतर मन् ियनी ऋसंयत सम्यग्दिष्ट जीव तीर्थं इर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पुरुषवेदमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रपनी विशेषता जानकर कथन करना चाहिए।

विशेषार्थ-स्त्रीवेदमें स्रोघके समान १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है। मात्र नारिकयोंमें

६५. णवुंसगवेदे पंचणाणा॰-णवदंसणा॰-श्रसादा॰-मिच्छत्त-सोलसक॰णवुंसगवे॰-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं छा-तेजा॰-कम्म॰-हुं ड०-वग्ण॰४-श्रगुरु०४-वादरपज्जत्त-पत्तेय॰-श्रथिरादिपंच-िणिमिण-णीचागो०-पंचंत॰ उक्क॰ द्विदि० कस्स ?
श्रम्ण० मणुस्सस्स वा तिरिक्ष्वस्स वा ] णेरइयम्स वा पंचिदियस्स सिण्णस्स
मिच्छादि० सागार-जा० उक्क॰। सादादीणं एवं चेव। णिरयगदिचदुकस्स उक्क॰
द्विदि० कस्स० ? श्रम्णद० मणुसस्स वा तिरिक्ष्वस्स वा पंचिदि० सिण्णस्स
मिच्छादि० सागार-जा० सज्जक्सससंकिलि०। तिरिक्ष्वगदि-श्रोरालि०श्रोरालि०श्रंगो०-श्रसंपत्तसेवट्ट०-तिरिक्ष्वाणु०-उज्जोव० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
श्रम्णद० णेरइय० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क०मंकिलि० श्रथवा इसिमिज्भम-परिणा०। देवगदि-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय०-देवाणुपु०-श्रादाव-थावरस्रदुम०-श्रपज्ज०-साधार० उक्क० द्विदि० कस्स० ? श्रम्ण० मणुस० तिरिक्ष्व०
पंचिदि० सिण्ण० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाश्रोग्गसंकिलि०। सेसाणं पग-दीणं मूलोघं।

नपुंसकवेदका उदय नहीं होता इसलिए इनके सिवा शेष तीन गतिके जीव जहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है, यथायोग्य स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी कहें गये हैं। पुरुपवेदका उदय भी नारिकयोंके नहीं होता, इसलिए इनमें भी स्त्रीवेदी जीवोंके समान शेष तीन गतिके जीव सब प्रकृतियोंके यथायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी हैं। अन्तर इतना है कि स्त्रीवेदके स्थानमें इनमें पुरुषवेद कहना चाहिए। तथा अन्य विशेषताएँ भी विचारकर उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिए।

९५. नपुंसक वेदमें पाँच ब्रानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, द्वग्द-संस्थान, वर्णचतुरक, श्रगुरुलघुचतुरक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? कोई एक मनुष्य, तिर्यञ्च या नारकी जो पञ्चेन्द्रिय हैं, संबी हैं, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत हैं श्रीर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। साता श्रादिका इसी प्रकार है। नरकगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी काँन है? साकार जागत और अपने योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर मन्ध्य श्रीर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संबी मिथ्यादिए नपुंसक वेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है । तिर्यञ्जगति, श्रीदारिकशरोर, श्रीदारिकशरीर श्राहोपाह, श्रसम्प्राप्तासुपादिकासंहनन, तिर्यञ्जगतिप्रायोग्यानपूर्वी, श्रीर उद्योत प्रकृतियोंक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रत्य मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर नारकी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, श्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वा, श्रातप, स्थावर, सूक्स, त्रपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्यायोग्य सक्लेश परिणामवाला ऋन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चे न्द्रिय संबी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उक्क प्रकृतियोंके उन्कृष्ट रियतिबन्धका स्वामी है। तथा शेष प्रकृतियोंका भन्न मुलोघके समान है।

६६. अवगद्वे० पंचणा०-चदुदंस०-सादावे०-चदुसंज०-जसगित्ति०-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अएण० उवसमादो परिवदमाणस्स अणियद्विवादर-सांपराइयस्स से काले सवेदो होहिदि त्ति णवुंसगवेदाणुविदस्स ।

६७. कोधादिष्ठ मूलोघं । मदि-सुद्० मूलोघं । एवरि देवायु॰ उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएएएद॰ मणुसस्स वा मणुसिएणिए वा सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्धस्स । विभंगे मूलोघं । देवायु० मदि॰भंगो ।

हर्षे. आभि ॰ - मुद् ॰ - ओधि ॰ पंचणा ॰ - छदंस ॰ - असादा ० - वारसक ॰ - पुरिस ॰ - अरिद-सोग-भय-दुगुं - पंचिदिय ॰ - तेजा ० - क ॰ - समचदु ० - वएण ० ४ - अगुरु ॰ ४ - पसत्थिव ० - तस ० ४ - अथिर - असुभ - सुभग - - सुस्सर - - आदे ० - - आजस ० - णिमिण - उच्चागो ० - पंचेतरा ॰ उक्क ॰ द्विदि ॰ कस्स ० १ अएणद ० चदुर्गाद्यस्स असंजदसम्मादिद्विस्स सागार-जा ॰ उक्क ० संकि लि ॰ मिच्छत्ताभिम्रहस्स चरिमे वद्दमाण्यस्स । सादाव ० - हस्स - रदि-थिर-

विशेषार्थ - नपुंसक वेद तीन गतियोंमें होता है मात्र देव नपुंसक नहीं होते। इसिलए यहाँ तीन गतियोंकी ऋषेचा नपुंसकवेदमें जहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्भव है उसका निर्देश किया है। नपुंसकवेटमें भी १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह स्पष्ट ही है।

९६, श्रपगतवेदमें पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रौर पांच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणो पर चढ़कर गिरनेवाला श्रनिवृत्ति बादर साम्परायिक जीव जो तदनन्तर समयमें सवेदी होगा वह श्रपगत वेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति- बम्धका स्वामी है।

विशंषार्थ — श्रापातवेदमं उक्त २१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। फिर भी वह नपुंसकवेदसे उपशम श्रेणीपर चढ़कर गिरनेवाले श्रानिवृत्ति जीवके सवेदी होनेके पूर्व समयमें होता है, क्योंकि नपुंसकवेदका उपशम सर्वप्रथम और उदय श्रन्य वेदोंकी श्रपेत्ताबाद में होता है, इसलिए इस वेदसे श्रवेदी हुए जीवके सवेदी होनेके एक समय पूर्व श्रन्य वेदोंसे श्रवेदी हुए जीवकी श्रपेत्ता सर्वोत्कृष्ट स्थितबन्ध सम्भव है।

९.9. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। मत्यक्षानी श्रोर श्रुताक्षानी जीवोंमें श्रुपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धके स्वामीका भक्न मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत श्रोर तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रोर मनुष्यिनी, मत्यक्षानी श्रोर श्रुताक्षानो जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। विभन्नक्षानमें श्रुपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी मूलोधके समान है। देवायका भक्न मत्यक्षानियोंके समान है।

९८. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रियजाति,
तैज्ञसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीतिं, निर्माण, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत,
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला भिष्यात्वके श्रभिमुख श्रन्तिम समयमें विद्यमान श्रन्यतर चार

१. मूलपती कोडाकोडी मूलोघं इति पाठः ।

सुभग-जसिंग उक्क हिदि कस्स ? अएएद चदुगिदयस्स असंजदसम्मादि सागार-जागार विष्णाओग्गसंकिति सत्थाएं वट्टमाएायस्स ।

हिद कस्स० ? अरण्य देवस्स वा णेरइयस्स वा ति भाणिदव्यं। मणुसायु उक्क० हिदि कस्स० ? अरण्य देवस्स वा णेरइयस्स वा ति भाणिदव्यं। मणुसगिद्-अरोरालिय अंगो व्याप्त विज्ञारिस व्याप्त प्राप्त प्राप्त विविश्व कस्स० ? अरण्यद् विद्ये विद्ये विद्ये विद्ये कर्म श्री अर्ण्यद् विद्ये व

गतिका श्रसंयत सम्यग्दिष्ट जीव उक्त प्रकृतियोंके उक्तप्ट स्थितबन्धका स्वामी है। सातावेद-नीय, हास्य, रित, स्थिर, सुभग श्रीर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कीन है? श्रन्यतर जो चार गतिका श्रसंयत सम्यग्दिष्ट है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परि-गामवाला है श्रीर स्वस्थानमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है।

रत्ता है । देवायु, श्राहारक शरीर, श्रहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ऐसा यहाँ कहना वाहिए । मनुष्यगति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ष्णभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, मिध्यात्वके श्रीममुख है श्रीर श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगित चनुष्कके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यत्य श्रसंयत सम्यग्दिए, तिर्थञ्च श्रीर मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रीर मिध्यात्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—तीन श्रक्षानों में श्राहारकि क्र शेर तीर्थ क्र प्रश्तिका बन्ध नहीं होता। इनके सिवा ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है पर देवायुके सिवा इन सबका श्रोध उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टिके ही होता है इसिलए इनमें देवायुके सिवा शेप ११६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान कहा है। देवायुका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें श्रिधकसे श्रिधक स्थितिबन्ध ३१ सागर होता है सो भी वह किसी भी मिथ्यादृष्टिके नहीं होता किन्तु परम विशुद्ध परिणामवाले द्रव्यिलक्षी साधुके होता है, इसिलए देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके सम्बन्धमें इतनी विशेषता जाननी चाहिए। श्राभिनिबोधिक क्षान श्रादि तीन सम्यग्रानों में श्राहारकि किको मिलाकर श्रविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धको प्राप्त होनेवाली ७७ प्रकृतियोंके साथ कुल ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सो इनमेंने श्राहारकि किके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जानना चाहिए। मात्र श्राहारकि किके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रमादके सम्मुख दुए श्रममक्ष स्थित जीवके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंके होने पर होता है। शेष विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है।

- १००. मण्पज्जवणाणीस्र पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-चदुसंज०-पुरिसवे०अरिद-सोग-भय-दुगुं०-देवगिद्-पंचिदि०-वेउिवय०-तेजा०-क०--समचदु०--वेउिव०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणुपु०-अगुरु०४-पसत्थिव०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर—
  आदे०-अजस०-णिमिण-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अण्ण० पमत्तसंजदस्स सागार-जा० उक्क० संकित्ति० उक्कस्सण् द्विदिवंथे वद्दमाणस्स असंजमाभिम्रदस्स चरिमे उक्कस्सण् द्विदिवं०। सादावे०-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जसगित्ति० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अण्ण० पमत्तसंजि०।
- १०१. देवायु॰-आहार॰-आहार॰अंगो०-तित्थयरं उक्क॰ हिदि० कस्स॰ १ पमत्तसं नदस्स सागार-ना॰ उक्क० संकिलि० असं नमाभिमुहस्स चिरमे उक्कस्सए हिदि- वंधे वद्दमाणयस्म । एवं सं नमाणुवादेण सं नद्द॰-सामाइ०-छेदो० । एविर पहमदंड आमिच्छात्ताभिमुहस्स । परिहारस्स वि तं चेव । एविर सव्वाओ पगदी ओ उक्कस्स संकिलि॰ सामाइय-छेदोव॰अभिमुहस्स भाणिद्व्वं।
- १००. मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें पाँच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाित, वेिक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेिक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण-चतुष्क, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर, श्रगुभा, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इन प्रश्तियोंके उत्रुप्त स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है, उत्रुप्त संक्लेश परिणामवाला है, उत्रुप्त स्थितवन्धक कर रहा है, श्रसंयमके श्रीभमुख है श्रौर श्रन्तिम उत्रुप्त स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रश्तियोंके उत्रुप्त स्थितवन्धका स्वामी है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रुभ श्रौर यशःकीर्ति इन प्रश्तियोंके उत्रुप्त स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो स्वस्थानमें श्रवस्थित है, साकार जागृत है श्रौर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्रुप्त स्थितवन्धका स्वामी है।
- १०१. देवायु, श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, श्रसंयमके श्रीभमुख है श्रौर श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिवन्धमं श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयम मार्गणाके श्रमुवादसे संयत, सामायिक संयत श्रौर छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेन, पता है कि प्रथम दण्डककी कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी यह जीव मिथ्यात्वके श्रीभमुख होने पर होता है । परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो परिहारिवशुद्धिसंयत जीव उत्कृष्ट संक्लेश परि-णामवाला हो श्रौर सामायिक छेदोपस्थापनाके श्रीभमुख हो वह सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए।

१०२. सुहुमसंपरा० पंचणा०-चदुदं०-सादावे०-जसिग०-उच्चागो०-पंचंतरा० उक्क० हिदि॰ कस्स॰ ? अरणा० उवसामगस्स परिवदमाणस्स से काले अणियही होहिदि ति ।

१०३. संजदासंजदः पंचणाः -छदंसणाः -ऋसादाः -ऋहकः -पुरिसः -ऋरादः सोग-भय-दुगुं ०-देवगदि-पंचिदियः -वेडिव्वयः -तेजाः -कः -समचदुः -वेडिव्वः श्रंगोः -वणणः ४-देवाणुः -ऋगः ०४-पसत्थविः -तसः ०४--ऋथरः -ऋभः -सभगः -सस्सरः ऋदिः अजसः -िणिगिण-उच्चागोः -पंचंतः उक्कः द्विदिः कस्सः १ ऋणणः तिरिक्खः मणुसः सागार-जाः उक्कः संकिलिः मिच्छत्ताभिमुहस्सः । सादावेः -हस्सः रदिः थिरम्मः -जसगिः उक्कः द्विदिः कस्सः १ ऋणणः सत्थाणे तणाञ्चोगगसंकिलः । देवायुः उक्कः द्विदिः कस्सः १ ऋणणः तिरिक्खः मणुसः तणाञ्चोगगसंकिलः । देवायुः उक्कः द्विदः कस्सः १ ऋणणः तिरिक्खः मणुसः तणाञ्चोगगविमुद्धः । तित्थयः

विशेपार्थ—मनःपर्ययक्षानमें प्रमत्तस्यत गुणस्थानमें बन्धको प्राप्त होनेवाली ६३ प्रकृतियाँ और श्राहारकद्विक इन ६४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी संबंधी विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है। संयत, सामायिकसंयत श्रीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कथनमें मनःपर्ययक्षानीके कथनसे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ये भी छंठे गुणस्थानसे होते हैं। मात्र मनःपर्ययक्षानमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय श्रसंयमके सम्मुख होने पर ऐसा कहे श्रीर उक्त संयमोंमें मिथ्यात्वके सम्मुख होने पर ऐसा कहे। कारण स्पष्ट है। परिहारविद्याद्विसे च्युत होकर जीव सामायिक या छेदोपस्थापनाको प्राप्त होता है, इसलिए इसमें प्रथम दण्डकके स्वामीका कथन करते समय इन दोनों संयमोंके सम्मुख हुए जीवके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए।

१०२. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें पाँच श्वानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेद-नीय, यशःकीति, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर उपशामक जीव जो उपशम श्रेणिसे गिर रहा है श्रीर तद्वनन्तर समयमें श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होगा वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

१०३. संयतासंयत जीवोंमं पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, थाठ-कपाय, पुरुपवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चित्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय १न प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लश परिणामवाला है श्रीर मिथ्यात्वके श्रीभमुख है वह जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रुभ, यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर संयतासंयत जोव जो स्वस्थानमं श्रवस्थित है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो साकार है । तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो साकार

उक्क दिद् िकस्स १ अराण् मणुसस्स सागार-जा विक्क संकिलि असंजमा-भिम्रहस्स । असंजद पूलोघं । एवरि देवायु पदि भंगो ।

१०४. चक्खु०-अचक्खु० मृलोघं । श्रोधिदं० श्रोधिणाणिभंगो ।

१०५. किएणाए णवुंसगर्भगो । णवरि देवायु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण० मिच्छादि० सागर-जा० तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स । णील-काऊणं पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक० एवं तिरिक्खगदिसंजुत्तात्रो सन्वात्रो उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण० णेरइय० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० हिदि० संकिलि०। सादादीणं पि तं चेव भंगो । णवरि तप्पात्रोग्गसंकिलि० । आयुणि ओग्नं। णवरि

जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रीर श्रसंयमके श्रिभमुख है वह तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसंयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवायुका भङ्ग मन्यक्षा-नियोंके समान है।

विशेषार्थ — सदम साम्परायसंयत जीवोंमें जो उपशम श्रेणिसे उतरकर मृद्मसाम्पराय संयत होते हैं और उसमें भी जो अनन्तर समयमें अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होते हैं उनके ही वहाँ बँधनेवाली प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे ऐसे जीव ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्वामी कहे हैं। यहाँ कुल १७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है जिनका नाम निर्देश मूलमें किया ही है। संयतासंयत मनुष्य और तिर्यंच दो गितके जीव होते हैं। यहाँ कुल ६७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए इनमेंसे तीर्थक्कर प्रकृतिको छोड़ कर ६६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दोनों गितयोंका जीव कहा है। मात्र तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तिर्यञ्चगितमें नहीं होता, इसलिए उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मनुष्यगितका जीव कहा है। उत्कृष्ट स्थामित्वसम्बन्धी शेष विशेषताएँ मूलमें कही ही हैं।

१०४. चसुदर्शनी श्रीर श्रचजुदर्शनी जीवोंमें त्राठों कमौंके उत्हप्ट स्थितिबन्धका खामी मृतोधके समान है । श्रवधिदर्शनी जीवोंमें श्रवधिक्वानियोंके समान भक्त है ।

े विशेषार्थ—चक्षुदर्शन और श्रचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक होते हैं, इसिलए इनमें श्रोघके समान सब श्रर्थात् १२० मकृतियोंका बन्ध होता है। श्रवधिदर्शन चौथे गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थानतक होता है इसिलए इसमें श्रसंयत सम्यग्दष्टिके बन्धको प्राप्त होनेवाली ७७ श्रीर श्राहारकद्विक इन ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१०५. कृष्णलेश्यामें नपुंसकवेदियों के समान भङ्ग है। इतनी विशेपता है कि इनमें देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादिष्ट जो साकार जागृत है श्रौर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। नीललेश्या कापोत लेश्यामें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व श्रौर सोलह कथाय तथा इसी प्रकार तिर्यञ्चगति संयुक्त सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर नारकी जो मिथ्यादिष्ट है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर रहा है श्रीर संक्रेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। साताश्रादिक प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। साताश्रादिक प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। श्रायुक्र क्रिश परिणामवाला उक्त जीव सातादिक प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। श्रायुक्र क्रिश प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितबन्धका है कि देवायुक्र स्थितबन्धका स्वामी है। क्रायुक्त क्रिश स्थितबन्धका स्वामी श्रीष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुक्त स्वामी श्रीष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुक्त स्वामी श्रीष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुक्त स्वामी श्रीष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुक्त स्वामी श्रीष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुक्त स्वामी श्रीष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुक्त स्वामी श्रीष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुक्त स्वामी स्वा

देवायु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण० भिच्छादि० सम्मादि० सागार०-जा० तणात्रोग्गविसुद्ध० । णिरयगदि-वेडिव्वय०अंगो०-णिरयाणुपु० उक्क० हिदि० कस्स० ?
अएण० तिरिक्ख० मणुस० भिच्छादि० सागार-जा० उक्क०संकिलि० । देवगदि[ एइंदि०-वीइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदिय ]-जादि-देवाणुपु०-आदाव-थावर--सुहुमअपज्ज०-साधार० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । 'णीलाए तित्थयर० उक्क० हिदि० कस्स० ?
अएण० मणुसस्स तप्पाओग्गसंकिलि० । काऊए णिरयोघं ।

१०६. तेऊए पंचणा०-णवदंसणा०-ग्रसादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-त्रपदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि० याव श्रंतराइग त्ति तिरिक्खग-

उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जो साकार जागृत है और तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। नरकगित वैक्रियिक आक्षोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वी प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है साकार जागृत है और उत्कृष्ट संक्लेश-परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। देवगित, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रियजाति, वेवगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, स्वस्म, अपर्यात्त और साधारण प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है और तत्यायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। नोललेश्याम तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो तत्यायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो तत्यायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है।

विशंपार्थ — रूक्ण, नील और कापोत लेश्या चतुर्थ गुणस्थान तक होती हैं, इसलिए इनमें आहारकदिकका बन्ध नहीं होता। शेप ११८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। रूक्ण लेश्यामें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी नपुंसकवेदके समान बतलाया है सो इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदमें भी देवगतिके सिवा तीन गतिके जीव यथायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं और वही बात यहाँ भी है। मात्र देवायु इसका अपवाद है। कारण कि नपुंसकवेद नौवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए उसमें देवायुका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बन जाता है पर इत्ला लेश्यामें देवायुका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है। कारण कि यह लेश्या चौथे गुणस्थानतक होती है। उसमें भी अवरत सम्यग्दिकी अपेचा द्रव्यिलकी साधु मिध्यादिकों देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अधिक होता है, इसलिए कृष्ण लेश्यामें विशुद्ध परिणामवाला मिथ्यादिष्ट जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहा है। नील और कापोत लेश्यामें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश मूलमें किया ही है। एक यात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है और वह यह कि नरकगितमें कृष्ण लेश्याके समान नील लेश्यामें भी तीर्थंकर प्रकृतिका वत्क नहीं होता। इसलिए इस लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी सम्यग्दिष्ट मनुष्य कहा है।

१०६. पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, आसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपु सक वेद, ग्ररति, ग्रोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति श्रीर एकेन्द्रिय जातिसे

<sup>1.</sup> मूलप्रती णीवा च तित्थ-- इति पाठः ।

दिसंजुत्तात्रो उक्क० द्विदि० कस्स० ? त्राण्ण० सोधम्मीसाणंतदेवस्स मिच्छादि० सागार-जा० उक्क०संकिलि० त्रथवा ईसिमिज्भिमपरिणा०। सादावे०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स--रिद्-मणुसगिद--पंचिदिय०-पंचसंठाण--त्रोरालि०त्रंगो०--छस्संघड०--मणुस०-दोविहा०-तस०-थिरादिछक-दोसर-उचागोदा० उक्क० छिदि० कस्स० ? त्रपण्ण० देवस्स मिच्छादिहि० तप्पात्रोग्गसंकिलि०। तिरिक्खायु० उक्क० छिदि० कस्स० ? त्रपण्ण० देवस्स मिच्छादिहि० तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स । मणुसायु० उक्क० छिदि० कस्स० ? त्रपण्ण० पमत्तसंगदस्स वा तप्पात्रोग्गविसुद्ध० । देव-गदि०४ उक्क० छिदि० कस्स० ? त्रपण्ण० पमत्तसंगदस्स तप्पात्रोग्गविसुद्ध० । देव-गदि०४ उक्क० छिदि० कस्स० ? त्रपण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क०संकिलि०। त्राहार०-त्राहार०त्रंगोवंग० त्रोघं। तित्थक० उक्क० छिदि० कस्स० ? त्रपण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क०संकिलि०। त्राहार०-त्राहार०त्रंगोवंग० त्रोघं। तित्थक० उक्क० छिदि० कस्स० ? त्रपण्ण० देवस्स त्रसंज० सागार जा० उक्क०संकिलि० सात्थाणे वहमा०। पम्भाए एवं चेव। णविर यात्रो देवस्स तात्रो सहस्सारभंगो।

लंकर ऋन्तराय तक तिर्यञ्चगतिसे संयुक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर सौधर्मश्रोर पेशान कल्प तकका देव जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है,उत्कृष्ट्र संक्लेश परिणामवाला है श्रथवा श्रत्प मध्यम परिणामवालाहै वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। साता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच सस्यान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, दो विहायोगित, त्रसकाय, स्थिर श्रादिक छह, दो स्वर श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रौर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है। तिर्यञ्च श्रायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशृद्ध परिणामवाला है वह तिर्यञ्चायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रथवा सम्यन्द्रि है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्प्रायोग्य विश्रद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देव-गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य श्रथवा तिर्यञ्ज जो मिध्याद्देष्टि है. साकार जागृत है और उरुष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह देवगति चतुष्कके उत्क्रष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। त्राहारकश्ररीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उक्रप्ट स्थिति-बन्धका स्वामी श्रोधके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कौन है ? श्रन्यतर देव जो ब्रसंयत सम्यग्द्द प्रिहे. साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रीर स्वस्थान-वर्ती है वह तीर्थक्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। पद्मलेश्यामें सब प्रकृतियोंके उत्क्रष्ट स्थितिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंके उत्क्रष्ट स्थितिबन्धका स्वामी देव है उनका सहस्रार कल्पके समान भङ्ग जानना चाहिए।

विशेषार्थ — पीतलेश्यामें नरकायु, नरकगतिहिक, द्वीन्द्रियजाति, शीन्द्रियजाति, चतुरि-न्द्रियजाति, सूदम, श्रपर्याप्त श्रौर साघारण इन नौ प्रकृतियोंके सिवा शेष १११ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इस लेश्यामें जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जो जीव है उसका श्रलग श्रलग निर्देश किया ही है। मात्र तिर्यञ्चगति संयुक्त कहकर जिन प्रकृतियोंका नाम निर्देश

१. मूखपतौ मणुस० तिरिक्स० मिच्छादि० इति पाठः।

१०७. सुकाए पंचणा॰-णवदंसणा॰-श्रसादा॰--मिच्छन-सोलसक०-णवुंस०श्ररिद-सोग-भय-दुगुं॰-मणुसग॰-पंचिदियजादि-श्रोरालि॰-तेजा॰-क०-हुंडमं॰-श्रोगलि०श्रंगो॰-श्रसंपत्तसेवद्द॰-वएण०४-मणुसाणु०-श्रगुरू०४-पसत्थिव०-तस०४-श्रियरादिछक-णिमिण-णीचा०-पंचेत० उक्क० हिदि० कस्स० १ श्रएण० श्राणददेवस्स
मिच्छादि० सागार-जा० तप्पा०उक्क०संकिलि० । सादाव०-इत्थि०-पुरिस०-हस्सरिद-पंचसंटा०-पंचसंघ०-पसत्थिव०-थिरादिछक-उच्चागो० उक्क० हिदि कस्स० १
श्रएण० तस्सेव श्राणददेवस्स तप्पात्रोग्गसंकिलि० । मणुसायु० उक्क० हिदि०
कस्स० १ श्रएण० देवस्स मिच्छादि० सम्माभि० तप्पात्रोग्गविसुद्ध० । देवायु०
श्रोघं । देवगदि०४ उक्क० हिदि० कस्स० १ श्रएण० निरिच्छ० मणुस० मिच्छादि०
सागार-जा० उक्क० संकिलि० । श्राहार०-श्राहार०श्रंगो० श्रोघं । तित्थयरं नेउभंगो ।

नहीं किया है ने ये हैं—तियंश्चगित, एकेन्द्रियज्ञाति, श्रांदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुंडसंस्थान, छह संहनन, वर्णादि चार, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, श्रागुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुास, श्रातप, उद्योत, स्थावर, वादर, पर्यात, प्रत्येक शरीर, श्रस्थर, श्रग्नुभ, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर नीचगोत्र। यहाँ मूलमें दोनों न्वरोंका श्रलगसे निर्देश किया है, इसलिए स्थिर श्रादि छहमें निर्माण प्रकृतिकी परिगणना कर लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि पीत-लेश्यामें कुल ११९ प्रकृतियोंका वन्ध होता है, इसलिए दूसरे श्रादि दग्डकोंमें जिन प्रकृतियों का नामोल्लेख किया है उनके सिवा शेष सब प्रकृतियों प्रथम दण्डकमें ले लेनी चाहिए। पद्मलेश्यामें पूर्वीक ११९ प्रकृतियों में स प्रकेन्द्रिजाति, आत्रप श्रीर स्थावर इन तीन प्रकृतियोंक कम कर देने पर कुल १०८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। श्रेष विशेषता मूलमें कही ही है।

१०७, शुक्क लेक्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कवाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रीदा-रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुंडसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोणाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासूपा-टिका संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, ऋगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रस-चतुष्क, श्रस्थिरादिक छह निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर आनतकल्पका देव जो मिथ्यादृष्टि है,साकार जागृत है और तत्त्रायोग्य उन्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है यह उक्क प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। सातावदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन,प्रशस्त विहा-योगति, स्थिर श्रादिक छह श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्थामी कीन है ? श्रन्यतर वही श्रानत कल्पका देव जो तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियों-के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुकं उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्य-तर देव जो मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्दृष्टि श्रीर तत्वायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है । देव-गतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? ब्रन्यतर तिर्यञ्ज यामनुष्यजा मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है और उन्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है। ब्राहारक शरीर ब्रार ब्राहारक ब्राह्मेपाहके उन्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोघके समान है। तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है।

विशंषार्थ—गुक्क छेन्न्यामें नरकायु, तिर्यञ्चायु, नरकगतिद्विक, तिर्यञ्चगतिद्विक, एके

१०८. भवसिद्धिया० मृलोघं । अन्भवसिद्धि० मदिय०भंगो ।

१०६. सम्मादि०-खइग० द्योधिभंगो । एवरि खइगे यात्रो भिच्छत्ताभिस्रहाश्चो पगदीश्चो त्र्यसंज्ञ सत्थाणे सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि०। एवं तप्पात्रोग्ग-संकिलि० वेदगे त्रोधिभंगो । एवं उवसम०।

११०. सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादावे०-सोलसक०-इत्थिवे०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-श्रोरालिय०-तेजा०-क०-मणुसग०-श्रोरालि०-श्रंगो०-खीलियसंघ०-वएए०४-तिरिक्खाणु०-श्रगुरु०४-उज्जोव--श्रप्पसत्थ०--तस०४--न्द्रियजाति, द्रीन्द्रियजाति, श्रोन्द्रयजाति, चतुरिन्द्रियजाति, श्रातप, स्थावर, सूत्रम, श्रप्यप्ति, साधारण श्रोर नीचगोत्र इन सोलह पद्यतियोंका बन्ध नहीं होता। कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। श्रेष विशेषता मूलमें कही ही है।

१०८. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी मूलोघके समान है । तथा श्रभव्य जीवोंमें मत्यक्षानियोंके समान है ।

विशेषार्थ—भव्यजीवोंमें श्रोधप्ररूपणा श्रीर श्रभव्यजीवोंमें मत्यशानियोंकी प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मार्गणाश्रोंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी क्रमसे श्रोध श्रीर मत्यशानियोंके समान कहा है।

१०९. सम्यग्दिष्ट श्रीर चायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रविधक्षानियोंके समान हैं। इतनी विशेषता है कि जो श्रविधक्षानी जिन प्रकृतियोंके मिथ्यात्वके श्रीभमुख होनेपर उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी होता है चायिकसम्यक्त्वमें उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी साकारजागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला स्वस्थानवर्ती श्रसंयत सम्यग्दिष्ट जीव होता है। इसी प्रकार वेदकसम्यक्त्वमें श्रविधक्षा-नियोंके समान तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी होता है। तथा इसी प्रकार उपशम सम्यक्त्वमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए।

विशेषार्य — पहले श्रवधिक्षानी जीवोंके ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह बतला श्राये हैं। उन्हींका बन्ध सम्यग्दि श्रीर हार्यिकसम्यग्दि के होता है। तथा श्रीर सब विशेषताएँ भी एक समान हैं, इसलिए इन दोनों मार्गणाओं उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रवधिक्षानी जीवोंके समान कहा है। मात्र हार्यिक सम्यग्दि मिध्यात्वको प्राप्त नहीं होता, इसलिए श्रवधिक्षानमें जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व मिध्यात्वके सन्मुख हुए जीवको प्राप्त होता है उनका स्वामित्व जायिकसम्यक्त्वमें स्वस्थानवर्ती जीवके कहा है। वेदकसम्यग्दि और श्रवधिक्षानीके कथनमें भी कोई श्रन्तर नहीं है, इसलिए वेदकसम्यग्दि जीवोंमें भी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रवधिक्षानी जीवोंके समान कहा है। उपश्म सम्यग्दि जीवोंका श्रीर सब कथन तो इसी प्रकार है। मात्र इसके मजुष्यायु श्रीर देवायुका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके बन्धयोग्य प्रकृतियाँ ७९ के स्थानमें ७७ कहनी चाहिए।

११०. सासादन सम्यक्त्वमें पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, सोलह कषाय, स्त्रीवेद, अरित, शोक, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिकश्रीर, तैजसश्रीर, कार्मणश्रीर, मनुष्यगित, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलितसंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चानुपूर्वी, श्रगुरुलपुचतुष्क, उद्योत, श्रश्रास्त विहायोगित, असचतुष्क, अस्थिर श्रादिक

श्राथरादिखक-णिमिण-णीचागो॰-पंचंत॰ उक्क० द्विदि० कस्स० १ श्राणण० चदुग-दियस्स सागार-जा॰ उक्क॰ संकिलि० मिच्छत्ताभिग्रहस्स । सादावे॰-पुरिस०-हस्स-रिद-मणुसगदि-चदुसंठा॰-चदुसंघ॰-मणुसाणु०-पसत्थवि॰--थिरादिछक--उच्चागो॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स० १ श्राणण चदुगदियस्स तप्पात्रोग्गसंकिलि॰ । तिरिक्ख-मणुसायुग॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स० १ श्राणण तिरिक्ख॰ मणुसस्स० तप्पात्रोग्ग-विग्रद० । देवायु॰ उक्क० द्विदि० कस्स १ मणुसस्स तप्पात्रोग्गविग्रद० । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० कस्स० १ श्राणण० मणुस० तिरिक्ख० सागार-जा० तप्पा-श्रोग्गसंकिलि॰ ।

१११. सम्माभिच्छादि० पंचणा०-छदंसणा०-त्रसादावे०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगु ॰-पंचिदि ॰-तेजा ०-क ०-समचद् ०-वएए।०४-त्रमुरु०-४-पसत्थवि ०-तस॰४ त्रथिर-त्रमुभ-मुभग-मुस्सर-त्रादेज्ञ०-त्रजस०-ग्रिमि० उचा०-पंचंत० द्विदि॰ कस्स॰ १ त्र्राएा० चदुगदियस्म सागार-जा॰ उक्कस्ससंकिलि० पिच्छानाभि-म्रुहस्स । सादावे०-हस्स-रदि थिर-सुभ-जसगि० उक० हिदि० कस्स ? ऋएए० चटु-छह, निर्माण, नीच गोत्र श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियांके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी कौन हैं ? ग्रन्यतर चारगतिका जीव जो साकारजागृत है, उत्कृप्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रीर मिथ्यात्वके श्रभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, चार संस्थान, चार संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा-योगति, स्थिर श्रादिक छह श्रीर उद्यगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो तत्त्रायोग्य संक्लेश परिगामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्ज और मनुष्य जो तत्त्रायोग्य विश्व परिणामवाला है यह उक्ष दो श्रायुश्रीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्टस्थितिबन्धकास्वामी कौन है? श्रन्यतर मनुष्य जो तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्हुए स्थितिबन्धका स्वामी है। देव-गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च जो साकार जागृत है और तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवगति चतुष्कके उत्हार स्थिति-बन्धका स्थामी है।

विशेषार्थ—सासादनगुणस्थानमें जिन १६ प्रकृतियोंकी मिथ्यात्वमें बन्धन्युच्छिति होती है उनका तथा तीर्थकर श्रीर श्राहारकद्विकका कुल १९ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। शेष १०१ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंक उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्थामी सम्बन्धी विशेषता मूलमें कही ही है।

१९२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पांच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, अरित, शोक, भय, जुगुण्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुरक, अगुरुलघु चतुरक, प्रशस्त बिहायोगित, त्रसचतुरक, अस्यिर, अशुम, सुमग, सुस्वर, अथिय, अयशःकीतिं, निर्माण, उश्वगोत्र और पांच अन्तराय इन मक्तियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह रक्त प्रकृतिवांके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुम और

गदिय० सत्थाणे वदृमाणयस्स सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि० । देवगदि०४ उक्क० हिदि० कस्स० ? त्र्रणणे विश्वित्व मणुस० सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छात्ताभि- मुह० । मणुसगदिपंच० उक्क० हिदि० कस्स० ? त्र्रणणे वेवस्स वा णेरइगस्स वा सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुह० । मिच्छादिही० मदिय०भंगो । सिण्णि० मणुजोगिभंगो ।

११२. श्रसएणीसु पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०--मिच्छत्त--सोलसक०णवुंस०-श्ररदि-साग-भय-दुगुं०-णिग्यगदि-पंचिदि०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-हुंडसंठा०-वेउव्विय०श्रंगो०-वएण०४--णिग्याणु०-श्रगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-श्रथिरादिछक्क-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० द्विद्० कस्स १ श्रएण० पंचिदि० सागार-जा०
उक्क०संकिलि० । सेसाणं तप्पाश्रोग्गसंकिलि० । णविर तिरिण् श्रायु० तथा०

यशःकीर्त इन प्राकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो स्वस्थानमें श्रवस्थित है, साकार जागृत है श्रौर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगित चतुष्कके उरकृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यश्च श्रौर मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रौर मिथ्यात्वके श्रीमुख है वह देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रौर नारकी जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रौर मिथ्यात्वके श्रीमुख है वह मनुष्यगित श्रादि पांचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मिथ्यादिष्ट जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी से । मिथ्यादिष्ट जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मत्यक्षानियोंक समान है ।

विशंषार्थ — मिथ्यात्वमं १६ श्रोर सासादनमं २५ की वन्धव्युच्छित्ति होती है। ये ४१ प्रकृतियाँ होती हैं। इनमें मनुष्यायु, देवायु, श्राहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिके मिलानेपर कुल ४६ प्रकृतियां होती हैं। सम्यग्मिथ्यादिए गुण्स्थानमें इनका बन्ध नहीं होता। श्रेष ४४ प्रकृतियोंका होता है। इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुण्स्थान में किस विशेषताके होनेपर होता है यह मूलमें कहा ही है। देवगित चनुष्कका बन्ध देव श्रोर नारकी नहीं करते, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य कहा है। तथा मनुष्यगित पञ्चकका बन्ध मिश्रमें तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य नहीं करते, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सव गतियोंमें होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी चारों गतिके जीव कहे हैं।

११२. श्रसं की जीवों में पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, नरकगित, पञ्चेद्रिय जाति, वैकि-यिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुंड संस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, श्रस चतुष्क, श्रस्थर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यत्य पञ्चे निद्रय जीव जो साकार जागृत है श्रीर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रसंकी जीव है। इतनी विशेषता है कि तीम श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव है। श्राहारक

## विसुद्धस्स । त्राहार ॰ मूलोघं । त्राणाहार ॰ कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

११३. जहरणए पगदं। दुवि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० पंचणा० चदुदंसणा० सादावे० जसगि० उच्चागो० पंचंत० जहरण्यश्रो द्विदिवंधो कस्स होदि ? श्ररण्यद्रस्स खवगस्स सुहुमसांपराइगस्स चित्रे जहरण्य द्विद्वंधे वद्टमाण्यस्स। पंचदंसणा० मिच्छत्त-बारसक० हस्स-रिद-भय दुगुं० पंचिदि० श्रोरालिय० तेजा० क० समचदु० श्रोरालि० श्रंगो० वज्जिरसभ० चएण्० ४ श्रगुरू० ४ पसत्थ० तस० ४ थिरादिपंच णिमि० जह० द्विदि० कस्स० ? श्ररण्य बादरण्इंदियस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० सुदोवजोगजुत्तस्स सव्विसुद्धस्स जहण्ण् ० द्विदिं व वृद्धः। श्रसादा० इत्थिवे० ग्णवुंस० श्रयदि सोग चदुजादि पंचसंग्र० पंचसंघ० श्रादाव श्रप्सत्थिव० थावर सुहुम श्रपज्जत्त साधार० श्रिरोद्धिक जह० द्विदि० कस्स० ? श्रण्ण० जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कार्मण् काययोगियोंके समान है।

विशेपार्थ — असंबी जीवोंके ब्राहारिक द्विक ब्रीर तीर्थं इरके बिना ११७ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। ब्राहारक मार्गणामें सब ब्रर्थात् १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है ब्रीर ब्रनाहारक मार्गणामें कार्मणकाययोगके समान ११२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। शेप कथन
स्पष्ट हो है। यहां ब्रसंब्रियोंमें उत्कृष्ट स्थितवन्धकी श्रपेत्वा पंचित्त्रयोंकी मुख्यता होनेसे
उन्हें उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कहा है। तिर्थञ्चायु, मनुष्यायु ब्रीर देवायुका उत्कृष्ट
स्थितबन्ध विद्युद्ध परिणामोंसे होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी विद्युद्ध
परिणामवाला जीव कहा है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि तिर्यञ्चायु ब्रीर मनुष्यायु
का एक पूर्वकोटि प्रमाण उत्कृष्ट स्थितबन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होता है, इसलिए ब्रसंब्रियोंमें इनके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कहते समय पञ्चेन्द्रिय यह कहनेकी ब्रावश्यकता नहीं है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुन्ना ।

११३. जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रौर श्रादेश। श्रोधकी श्रपेक्षा पांच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनोय, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर क्षपक जो स्क्ष्मसाम्परायसंयत है श्रौर श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। पाँच दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कपाय, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्वसंस्थान, औदारिक श्राहोपाङ्ग, वश्रपंभनाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुक्षधुचतुष्क, प्रशन्त विहायोगित, श्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्माण इन प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियों पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है श्रौर सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितबन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, स्थिद, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रातप, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, स्थम, श्रपर्याप्त, साधारण श्रौर

बादरएइंदिय० सन्वाहि पज्जत्तीहि सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसुद्ध० जह० हिदि॰ वद्दमा० । चदुसंज०-पुरिस॰ जह० हिदि० कस्स ? अएए० खवगस्स अिएयिट्टि-वादरसंप० अप्पप्पणा चिरमे जह० हिदि० वद्द० । िएरयायु॰ जह॰ हिदि० कस्स॰ ? अएए० पंचिदिय॰ सिएए० असिएए० सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसुद्ध० जहिएणयाए आवाधाए जहएए० हिदि० वद्दमा० । तिरिक्खायु० जह॰ हिदि० कस्स ? अएए० एइंदि० वीइंदि॰ तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सिएए० असिएए० वाद्र० सुहुम॰ पज्जत्तापज्जत्त० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि० जह० आबाधाए जह० हिदि० वद्दमा० । एवं मणुसायु॰ । देवायु॰ जह० हिदि० कस्स० ? अएए० पंचिदि० सिएए० असिएए० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि॰ जह० आवा॰ पंचिदि० सिएए० असिएए० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि॰ जह० आवा॰ जह० हिदि० वट्टमा० ।

११४. णिरयग॰-णिरयाणु॰ जह० हिदि॰ कस्स ? अएण्॰ असिएण्स्स सागार-जा० तथाओग्गविमुद्ध० । तिरिश्लग॰-तिरिश्लाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० हिदि॰ कस्स॰ ? अएण्० वाद्र० तेउ० वाउ० पज्जत्तस्स सागार-जा॰ सन्वविसु० । मणुसग॰-मणुमाणु॰ जह० हिदि॰ कस्स० ? अएण्० वाद्रपुढवि० आउ० वाद्र-

श्रस्थिर श्रादि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर बादर एके-न्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणाम-वाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। चार संज्वलन श्रीर पुरुपवेद-के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रनिवृत्ति चपक जो श्रपने श्रपने श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवन्धका खामी है। नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैं ? श्रन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी श्रीर श्रसंब्री जो साकार जागृत है, तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है श्रीर जघन्य श्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्जायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय संबी या श्रसंबी, बादर, मूक्ष्म, पर्याप्त या श्रपर्याप्त जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थिति-बन्ध कर रहा है वह तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार उक्क जीव मनुष्यायुके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है? क्रम्यतर पञ्चेन्द्रिय संशी या क्रसंशी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य श्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह देवायुके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी है ।

११४. नरकगित श्रीर नरकगत्यानुपूर्विके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंबी जो साकार जागृत है श्रीर तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्क दो प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीच गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर बादर श्रिग्नकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वायुकायिक पर्याप्त जो साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य

वरणफिदि॰ पज्जत्त । संगार-जा॰ सन्वविसुद्ध० जह॰ हिदि॰ वृद्दमा० । देवगिद् ०४ जह॰ हिदि॰ कस्स॰ ? अएए॰ असिएए॰ सागार-जा॰ सन्वविसुद्ध० जह॰ हिदि॰ वृद्दमा॰ । आहार॰-आहर०अंगा॰-तित्थय० जह॰ हिदि॰ कस्स० ? अएएद० अपुन्वकरणखवगस्स परभवियणामाएां चिरमे जह॰ हिदिबंध वृद्दभाणयस्स ।

स्थितबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर जघन्य स्थितबन्ध कर रहा है वह मनुष्यद्धिकके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी है। देवगित चतृष्क के जघन्य स्थितबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर जघन्य स्थितबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंक जघन्य स्थितबन्धका स्वामी है। श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर तीर्थंकर प्रकृतिक जघन्य स्थितबन्ध का स्वामी है। श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर तीर्थंकर प्रकृतिक जघन्य स्थितबन्ध का स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण जपक जो परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंक श्रान्तम जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है।

विशंपार्थ-यहाँ श्रोघसे किन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है यह बतलाया गया है। बन्ध योग्य कुल प्रकृतियां १२० हैं। उनमेंसे पांच ज्ञान।वरण श्रादि १७ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका बन्ध चपक सक्ष्मसाम्परायतक होता है इसलिए इनके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रन्तिम स्थितिबन्धमें श्रवस्थित उक्त जीवको कहा है। चार संज्वलन श्रीर पुरुपवेदक। स्थितिबन्ध चपक श्रनिवृत्तिकरणके श्रपने श्रपने विविचित भाग तक होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी उक्क जीवको कहा है। श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका स्थितिबन्ध चपक अपूर्वकरणके अमुक भागतक होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी उक्त जीवको कहा है। इस प्रकार ये सब मिलाकर २४ प्रकृतियाँ हुईं। श्रद शेष रहीं चार श्रायुके विना ९१ प्रकृतियाँ सो इनमेंसे देवगति श्रीर नरकगति सम्बन्धो जो प्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध एकेन्द्रिय श्रीर विकलत्रयके नहीं होता इसलिए उनके जयन्य स्थितियन्थका स्वामी श्रमंशी जीवको कहा है। ऐसी प्रकृतियाँ कुल ६ हैं। वे ये हैं - नरकद्विक, देवद्विक श्रीर धैकियिकद्विक । श्रव दोप रहीं ५४ प्रशतियां सी यद्यपि इनका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है पर एकेन्द्रियके श्रानेक भेद होनेसे एकेन्द्रियोंमें भी कौन सा बादर पर्याप्त जीव किन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध करता है इसका स्वतन्त्र रूपसे विचार किया है। उदाहरणार्थ--श्रीग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीव मरकर नियमसे तिर्यञ्च ही होते हैं, इसिटिए तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उद्योत श्रीर श्रानपका जघन्य स्थितवन्ध वाद्र श्राग्नका यिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव ही करते हैं। तथा मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका बन्ध श्रग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवींके न होनंके कारण इनका जघन्य स्थितिवन्ध वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त श्रीर वादर वन-स्पतिकायिक पर्याप्त जीव करते हैं। यही कारण है कि इन तिर्यञ्चगित श्रादि चार श्रीर मनुष्यगति श्रादि दो प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पृथक्-पृथक् उक्त जीवींको कहा है। यद्यपि अग्निकायिक और वायकायिक जीव उधगोत्रका भी बन्ध नहीं करते पर उद्यगोत्रका जधन्य स्थितियन्ध एकेन्द्रियके न होकर ज्ञापक श्रेणिमें होता है इसलिए उसे यहाँ नहीं गिनकर जिन प्रकृतियोंका चपक सूक्ष्म साम्परायमें जघन्य स्थितिबन्ध होता है

११५. त्रादेसेण ऐरइएसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-भिच्छत्त-सोलसक०पुरिसवे०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-समचदु०त्रोरालि० त्रंगो०-वज्जरिसभ०-वएण०४-मणुसाणु०-त्रगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्यक-णिमि०-णीचागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स ? त्राएण० त्रसिएणपच्छागदस्स पदम-विद्यसमय ऐरइगस्स सागार-जा० सन्वविसुद्ध० जह० द्विदि० वट्ट० |
दोत्रायु० जह० द्विद० कस्स० ? त्राएण० मिच्छादि० तप्पात्रोग्गसंकिलि० जह० त्रावा० जह० द्विद० वट्ट० | तित्थय० जह० द्विद० कस्स० ? त्राएण० त्रसंजदसम्मादि० सागार-जा० सन्वविसु० | सेसाएं त्रसिएणपच्छागदस्स पदम-विदियसमए ऐरइगम्स सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसु० | एवं पदमाए |

वहाँ गिन श्राये हैं। श्रव रही रोप ७९ प्रकृतियाँ सो इनका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त किसी भी जीवके उनके ज्ञावन्य स्थितिवन्धकं योग्य परिणाम होनेपर ज्ञावन्य स्थितिवन्ध हो सकता है इसिलए इनके ज्ञावन्य स्थितिवन्धका स्वामी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवको कहा है। चार श्रायुश्रोंमें मनुष्यायु श्रीर तिर्यञ्चायुक्ता ज्ञावन्य स्थितिवन्ध सब प्रकारके तिर्यञ्च श्रीर मनुष्योंके हो सकता है। यही कारण है कि इन दो श्रायुश्रोंके ज्ञावन्य स्थितिवन्धका स्वामी उक्त दो गितका श्रन्यतर जीव कहा गया है। मात्र देवायु श्रीर नरकायुका ज्ञावन्य स्थितिवन्ध पञ्चेन्द्रियन्त्रे नीचे किसी भी जीवके नहीं होता। इसिलए इन दो श्रायुश्रोंक ज्ञावन्य स्थितिवन्ध पञ्चेन्द्रियन्त्रे नीचे किसी भी जीवके नहीं होता। इसिलए इन दो श्रायुश्रोंक ज्ञावन्य स्थितिवन्ध पञ्चेन्द्रियन्त्रे नीचे किसी भी जीवके नहीं होता। इसिलए इन दो श्रायुश्रोंक ज्ञावन्य स्थितिवन्धका स्वामी संक्षी या श्रसंक्षी श्रन्यतर जीव कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मूलमें जो योग्यताएँ कहीं हैं उनके साथ ही ये सब जीव उक्त सब प्रकृतियोंके ज्ञावन्य स्थितिबन्धके स्वामी होते हैं।

११४. श्रादेशसे नारिकयोंमें पांच क्वानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोल्ह कवाय, पुरुषचेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर त्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र त्रौर पाँच त्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसक्की पर्यायसे श्राया हुन्ना नारकी जो प्रथम श्रीर द्वितीय समयमें स्थित है. साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो श्रायत्रोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परि-ए। मवाला है श्रीर जघन्य श्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह दो श्रायश्रांके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकं जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर श्रसंयत सम्यग्दिए नारकी जो साकार जागृत है श्रीर सबसे विशुद्ध परिणामवाला है वह तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रसंबीचर, प्रथम श्रौर द्वितीय समयमें स्थित, साकार जागृत श्रौर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला नारकी जीव है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ-प्रथम नरकमें श्रसंकी जीव मरकर उत्पन्न होता है श्रीर इसके उत्पन्न

१. मुलप्रतौ-पश्चागदस्य इति पाठः ।

११६. विदियाए पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-बारसक०-धुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-श्रोरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरिस०-वण्ण०४-मणुसाणु०-श्रगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछक०-णिमि०-उचागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स १ श्रण्ण० श्रसंजद०सम्मा० सागार-जा० सव्विवसुद्ध० जह० द्विदि० वह०। एवं तित्थयरस्स वि । थीण्गिद्धितय-मिच्छत्त-श्रणंताणुवंधि०४ जह० द्विदि० कस्स० १ श्रण्ण० मिच्छादि० सागार-जा० सव्विवसु० सम्मत्ताभिसु० चरिमे जह० द्विदि० वह०। श्रसादा०-श्ररदि-सोग-श्रथर-श्रसुभ-श्रजस० जह० द्विदि० कस्स० १ श्रण्ण० श्रसंजदसम्मादिद्वि० सागार-जा० तप्पाश्रोग्गविसु० ! इत्थि०-णवुंस-तिरिक्खग०-पंचसंघ०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-श्रप्सत्थि० सागार-जा० तप्पाश्रोग्गविसु० जह० द्विदि० कस्स० १ श्रण्ण० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाश्रोग्गविसु० जह० द्विद० वहमा०। दोश्रायु० णिरयोघं। एवं छसु पुढवीसु । एवरि सत्तमाए थीण्गिद्धि०२-मिच्छत्त-श्रणात्युवंधि४-तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-एगीचा० जह० द्विदि० कस्स० १

होनेके प्रथम श्रीर द्वितीय समयमें श्रसंक्षीके योग्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे यहाँ तीर्थ-क्कर श्रीर दो श्रायुश्रोंको छोड़कर शेप सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी परि-णामोंकी श्रपनी श्रपनी विशेषताके साथ उक्त जीवको कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

११६. दूसरी पृथिवीमें पाँच शानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, नैजस-शरीर, कार्मणशरीर, समचत्रस्त्र संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग,वक्रपंभनाराच संहनन, वर्ण-चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, त्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर त्रादि छह. निर्माण, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर असंयत सम्यग्दिए नारकी जो साकार जागृत है श्रोर सबसे विशुद्ध है वह उक्क प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार तीर्थं इर प्रकृतिके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए। स्त्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, सम्यक्तवके ग्रभिमुख है ग्रीर ब्रन्तिम जघन्य स्थितियन्धमें श्रवस्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर श्रशुभ श्रौर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंयत-सम्यग्दिष्ट जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विद्वायोगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रीर नीच-गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विद्युद्ध है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो श्रायुक्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य नार-कियोंके समान है। इसी प्रकार छुहां पृथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातर्वी पृथिवीमें स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, ग्रनन्तानुबन्धिचतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चा-तुपूर्वी, उद्योत और नीचँगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ! अन्यतर मिथ्यादृष्टि श्राएग् मिच्छादि सागार-जा सन्विवसुद्ध सम्मत्ताभिग्रह चिरिमे जह

११७. तिरिक्लेसु पंचणा०-णवदंसणा०-म्रसादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस्त०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-पंचिदिय०-स्रोरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-स्रोरा-लि०स्रंग्गो०-वज्जरिसभ०-वण्ण०४-स्रगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ स्रण्ण० बादरएइंदि० सागार-जा० सन्ब-विसुद्धस्स जह० द्विदि० वद्दमा० । सेसं मूलोघं । एवरि उच्चा० मणुसगदिभंगो ।

जो साकार जागृत है, सर्वविद्युद्ध है, सम्यक्त्वके श्रभिमुख है श्रौर श्रन्तिम स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ-दुसरी आदि पृथिवियोंमें त्रसंज्ञी जीव तो मरकर उत्पन्न होता नहीं, इसलिए यहां श्रसंक्षीके योग्य स्थितिबन्ध सम्भव नहीं फिर भी मिथ्यात्वकी श्रपंत्रा सम्यक्तवके सद्भावमें स्थितिबन्ध न्यून होता है, इसलिए यहां जिन प्रकृतियोंका सम्यग्दिष्टके बन्ध होता है उनका तद्योग्य अवस्थाके होने पर जघन्य स्थितिबन्ध कहा है और जिन प्रकृतिया-का सम्यग्दिष्टके बन्ध नहीं होता उनके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादिष्टको कहा है। एक बात श्रवश्य है कि मिथ्यादिए दो प्रकारके होते हैं-एक स्वस्थान स्थित श्रीर दूसरे सम्यक्तवके श्रिभमुख । यहां सम्यक्तवसे तात्पर्य उपशम सम्यक्तवसे है । श्रागममें उपशम सत्यक्तवके ग्रभिमुख हुए जीवके ३४ बन्धापसरण बतलाये हैं। उनके देखनेसे विदित होता है कि सम्यक्तवके ग्रभिमुख हुए नारकीके स्रोवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत, श्राप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, श्रानादेय श्रीर नीचगोत्रको बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए इनके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी स्व-स्थान स्थित मिथ्यादृष्टि कहा गया है श्रौर स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चतुष्कका बन्ध सम्यक्तवके श्रभिमुख हुए नारकीके भी होता रहता है इसलिए इनके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी सम्यक्त्वके श्रिभमुख हुत्रा नारकी जीव कहा गया है। मात्र सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्व गुणस्थानमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके सम्यक्त्वके श्रिभमुख होनेपर भी इनका बन्ध होता रहता है। यही कारण है कि सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके श्रिभमुख हुए जीवको मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानपूर्वी श्रीर नीचगोत्र इन प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

११७. तिर्यंचोंमें पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज पभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, श्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण श्रौर पांच श्रन्तराय प्रस्तियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रौर जघन्य स्थितवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रस्तियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें उच्चगोत्रके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी मतुष्यगितके जघन्य स्थितवन्धके स्वामीके समान है।

११८. पंचिदियतिरिक्त ३ पंचणा ० - णवदंसणा ० - सादावे ० - मिच्छत्त-सोलस-क ० - पुरिस ० - हस्स - - रिदं - भय - दुगुं ० - देवगदि - पंचिदि ० - वेउव्वि ० - तेजा ० - क ० - समचदु ० - वेउव्वि य ॰ अंगो ० - वण्ण ० ४ - देवाणु पु ० - अगुरु ० ४ - पसत्यि ० तस ० - थिरादि वक्क-िणिमिण-उचा ० - पंचेत ० जह ० हिदि ० कस्स ० १ अग्ण ० असिण्ण ० सागार-जा ० सव्वि छ ० जह ० हिदि ० वष्टमा ० । णिरय - देवायु ० ओयं । तिरिक्त - मणुसायु ० जह ० हिदि ० कस्स ० १ अग्ण ० सिण्ण ० असिण्ण ० पज्जत्तापज्जत्त ० तप्पाओं गासंकित्ति ० जह ० [आवा ०] । सेसाणं सो चेव सामीओ सागार-जा ० तप्पाओं मानिसु ० जह ० हिदि ० वष्ट ० ।

११६. पंचिंदियतिरिक्तवत्र्यपज्जत्तेसु पंचणा०-णवदंस - सादावे ०-भिच्छत्त-सोल-

विशेषार्थ—पहले छोधसे सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश कर आये हैं। वहां जिन प्रकृतियोंका क्षपक स्कूमसाम्परायमें, स्वपक अनिवृत्तिकरणमें और स्वपक अपूर्वकरणमें जघन्य स्वामित्व कहा है उनका यहां बादर एकेन्द्रियपर्यात जीवोंके अधन्य स्वामित्व कहना चाहिए। मात्र उद्यागितका बन्ध भग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके न कह कर मनुष्यगतिक जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वके समान इसका स्वामी बादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव होता है इतना विशेष कहना चाहिए। तिर्यञ्चगतिमें आहारकद्विक और तीर्थक्वर प्रस्तिका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

११८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकर्मे पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चे निद्रयजाति, वैक्रियिक शारीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचचुरस्र संस्थान, वैक्रियिक शाहोपाइ, वर्णचतुष्क, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसकाय, स्थिर आदि छह, निर्माण, उधागेत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जधन्य स्थितबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर असंही जो साकार जागृत है, सर्वविद्युद्ध है और जधन्य स्थितबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जधन्य स्थितबन्धका स्वामी है। नरकायु और देवायुके जधन्य स्थितबन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर संझी या असंझी पर्याप्त और अपर्याप्त जो तत्प्रायोग्य संक्तेश परिणामवाला है और जधन्य आवाधाके साथ जघन्य स्थितबन्ध कर रहा है वह उक्त दो आयुओंके जधन्य स्थितबन्धका स्वामी है। तथा शेष प्रकृतियोंके जधन्य स्थितबन्ध का साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्ध और जधन्य स्थितिबन्ध अवस्थित वही जीय स्थामी है।

विशेषार्थ—यहां चार आयुजांके सिवा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका स्वामित्व जसंझी पञ्चिन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्चीकी मुख्यतासे कहा है। कारण कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिक में इन्हींके सबसे जघन्य स्थितबन्ध सम्भव है। किन्तु चार आयुजांके जघन्य स्थितबन्ध सम्भव है। किन्तु चार आयुजांके जघन्य स्थितबन्धके लिए यह नियम नहीं है। इतनी अवश्य है कि नरकायु और देवायुका बन्ध पर्याप्तके ही होता है और शेष दो आयुजांका बन्ध सबके होता है।

११६. पम्चेन्द्रिय तिर्यब्च प्रपयितकोंमें पांच क्रानावरण, नौ दर्शनावरण, साप्ता-

सक०-पुरिसवे०-हस्स-रदि-भय-दुगुं ०-मणुसगदि-पंचिदिय०-स्रोरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-स्रोरालि० श्रंगो०-वज्जरिसभ०-वग्ग्ण०४-मणुसाणु०-न्त्रगुरु०४-पसत्यवि०-तस०४-थिरादिछक-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० जह० हिदि० कस्स० १ स्रग्ण्ण० स्रमण्णि० सागार-जा० सव्वविद्य० जह० हिदि० वट०। स्रमादा०-इत्थिवे०-णवुंस०-त्ररदि-सोग-तिरिक्खगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-स्रादा-उज्जो०-स्रप्यसत्थ०-थावरादि०४-स्रथिरादिछक-णीचा० जह० हिदि० कस्स० १ [स्रग्ण्ण०]स्रमण्णिस्स सागार-जा०तप्पात्रोग्गविद्य०जह० हिदि० वट०। दोस्रायु०जह० हिदि० कस्स १ स्रग्ण० सण्णि० स्रमण्णि० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि० जह० स्रावा० जह० हिदि० वट०।

१२०. मणुसेसु स्वनगपगदीणं मूलोघं। पंचदंस०-मिच्छत्त-वारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०--मणुसग०--पंचिंदि०--श्रोरालिय०--तेजा०-क०--समचदु०--श्रोरालि०

वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, द्वास्य, रित, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाित, श्रौदारिक शरीर, तैजसश्ररीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्थभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पांच अन्तराय प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रसातावेदनीय, स्थीवेद, नपुंसक वेद, श्ररित, शोक, तिर्यञ्चगित, चार जाित, पांच संहचन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर श्रादि ४, श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध है श्रौर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर संक्षी या श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्षित्व है वह उक्त प्रकृतियोंके साथ जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर संक्षी या श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्तिल है श्रौर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह दो श्रायुश्रोंक जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त दो प्रकारके होते हैं—संझी श्रौर श्रसंझी। संझियोंसे असंझियोंके संख्यातगुणा हीन बन्ध होता है इसलिए यहां इन्हींकी मुख्यतासे यहां बँधनेवाली प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा गया है। मात्र मनुष्यायु श्रौर तिर्यञ्चायुका जधन्य स्थितिबन्ध उक्त दोनोंमेंसे किसीके भी हो सकता है, इसलिए इन दोनों श्रायु श्रोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दोनोंमेंसे कोई भी जीव कहा गया है।

१२०. मनुष्योंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुस्रसंस्थान,

श्रंगो०-वज्जिरिसभ०-वएण्०४-मणुसाणु०-अगुरू०४--पसत्थ०--तेस०४--थिरादिपंच०-णिमि० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० असिएण्पच्छागदस्स पदसमय-विदियसमयमणुसस्स सागार-जा० सञ्विसुद्ध० । असादा०-इत्थि०-णवुंस०-अरिद-सोगतिरिक्लगदि-चदुजादि० [पंससंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्लाणु०-आदाउज्जोव-अप्पसत्थ०थावरादि०४-अथिरादि०६-णीचा० जह० द्विदिवं० कस्स १ अएण्० असिएण्पच्छागदस्स पदमसमय-विदियसमयमणुसस्स सागार-जागार०] तप्पाओग्गविसुद्ध० ।
[णिरयाउ० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्द० पज्जत्तापज्जत्ता० सागार-जा० तप्पाअग्रेग्गसंकिलि० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० तप्पाओग्ग०संकिलि० ।
णिरयगदि-णिरयाणुपु० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० तप्पाओग्ग०संकिलि० ।
णिरयगदि-णिरयाणुपु० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० पिच्छादि० सागार-जा०
तप्पाओग्गविसुद्ध०।देवगदि-वेउव्व०-आहार०-[वेउव्वय०अंगो०-आहार०]-अंगो०देवाणुपु०-तित्थयर० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० अपुव्व० खवग० परभवियणामाणं वंधचरिमे वद्दमा० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि मणुसिणीसु

श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि पाँच श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ! जो असंक्षी मरकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुन्ना है ऐसा प्रथम श्रीर द्वितीय समयवर्ती मनुष्य जो साकार जागृत है श्रीर सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, तिर्यञ्चगति चार जाति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, ब्रातप, उद्योत, श्राप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि छह और नीचगोत्र प्रकृ-तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो असंबी मरकर मनुष्य हुआ है ऐसा प्रथम और द्वितीय समयवर्ती मनुष्य जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध है वह उक्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्रेश परिणामवाला मनुष्य नरकायुके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर पर्याप्त ग्रीर ग्रपर्याप्त मनुष्य जो साकार जागृत है भीर तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोनों श्रायुत्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कीन है ? ब्रन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मनुष्य देवायुके अधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकगित श्रीर नरकगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ब्रान्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है श्रीर तत्यायोग्य विश्वस परिणाम-वाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगति, वैक्रियिक शरीर. वैकियिक आक्रोपाक, आहारक शरीर, आहारक आक्रोपाक्क, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? अन्यतर अपूर्वकरण चपक जो परभव सम्बन्धी नामकर्मकी बँधनेवाली प्रकृतियोंके बन्धके श्रन्तिम समयमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनी जीवॉमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य

१. मुख्यती जद्द० प्रप्या० सेसाणं इति पाटः ।

तित्थयर॰ जह० द्विदि॰ कस्स० १ श्राएण॰ अपुञ्व० उवसम० परभवियणामाणं वैथचरिमे वट्ट० । मणुसन्त्रपञ्जत्तगे पढमपुढविमंगो ।

१२१. देवगदीए देवेसु णिरयोघं। णवरि एइंदिय-आदाव-थावर० असाद भंगो। एवं भवण०-वाणवेंत०। णवरि तित्थयरं णित्थ। जोदिसिय-सोधम्भीसाण० विदियपुद्धविभंगो। णवरि एइंदिय-आदाव-थावर० इत्थिवेदभंगो। जोदिसिय० तित्थ-यरं णित्थ। सणक्कुमार याव सहस्सार ति विदियपुद्धविभंगो। आणद० णवगेवज्ञा ति तं चेव। णवरि तिरिक्खायु० तिरिक्खगदितियं च णित्थ। आणुद्धिस याव सव्बद्धा ति पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसगदी० एवं चेव पसत्थादिणामपगदीओ उच्चा०-पंचंत० जह० दिदि० कस्स० १ आएण०

स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण उपशामक जो परमवसम्बन्धी नाम-कर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें अवस्थित है वह स्वामी है। मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी पहिली पृथिवीके समान है।

विशेषार्थ — जिन २२ प्रकृतियोंका नौवें और दसवें गुण्स्थानमें बन्ध होता है वे यहाँ स्वपक प्रकृतियाँ कही गई हैं। वे ये हैं — पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीतिं, उद्यगोत्र और पाँच अन्तराय। यतः सपक श्रेणिकी प्राप्ति मनुष्यगतिमें ही होती है, अतः मनुष्योंमें इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामित्व ओधके समान कहा है। शेष प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धक स्थामीका निर्देश अलग अलग किया ही है। यहाँ मनुष्यिनियोंमें तीर्थक्कर प्रकृतिके जधन्य स्थितिबन्धका खामी उपशामक अपूर्वकरण जीव कहा है। इसका कारण यह है कि जो तीर्थक्कर होता है उसके जन्मसे पुरुषवेदका ही उदय होता है ऐसा नियम है। अतएव जो तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध कर रहा है और स्तीवेदका उदय है उसका उपशम श्रेणि पर आरोहण करना बन जाता है और इसी अपेस्वासे मनुष्यिनी अपूर्णकरण उपशामकको तीर्थक्कर प्रकृतिके जधन्य स्थितिबन्धका खामी कहा है।

१२१. देवगतिमें देवों में अपनी प्रकृतियों के अघन्य स्थितिबन्धका स्वामी नारिकयों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें एकेन्द्रिय आतप और स्थावर प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी असाता प्रकृतिके बन्धके स्वामीके समान है। इसी प्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तीर्थं क्रूर प्रकृति नहीं है। ज्योतिषी और सीधर्म-ऐशान कल्पके देवों में अपनी सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें एकेन्द्रिय, आतप और स्थावर प्रकृतियों के बन्धका स्वामी कीवेदके बन्धके स्वामीके समान है। तथा ज्योतिषी देवों में तीर्थं कर प्रकृतियों के जघन्य स्थिति बन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है। तथा ज्योतिषी देवों में तीर्थं कर प्रकृतियों के अधन्य स्थिति बन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है। आनत कल्पसे लेकर नो ग्रैवेयक तक वही जीव स्वामी है। इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यं आयु और तिर्यं आगितिकका बन्ध नहीं होता। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में पाँच बानावरण, छह दर्गनावरण, साता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, मय, जुगुप्सा, मनुष्यणित और इसी प्रकार नामकर्मकी प्रशस्त आदि प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनके जवस्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है । अन्यतरदेव जो साकार जागृत है और तत्आयोग्य विश्वह परिणामवासा है वह उक्त प्रवृत्विकों के अधन्य स्थितबन्धका स्वामी है। असाता वेदनीय, विश्वह परिणामवासा है वह उक्त प्रवृत्विकों के अधन्य स्थितबन्धका स्वामी है। असाता वेदनीय,

सागार-जा॰ तप्पाञ्चोग्गविस्रद्धः । असादा॰-अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अजस॰ जह॰ हिदि॰ कस्स॰ ? अएए। सागार-जा॰ तप्पाञ्चोग्गविस्र॰ । मणुसायु॰ जह॰ हिदि॰ कस्स॰ ? अएए। सागार-जा॰ तप्पाञ्चोग्गसंकिलि॰ ।

१२२. एइंदिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-भिच्छत्त-सोलसक०-पुरिसवे०-इस्स-रदि-भय-दुगुं०-पंचिंदि०-स्रोरालि०-तेजा०-क०-समबदु०--स्रोरालि० झंगो०-वज्जरिसभ०-वएण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिभिण-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० बादर० सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स सागार-

श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्चम और श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर देघ जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर देव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है।

विशेषार्थ-देवोंमें ऋसंही जीव मरकर उत्पन्न होता है और इसके प्रथम व द्वितीय समयमें श्रसंबीके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध होता है। यही विशेषता नरकमें भी होती है. इसलिए देवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी नारिकयोंके समान कहा है। मात्र तीर्थंकर श्रौर दो श्रायुश्चोंका जघन्य स्थितिबन्ध पर्याप्त श्रवस्थामें जिस प्रकार नार-कियोंके कहा है उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। किन्तु नरकमें एकेन्द्रिय, श्रातप और स्था-बर इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और देवोंके होता है, इसलिए इनके जधन्य स्थित-बन्धका स्वामी जिस प्रकार श्रसाताप्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। श्रसंक्षी जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता हुन्ना भवनवासी ग्रीर स्यन्तर देवोंमें ही मरकर उत्पन्न होता है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य देवोंके समान कहा है। मात्र इनके तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। आगे सहस्रार कल्पतक दूसरी पृथिवोसे जघन्य स्वामित्वमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहां सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समाम कहा है। विशे-षता इतनी है कि ज्योतिषी देवोंके तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध नहीं होता और पेशान कल्पतक एकेन्द्रिय जाति, ब्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिका बन्ध होता है। सो इन तीन प्रकृतियोंके जचन्य स्थितिबन्धका स्वामी जिस प्रकार दूसरी पृथिवीमें स्रीवेदके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी घटित करके बतलाया है उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। म्रानतादिकमें तिर्यञ्चाय, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी मीर नीच-गोत्रका बन्ध नहीं होता। शेष पूर्वोक्त प्रकृतियोंका होता है। सो इनमें भी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व दूसरी पृथिवीके समान घटित हो जाता है ऋतः यहां भी जघन्य स्वामी दसरो प्रथिवीके समान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१२२. एकेन्द्रियों में पांच झानावरण, नी दर्शनावरण, सातावेदमीय, मिण्यात्म, सोलह-कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रीदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रीदारिक झाक्नोपाङ्ग, वज्रवर्षभनाराचसहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तिवहायोगिति, श्रस चतुष्क, स्थिर झादि छह, निर्माण श्रीर पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो कीन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्यात है, साकार जागृत है, सर्व विश्वद है श्रीर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रव-

जा॰ सव्वित्तसु० जहः द्विदि० वहः । असादा०-इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-अरदि-सोग-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रादाव-अप्पसत्थिवि०-थावरादि०४-अथिरादिञ्च० जहः द्विदि० कस्स० ? अएए० वादर॰ सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । दोश्रायु० जहः द्विदि० कस्स० ? अएए० वादर० सुहुम० पज्जत्तापज्ज० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिति० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुप०-छज्जो०-एीचा० जहः द्विदि० कस्स० ? अएए० वादरतेष्ठ०-वाष्ठ०जीवस्स सव्वाहिः पज्जत्तीहि पज्जत्त० सागार-जा० सव्वित्तसु० । मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० जहः द्विदि० कस्स० ? अएए० वादरयुद० वादरआप० वादरवणप्पदि० सव्वाहि पज्जत्तिहि पज्जत्त० सागार-जा० सव्वित्तसु० । सव्विवगत्तिदिय-पज्जतापज्जत्त० पंचिदिय-तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिदि०२ खवगपगदीएं अोघं । सेसाएं पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । अपज्जत्ते तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

हिथत है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुं सकवेद, श्ररति, शोक, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, अप्र-शस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार श्रौर श्रस्थिर श्रादि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार-जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। दो त्रायुत्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? त्रान्यतर बादर एकेन्द्रिय श्रीर सुद्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जो साकारजागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्य-इचगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर बादर अग्निकायिक श्रीर बादर वायुकायिक जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है. साकारजागृत है श्रीर सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? म्बन्यतर बादर पृथिवीकायिक, बादरजलकायिक श्रीर बादर वनस्पतिकायिक जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है श्रीर सर्व विशुद्ध है वह उक्न प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। सब विकलत्रय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपूर्याप्तकोंके समान हैं। पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी भोघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी प्रञ्चेन्द्रिय तिर्यंडचोंके समान है। इनके अपर्याप्तकों में अपनी सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्च भपर्यातकोंके समान है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंके होता है। मात्र तिर्थञ्चायु कौर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है। विशेषता इतनी है कि तिर्थञ्चगित क्रादि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्राग्निका विक और वायुकायिक बादर पर्याप्त जीवोंके होता है, क्योंकि ये दोनों कायवाले जीव तिर्थञ्चगित सम्बन्धी प्रकृतियोंका ही सतत बन्ध करते हैं, इसलिए इनमें स्वभावतः जघन्य

१२३. पुढिवि०-आउ०-वराष्पिदिपत्तेय०-वराष्पिदिका०-िणयोदेसु पंचणा०-णवदंस०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-मणुसगिदि एवं भुवणामाए याव उचागो०-पंचंतरा० जह० द्विदि० कस्स० १ अएगा० बादर० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त० सागार-जा० सव्वविस्त०। सेसाएं वि एसेव। णविर तष्पाओग्गविस्रद्ध०। दोआयु० ओधं। बादरादीएं एइंदिय०-आदावेण णेदव्वं। एवं चेव तेज-वाजका०। एवरि तिरिक्खगिद० धुवं कादव्वं।

१२४. तस-तसपज्जत्तेसु खवगपगदीणं श्रोघं। णिरय० देवायु० वेउव्वियद्यक्कं च श्रोघं। दोश्रायु० जह० हिदि० कस्स०? श्रएण० वेइंदि तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिंदि० सिएण० श्रसिएण० पज्जत्तापज्जत्त० तप्पाश्रोगगसंकिति०। ससाभ्रो पगदीश्रो मणुसगदिसंजुत्ताश्रो वीइंदियो करेदि सागार-जा० सन्वितमुद्धो। श्रसा-

स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होते रहते हैं श्रीर मनुष्यगित श्रादि तीन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पृथिवीकायिक, जलकायिक श्रीर वनस्पतिकाथिक बादर पर्याप्त जीव करते हैं, क्योंकि इनका बन्ध श्रिशकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके नहीं होता। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१२३. पृथियोकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक श्रीर निगोद जीवोंमें पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, िश्यात्व सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुण्सा श्रीर मनुष्यगितसे लेकर जितनी नामकर्मकी ध्रुव प्रकृतियाँ हैं वे सब तथा उच्चगोत्र श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियों के अधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है श्रन्यतर बादर जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, साकार जागृत है श्रीर सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियों के जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रेष प्रकृतियों के भी जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रेष प्रकृतियों के भी जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रेष प्रकृतियों के जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो श्रायुश्रों के जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोष प्रकृतियों के जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोष के समान है। इनके बादरादिकमें एकेन्द्रिय जाति श्रीर श्रातप प्रकृतियों के साथ कथन करना चाहिए। इसी प्रकार श्रीनकायिक श्रीर वायुकायिक जीवों के कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तिर्थश्चगित चतुष्कको ध्रुव कहना चाहिए।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियोंमें जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका ग्लुलासा कर आये हैं।

इसे ध्यानमें रखकर यहां जघन्य स्वामित्व जान लेना चाहिए।

१२४. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में त्रपक प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी को घके समान है। नरकायु, देवायु और वैक्षियिक छह इन प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोच समान है। दो आयुओं के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है? अन्यतर हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संश्री और पञ्चेन्द्रिय असंश्रो तथा इन सबका पर्याप्त तथा अपर्याप्त जो तत्मायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोनों आयुओं के अधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। शेष मनुष्यगित सहित प्रकृतियों के अधन्य स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत और सर्विष्युद्ध हीन्द्रिय जीव है। तथा असातादिक प्रकृतियों के मी अधन्य स्थितिबन्धका स्वामी तत्नायोग्य विश्वद्ध परिणामवाला वही हीन्द्रिय जीव है, तथा

<sup>1.</sup> सूखप्रती सन्वाहि अपञ्जत्तीहि इति पाठः । २. सूखप्रती-नादि० दुवं कादध्वं इति पाठः ।

दादीएां पि सो चेव बीइंदि॰ तप्पात्रोग्गविसुद्ध॰ । अपज्जत्त० पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो । एवरि बेइंदियो त्ति भाणिदव्वं ।

१२५. पंचमणः -तिणिणविचि ववगपगदीणं मूलोघं । णिहा-पचलाः जहः हिदि कस्सः ? अएणः अपुन्वकरणस्ववगः णिहापचलाणं बंधचिरमे बृहमाणस्स । थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-अर्णताणुवंधि ४ जहः हिदि कस्सः ? अरणः मणुसः मिच्छाः सागार-जाः सन्वविश्वद्धः संजमाभिग्रहस्स जहः हिदिबंः । असादाः अरदिः [सोग]-अथिर-अरुभ-अजसः जहः हिदि कस्सः ? अरणः पमत्तसंजदस्स सागार-जाः तप्पात्रोग्गविग्रः जहः हिदि वृहः । अपचक्ताणाः ४ जहः हिदि कस्सः ? अरणः पमत्तसंजदस्स सागार-जाः तप्पात्रोग्गविग्रः असंजदसम्मादिहिः सागार-जाः सन्वविग्रद्धः संजमाभिग्रहस्स जहः हिदि वृहः । पचक्ताणाः ४ जहः हिदि कस्सः ? अरणः मणुसस्स संजदासंजदः सागार-जाः तप्पात्रोग्गसन्वविग्रः संजमाभिग्रहः जहः

इनके अपर्याप्तकों में श्रपनी सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकों के समान है। इतनी विशेषता है कि यहांपर भी द्वीन्द्रिय श्रपर्याप्तको जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहना चाहिए।

विशेपार्थ—त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें पांच ज्ञानावरण श्रादि २४ प्रकृतियोंका ज्ञाचन्य स्थितिबन्ध एप्ले होता है। वैक्रियिक छहका ज्ञाचन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्तके होता है। नरकायु और देवायुका ज्ञाचन्य स्थितिबन्ध संज्ञी या श्रसंज्ञी पश्चेन्द्रियके होता है। इनके सिवा शेष प्रकृतियोंका ज्ञाचन्य स्थितिबन्ध द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। त्रस श्रपर्याप्तकोंमें द्वीन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके सब ज्ञाचन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए त्रस श्रपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके ज्ञाचन्य स्थितिबन्धका स्वामी होन्द्रिय श्रपर्याप्तक जीव कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१२५ पांची मनोयोगी श्रीर तीन वचनयोगी जीवोंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मुलोधके समान है। निद्वा श्रीर प्रचला प्रकृतिके जधन्य स्थितिबन्ध का स्वामी कौन है ? श्रन्यतर अपूर्वकरण ज्ञपक जो निद्रा श्रीर प्रचलाके बन्धके ऋन्तिम समयमें श्रवस्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि-त्रिक, मिथ्यात्व, ग्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर मनुष्य मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, संयमके श्रिभमुख है श्रीर अधन्य स्थिति • न्धर्मे श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रसाता वेदनीय, श्राप्ति, शोक,श्रस्थिर, श्रश्चभ और अयशःकाति प्रकृतियोंके जघन्य स्थि-तिबन्धका स्वामी कौन है ? ब्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विश्व परिणामवाला है और जघन्य स्थितिबन्धमें ऋवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो असयत सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, संयमके अभिमुख है भौर जघन्य स्थितिबन्धमें भ्रवस्थित है वह उक्त चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। प्रत्यास्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर मनुष्य जो सर्यतासंयत है, साकारजागृत है, तत्वायोग्य सर्व विशुद्ध है, संयमके श्रभिमुख है भीर अधन्य स्थितिबन्धमें भवस्थित है वह उक्क चार प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका हिदि॰ वह॰ । इत्थि०-एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पस्त्यवि०-द्भग-दुस्सर-अणादे० जह० हिदि० कस्स ? अएण० चदुगिदयस्स भिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्ध० । इस्स-रिद-भय-दुगुं० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० अपुन्वकरणस्वग० चिरमे जह० हिदि० वह० । िएरपायु० जह० हिदि कस्स० ? अएण० द्वारिय० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओग्ग-संकिलि० । देवायु० तं वेव । िएरपगिद-तिरिणजादि-िएरपाणुपु०-सुदुम०-अपज्ज०-साधार० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० तप्पाओग्गविसु० । तिरिक्खगिद-तिरिक्खाणुपु०-उज्जो०-णीचागो० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० सत्तमाए पुढवि० वेरक्षाणुपु०-उज्जो०-णीचागो० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० सत्तमाए पुढवि० वेरक्षाणुपु०-अगेरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जिरसभ०-मणुसाणु० जह० हिदि० वह० । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जिरसभ०-मणुसाणु० जह० हिदि० वह० । अएण० देव० ऐरइयस्स सम्मादि० सागार-जा० सन्विसुद्ध० । देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०-आहार०-तेजा०-क०-समचदु०-दोअंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगु०४-पस-त्थिव०-तस०४-थरादिपंच-िएम०-तित्थय० जह० हिदि० कस्स० ? अएण०

स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर श्रीर श्रनादेयके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका मिण्या-दृष्टि जीव जो साकारजागृत है श्रीर तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। हास्य, रित, भय ब्रीर जुगुप्साके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण चपक जो अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर दो गतिका जीव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम-बाला है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? ग्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला है वह उक्त दोनों श्रायश्चोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामो वही है। नरकगति, तीन जाति, नरक गत्यानुपूर्वी, सुरुम, श्रपर्याप्त श्रीर साधारण इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थित-बन्धका स्वामो है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? ग्रन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकारजागृत है, सर्वविशुद्ध है, सम्यक्त्वके ग्रभिमुख है ग्रीर जघन्य स्थितिबन्धमें ग्रव-स्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रवृषभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगति वायोग्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर देव और नारकी जो सम्यग्दृष्टि है, साकार-जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैकियिकश्ररीर, ब्राहारकश्ररीर, तैजसदारीर, कार्मणश्ररीर, समचतुरका संस्थान, वैकियिक और ब्राहारक दो ब्राह्मोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, ब्रगुरु-लच्च चतुष्क, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर जादि पाँच, निर्माण और तीर्थहर प्रकु- अपुष्वकरणखवग० परिभवियणामाणं बंधचरिमे जह • द्विदि० वह०। एइंदि०-आदाव-थावर० जह ॰ द्विदि० कस्स० १ अएण ० श्तिगदियस्स मिच्छादि० सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसुद्ध० । विचेजोगी० असच्चमोस० तसपज्जत्तभंगो ।

१२६. कायजोगि-स्रोरालियकायजोगि० मृ्लोघं । श्रोरालियमि० देवगदि०४-तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० १ श्राएण० श्रासंज० सागार-जा० सञ्वविस्त०। सेसास्रो जास्रो श्रत्थि ताश्रो तिरिक्खोघं ।

तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण सपक जो परभव सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तमं जघन्य स्थितिबन्धमं अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। प्रकेन्द्रिय, आतप और स्थावर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव जो साकार-जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी असपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ-यहाँ पाँच मनीयोग श्रीर पाँच वचनयोगमें कौन जीव किन प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है इसका विचार किया गया है। उसमें भी वचनयोग श्रीर असत्यमृषावचनयोग द्वीन्द्रियांसे लेकर होता है इसलिए इनमें त्रसपर्याप्तकांके समान सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियनधका स्वामित्व घटित हो जाता है, इसलिए उनका कथन त्रस-पर्याप्तकोंके समान कहा है तथा शेषका स्वतन्त्र कथन किया है। यह तो स्पष्ट बात है कि पाँच मनोयोग और सत्य, असत्य श्रीर उभय वचनयोग एकेन्द्रियसे लेकर श्रसंब्री पञ्चेन्द्रिय तक नहीं होते। केवल संबीपञ्चेन्द्रिय जीवोंके होते हैं, इसलिए इनमें एकेन्द्रियोंसे लेकर श्रसंबी पञ्जेन्द्रिय तकके जीवोंके होनेवाला स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है। श्रतः संज्ञी पञ्जेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें कहाँ किन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है इस दृष्टिसे इनमें सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका विचार किया गया है। यहाँ साधारणतः पहले श्रीर इसरे गुणस्थानमें जिन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है उनके जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व अधिकारी भेदसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें उपलब्ध होता है। इसी प्रकार त्रागे गुणस्थानोंमें जहाँ जिन प्रकृतियोंकी बन्धव्यच्छित्ति कही है उस गुणस्थानमें उन प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामित्व उपलब्ध होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मात्र चार ऋयुकर्म इसके अपवाद हैं। चारों श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रपने श्रपने जघन्य स्थितिबन्धके योग्य सामग्रीके मिलने पर मिथ्यात्व गुणस्थानमें मनुष्य और तिर्यञ्जोंके होता है, इसिक् इनके अवन्य स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादप्टि मनुष्य भीर तिर्यश्च कहा गया है। सब प्रकृतियोंके अधन्य स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश मुखर्मे किया ही है।

१२६. काययोगी और श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जवन्य स्थिति-बन्धका स्वामी मूलोघके समान है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थकर प्रकृतिके जवन्य स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? श्रम्यतर असंयतसम्यग्दि को साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है यह उक्त प्रकृतियोंके अवन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रोप जितमी प्रकृतियाँ हैं उनके जवन्य स्थितिवन्धका स्वामी सामान्य तिर्वश्चके समान है। १२७. वेडिवयका० पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-वारसक०-पुरिस०-हस्सरिद-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-तििएणसरीर०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-वएण०४-मणुसाणु०-अगुरु०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-िणमि०-तित्थकर—
उचा०-पंचंत० जह० हिदि० कस्स० १ अएण० देव० ऐरइय० सम्मादि० सागारजा० सन्वविसुद्ध्य० । थीणगिद्धि३-मिच्छ०-अर्णताणुवंधि०४ जह० हिदि०
कस्स० १ अएणद० देव० ऐरइ० मिच्छादि० सागार-जा० सम्मन्ताभिष्ठह० ।
असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० हिदि० कस्स १ अएण० देव०
ऐरइय० सम्मादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०पंचसंघ०-अप्पत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० हिदि० कस्स० १ अएण०
देव० ऐरइय० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । दोआयु० जह० हिदि०
कस्स० १ अएण्य० देव० ऐरइय० मिच्छादि० तप्पाओग्गतिसु० । तिर्विका०तिरिक्ताणु०-उज्जो०-णीचा० जह० हिदि० कस्स १ अएण्य० सत्तमाए पुढवीए
मिच्छादि० सागार-जा० सन्वविसु० सम्मन्ताभिष्ठह० । एइंदि०-आदाव-थावर०

,१२७. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक-तैजस-कार्मण तीन शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, तीर्थंकर, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो सम्यग्दिए है, साकार आगृत है श्रीर सर्वविश्रद्ध है वह उक्त प्रस्तियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है श्रीर सम्यक्त्वके श्रीममुख है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसाताचेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो सम्यग्दिष्ट है, साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध है श्रीर वह उक्त प्रदः-तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, क्रप्रशस्त विद्वायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, श्रनादेय श्रीर मीचगोत्र इन प्रसृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्थामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है श्रीर तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रस्तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी है। दो क्रायुक्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर देव और नारकी जो मिथ्यादि है और तत्प्रायोग्य संहिष्ट है वह उक्त दो श्रायु प्रहतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्र मक्तियोंके जघन्य स्थिति-बम्धका स्वामी कीन है ? ग्रन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादिष्ठ है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्थामी है। एकेन्द्रिय जाति, भातप भीर स्थायर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका

मूखमती देवगदि नैश्वय इति वाठः । २, मूखमती देवगदि नैश्वय इति पाठः ।

जह० द्विदि० कस्स० १ ऋएण० ईसाएांतदेवस्स मिच्छादि० तप्पात्रोग्गविसु० । एवं चेव वेउन्वियमि० । एवरि आयु० एत्थि ।

स्वामी कौन है ? श्रन्यतर ऐशान कल्प तकका देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्र-काययोगवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मकी दो प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ—काययोग श्रौर श्रौदारिककाययोग एकेन्द्रियसे लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मुलोघके समान बन जाता है। श्रौदारिकमिश्रकाययोगके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, श्रीवरतसम्यग्दप्रि श्रौर सयोगकेवली ये चार गुणस्थान हैं। यहाँ सयोगकेवली गुणस्थानसे तो प्रयोजन ही नहीं । शेष तीन गुणुस्थान तिर्यक्ष और मनुष्य दोनोंकी अपर्याप्त अवस्थामें होते हैं पर मनुष्य अपर्याप्तकोंकी अपेचा तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके सब प्रकृतियोंका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा द्वीन सम्भव है, क्योंकि तिर्यञ्जोंमें एकेन्द्रियोंकी भी परिगणना होती है. इसलिए यहाँ श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध-का स्वामी सामान्य तिर्यञ्जोंके समान कहा है। मात्र एकेन्द्रियोंके देवगति-चतष्क श्रीर तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। तथा श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें इनका बन्ध श्रविरत सम्यग्दिष्टके ही होता है इसलिए इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रलगसे कहा है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें नरकायु, देवायु, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, श्राहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गका बन्ध नहीं होता, इस लिए इनके स्वामित्वका यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता । वैक्रियिक काययोग देव श्रीर नारिकरोंके होता है, इसलिए इस बातको ध्यानमें रखकर इस योगमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व यथायोग्य जान लेना चाहिए। समभनेकी बात इतनी है कि जिन प्रकृतियोंकी मिथ्यादृष्टि श्रीर सासदनसम्यग्दष्टि गुण्स्थानमें बन्धन्युन्छित्ति होती है उनके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मिथ्यादृष्टि वैकियिककाययोगी देव श्रीर नारकी को मूलमें कही गई विशेषताको ध्यान रखकर देना चाहिए श्रीर जिन प्रकृतियोंका श्रागे भी बन्ध होता है उनके जधन्य स्थितबन्धका स्वामित्व अविरतसम्यग्द्ष वैकियिककाययोगी देव और नारकीको देना चाहिए। मात्र तिर्यञ्चगति द्विक, उद्योत श्रीर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सातवीं पृथिवीके सम्यक्तवके सम्मुख हुए सर्वविश्च नारकीको ही कहना चाहिए. क्योंकि सातवीं पृथिवीमें मिथ्यादृष्टि नारकीके मनुष्यगति द्विक श्रीर उच्चगोत्रका बन्ध नहीं होता. इसलिए उसके सम्यक्तवके श्रमिमुख होनेपर भी उक्त चार प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है। मतएव सातवीं पृथिवीमें ही इनका जघन्य स्थितिबन्ध उपलब्ध होता है। इसी तरह वैक्रियिक काययोगमें तिर्यञ्जाय भीर मनुष्यायका उसके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्वमें ही उपलब्ध होता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिशाम मिथ्या-दृष्टिके ही होते हैं। यही कारण है कि यहाँ वैक्रियिक काययोगमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व उक्त प्रकारसे कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें अपनी सब ब्रह्मतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वके प्रति वैक्रियिककाययोगसे ब्रन्य कोई विशेषता नहीं है। मात्र वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसिक्षप जिन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्य वैक्रिथिककाययोगमे सम्यक्त्यके ग्रमिमुख इप १२८. आहार०-आहारिम० पंचणा०-खदंसणा०-सादाव०-चदुसंज०-पुरिस०हस्स-रिद-भय-दुगुं०-देवगदि०-पंचिदि०-तिणिणसरीर०-समचदु०-वेजिव० झंगो०वणण०४-देवाणुपु०-अगुरू०४-पसत्यवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय०ऊचागो०-पंचंतरा० जह० द्विदि० कस्स० १ आएण० पमत्तसंजद० सागार-जा०
सव्वविसु० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० १
अएण० पमत्त० सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसु० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० १
अएण० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि० । कम्मइग० ओरालियमिस्सभंगो ।
णवरि आयु० एत्थि । तित्थय० दुगदियस्स'।

जीवके कहा है यहाँ उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामित्व जो पर्याप्त होने पर सम्यक्तको प्राप्त होगा ऐसे जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें भागुका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

१२८. श्राहारककाययोगी और श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच हानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, हास्य, रिन, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रियज्ञ।ति, वैकियिक तैजस-कार्मण तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राक्षोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगित, श्रस्चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रसाता वेदनीय, अरित, श्रोक, श्रस्थर, श्रगुभ श्रीर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विश्वद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विश्वद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । कार्मणकाययोगी जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुका बन्ध नहीं होता । तथा इनके तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दो गितका जीव है ।

विशेषार्थ— आहारक काययोग और आहारकि मिश्रकाययोग प्रमत्तसंयत जीयके होता है, इसलिए प्रमत्तसंयत जीयके बँधनेवाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा यहाँ जघन्य स्वामित्य कहा है। विशेषता मूलमें कही हो है। औदारिकि मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगक गुण्स्थान एक समान ही हैं तथा औदारिकि मिश्रकाययोगके समान यह योग भी एकेन्द्रियोंके होता है इसलिए इसमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामित्य औदारिकि मिश्रकाययोगके समान कहा है। मात्र यहाँ इतनी विशेषता है कि एक तो कार्मण काययोगमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता और दूसरे यद्यपि कार्मणकाययोगमें नरकगित, मनुष्यगित और देवनिक जीवके तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध होता है पर इसके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी देवगित और मनुष्यगितका जीव ही है, क्यों कि इसके योग्य सर्वविशुद्ध परिणाम इन दो गितके कार्मणकाययोगी जीवके ही हो सकते हैं।

१. मुखप्रती दुगदियस्स तित्यय० इत्थि० इति पाढः ।

१२६. इत्यि - पुरिस ० पंचणा ० - चहुदंसणा ० - सादावे ० - चहुसंज ० - पुरिस ० - जसिग ० - उचा ० - पंचंत ० जह ० हिदि ० कस्स ० १ अण्ण ० अण्यिहि० खवग ० जह ० हिदि ० वह ० । आहार ० - आहार ० अंगो ० - तित्यय ० मूलो घं । ण्वरि इत्थिवेद ० तित्यय ० अपुन्वकरण उवसामयस्स । सेसाणं पंचिंदियतिरिक्ख भंगो । ण्वुंस ० खवगपगदीणं इत्थिभंगो । सेसं मूलो घं । अवगदवेदे आघे ।

१३०. कोघ०-माण०-माया० णवुंसगभंगो । णवरि तित्थयरं श्रोघं । लोभे मूलोघं ।

१२९. स्रीवेदी श्रौर पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जवन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रिनवृत्तिक्षपक जो जवन्य स्थितवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जवन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिके जवन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके सम न है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदमें तीर्थंङ्कर प्रकृतिके जवन्य स्थितबन्धका स्वामी श्रपूर्वकरण उपशामक जीव है। इनके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जवन्य स्थितबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जके समान है। नपुंसकवेदी जीवोंमें जपक प्रकृतियोंके जवन्य स्थितबन्धका स्वामी मूलोघके समान हो। श्रपगतवेदमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जवन्य स्थितबन्धका स्वामी श्रोघके समान है।

विशंपार्थ —स्त्रीवेद, पुरुषवेद ऋपने ऋपने सवेद भागतक होते हैं इसलिए इनमें दसर्वे गुणस्थान और नौवें गुणस्थानमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी क्षपक श्रतिवृक्तिकरण जीवको कहा है, तथा इन दोनों वेदोंका उदय श्रसंक्षी पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्चके भी होता है, इसलिए शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान कहा है। मात्र त्राहारकद्विक त्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अपूर्वकरण चपकके होता है इसीलिए इन तीनों प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अपूर्वकरण चपक जीवको कहा है। यहाँ यह बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है कि जिसके तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता होती है वह पुरुषवेदके साथ ही ज्ञपक श्रेणीपर आरोहण करता है, क्योंकि जो जीव तीर्थंकर होता है उसके जन्मसे एकमात्र पुरुषवेदका उदय होता इसिलिए स्रीवेदमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उपशामक श्रपूर्वकरण है। जीवको कहा है। नपुंसकवेदमें जपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी स्थिवेदके समान है यह तो स्पष्ट ही है। मात्र नपुंसक वेदका उदय एकेन्द्रिय जीवॉसे लेकर होता है इसिलए इसमें शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान कहा है। अपगतवेदमें नीवें और दशवें गुणस्थानमें वँधनेवाली प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है, क्योंकि यह संज्ञा नीवें गुणस्थानके अवेदभागसे प्रारम्भ होती है, इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोघके समान कहा है।

१३०. क्रोध कषायवाले, मान कषायवाले और माया कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृ-तियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामी नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि .इनमें तीर्थेकर प्रकृतिके जधन्य स्थितिबन्धका खामी क्रोधके समान है। तथा लोग कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामी मूलोक्के समान है। १३१. मदि०-सुद० तिरिक्खोधं । विभंगे पंचणा०-णवदंसणा० सादा०भिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-इस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०- तेजा०-क०-सभचदु०-वेउन्वि० अंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरा-दिछ०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० मणुस० सागार जा० सन्वविस्ठ० संजमाभिम्रह०। असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह०
द्विदि० कस्स० १ अएण० चदुगदि० सत्थाणे सागार-जा०। इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अण्यत्थिव०-दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० द्विदि० कस्स० १
अएण० चदुगदि० तप्पाओग्गविमुद्ध०। आयुगाणं मणजोगिभंगो। तिरिक्खग०
तिरिक्खाणु०-उज्जोव०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० सत्तमाए पुढवीए
भिच्छादि० सागार-जा० सन्वविसु० सम्मत्ताभिमुह०। णिरयगदि-तिरिणजादि-णिरयाणु०-सुहुम-अपज्ञ०-साधार० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० तिरिक्ख० मणुम०
तपाओग्गविसु०। मणुसग०-आरालि०-आरालि०-आरालि०-आराण०-वज्जरिम०-मणुमाणु०

विशेषार्थ—किसी भी कषायके उदयसे जीव लपक श्रेणीपर त्रारोहण करता है श्रीर उसके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं श्राती, इसलिए चारों कषायोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान कहा है। शेष कथन सगम है।

१३८. मत्यज्ञानी श्रौर श्रुताज्ञानी जीवोंमें श्रुपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। विभक्तकानमें पाँच क्षानावरण, नी दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण-उद्यगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जधन्य स्थितवन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रौर संयमके श्रभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असाता वेदनीय, अर्ति, शोक, अस्थिर, अग्रुभ, श्रयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामी कीन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो स्वस्थानमें अवस्थित है और साकार जागृत है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका खामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायागित, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय इन प्रकृतियाँके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो तत्प्रायोग्य विश्चद्ध परिणामवाला है वह उक्न प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। श्रायुकर्मकी चार प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामी मनोयोगी जीवोंके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यान्पूर्वी, उद्योत ग्रौर नीचगोत्र इन प्रकृतियोंक जघन्य स्थितिबन्धका खामी कीन है ? अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्तवके श्रमिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकगित, तीन जाति, नरकगित्यानुपूर्वी, सूदम, अपर्याप्त श्रीर साधारण इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ऋन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिगामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक झाङ्गोपाङ्ग, वज्रर्यभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्या- जह॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? श्रागण॰ देव॰ गोरइयस्स सागार-जा॰ सव्वविसुद्ध॰ सम्मत्ताभिमुह॰ । एईदि०-श्रादाव-थावर० मणजोगिभंगो ।

१३२. आभि०-सुद०-श्रोधि० स्वनगपगदीणं मूलोघं । शिहा-पचलाणं जह० हिदि० कस्स० ? अएख० अपुन्वकरणस्वनग० चिरमे जह० हिदि० वदृमा० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० हिदि० कस्स० ? अएख० पमत्तसंज० सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसु० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० जह० हिदि० कस्स० ? अएख० कर्म० ? अएख० चिरमे जह० हिदि० वदृ० । मणुसायु० जह० हिदि० कस्स० ? अएख० देव० ऐरइ० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि० । देवायु०

नुपूर्षी इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामी कीन है ? अन्यतर देव और नारकी जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्तवके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामी है। एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्ध का स्वामी मनोयोगो जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—मत्यज्ञान श्रीर श्रुताज्ञान तिर्यञ्चोंके भी होता है श्रीर इन दोनों मार्गणाश्रों में ज्ञायन स्थितिबन्ध तिर्यञ्चोंकी श्रपेत्ञा ही सम्भव है, इसिलए इनमें सब प्रकृतियोंके ज्ञायन्य स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्चोंके समान कहा है। विभक्त ज्ञान चारों गितयों में सम्भव है पर इसके रहते हुए संयमके श्रिभमुख परिणाम मनुष्यगितमें ही हो सकते हैं श्रीर ऐसे जीवके ही ज्ञायन्य स्थितिबन्ध होगा, इसिलए प्रथम दण्डक में कही हुई प्रकृतियोंके ज्ञायन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयमके श्रिभमुख विभक्त् ज्ञानी मनुष्य कहा है। दूसरे श्रीर तीसरे दण्डक में जो प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनका ज्ञायन्य स्थितिबन्ध स्वस्थान में ही सम्भव है, इसिलए उनके ज्ञायन्य स्थितिबन्धका स्वामी चारों गित्यांका विभक्त् ज्ञानी जीवकहा है। सातवं नरक में मिथ्यादिक तिर्यञ्चगित श्रादिका ही बन्ध होता है, इसिलए सम्यक्त्वके श्रिभमुख होने पर भी इसके इन प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है। जब कि श्रन्यत्र ऐसी श्रवस्थाके प्राप्त होने पर इन प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है। यदि विचार कर देखा जाय तो विभक्त श्रानमें ऐसे जीवके हो उक्त प्रकृतियोंका ज्ञायन्य स्थितिबन्ध सम्भव है। यही कारण है कि तिर्यञ्चगित श्रादि चार प्रकृतियोंके ज्ञायन्य स्थितिबन्धका स्वामी सातवीं पृथिवीका विभक्त शानी जीव कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१३२. श्राभिनिबोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रीर श्रविधश्वानी जीवोंमें चएक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान है। निद्रा श्रीर प्रवला प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण चएक जो श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त दोनों प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, श्राक्त, श्रोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जो साकार जागृत है श्रीर तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। हास्य, रित, भय श्रीर जुगुप्सा प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण चपक जो अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो साकार जागृत है श्रीर तत्यायोग्य संक्रेश परिणामवाला है वह मनुष्यायुके अधन्य

जह० हिदि० कस्स० १ अएए। तिरिक्स० मणुस० तप्पाओगमंकिलि। मणुसग०ओरालि॰-ओरालि॰ अंगो॰-वज्जिरसभ०-मणुसाणु॰ जह० हिदि० कस्स० १
अएए। देव० ऐरइ० सागार-जा० सव्विवसुद्ध०। देवगदि एवं पसत्थत्तीसं जह०
हिदि० कस्स० १ अएए। अपुव्व० स्ववग० परभवि० वंधचिरमे वट्ट०। अप्पखक्खा०४ जह० हिदि० कस्स० १ अएए। मणुस० असंज० सागार-जा० सव्वविसु० संजमाभिग्रह०। पच्चक्खाणा०४ जह० हिदि० कस्स० १ अएएद० मणुम०
संजदासंजद० सागार-जा० सव्विवसु० संजमाभिग्रह०। मएएजव० ओधिभंगो।
एवरि देवायु० जह० हिदि० कस्स० १ अएएए० पमत्तसंज० तप्पाओ०संकिलि०।

१३३. संजदा॰ मणपज्जवभंगो । सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-

स्वामी है । देवायुके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिक शरोर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग,वजर्पभ-नाराचसंहनन ग्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगतिसे लेकर प्रशस्त तीस प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रप्वंकरण चपक जो परमव सम्बन्धी प्रकृतियोंके श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य श्रसंयत सम्यग्द्धि जो साकार जागृत है. सर्वविशुद्ध है श्रीर संयमके श्रिभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। प्रत्याख्यानावरण चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर मनुष्य संयतासंयत जो साकार जागृत है, सर्वविश्रद्ध है भौर संयमके ग्रभिमुख है वह उक्क चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी है। मनःपर्ययश्वानमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिकानीके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जो तत्त्रायोग्य संक्लंश परिणामवाला है वह देवायुकं जघन्य स्थिति बन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ — आभिनिने धिक आदि तीन ज्ञान चौथेसे नेकर बारहवें गुणस्थानतक होते हैं। इनमें खपकश्लेणिकी प्राप्त भी सम्भव है, इसिल्प ३६ प्रकृतियोंका खपकश्लेणिके आठवें गुणस्थानमें, ४ का नौवेंमें और १० का दसवेंमें ज्ञान्य स्वामित्व कहा है। शेप प्रकृतियोंके विषयमें जहां जिनकी बन्धव्युच्छित्त होती है और जिनके उनका बन्ध होता है इन दो बातोंको ध्यानमें रखकर उनके जघन्य स्वामित्वका विचार किया है। शेप विशेषताएँ मूलमें कही ही हैं। मनःपर्ययक्षान ६ छठवें गुणस्थानसे होता है। अतः जितनी प्रकृतियोंका बन्ध इसके होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व अवधिज्ञानी जीवके भी छठवें आदि गुणस्थानोंमें ही प्राप्त होता है, इसिल्प मनःपर्ययक्षानमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है। मात्र देवायु इसका अपवाद है। कारण कि देवायु का जघन्य स्थितिबन्ध अवधिज्ञानीके खतुर्थ गुणस्थानमें होता है और मनःपर्यवज्ञानमें प्रमत्तसंथतके होता है, इसिल्प इतनी विशेषता अलगसे कही है।

१३३. संयत जीवोंमें ग्रपनो सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी मनःपर्यय-

लोभसंज ॰ जस० - उच्चा० - पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० अणियदिख-वगस्स चरिमे द्विदि० वद्द० । सेसं संजदभंगो । परिहार० आहारकायजोगिभंगो । णवरि सामित्तदो सद्वाणेसु यात्रो सन्वविसुद्धात्रो तात्रो दंसणमोहणीयस्ववगस्स से काले कदकरणिज्ञो होहिदि त्ति अथवा सत्थाणे अप्पमत्तसन्वसुद्ध० । सेसाणं आहारकायजोगिभंगो । सुदुमसंपरा० ओघं ।

१३४. संजदासंजदाँ ॰ पंचणा ०-छदंसणा ०-सादावे ०-ऋहकसा ०-पुरिस ०-हस्स-रिद-भय-दुर्ग ॰ -देवगदि-पसत्थद्वावीस-तित्थयर-उच्चा ०-पंचंत ० जह० द्विदि ०

कानी जीवोंके समान है। सामायिक संयत श्रौर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच क्षाना-वरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, लोम संज्वलन, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रनिवृत्तिचपक जो श्रन्तिम स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी संयत जीवोंके समान है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि खस्थानमें जो सर्वविशुद्ध परिणामोंसे बँधनेवाली प्रकृतियाँ हैं उनको जो तदनन्तर समयमें कृतकृत्य वेदक सम्यग्दिए होगा ऐसा दर्शनमोहनीयका चपक जीव जघन्य स्थितिबन्धका खामी है, श्रथवा स्थानमें जो अप्रमतसंयत है, सर्व विशुद्ध परिणामवाला है वह उन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। सूदमसाम्परायसंयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रोधके समान है।

विशेषार्थ—बन्धकी श्रपेत्ता मनःपर्ययद्वानी श्रीर संयत जीवोंकी स्थिति एक समान है, इसिलए संयतोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मनःपर्ययक्षानके समान कहा है। सामायिक संयत और छेदोएस्थापनासंयत मात्र नौवें गुणस्थानतक होते हैं इसिलए इनमें दसवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खा-मित्व क्षपक अनिवृत्तिकरणको दिया है। शेष स्थिति संयत जीवोंके समान है, इसिलए इन दोनों संयतोंके शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयत जीवोंके समान कहा है। परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके खामित्वको दो भागोंमें विभन्न कर दिया है—जो वहां सर्वविशुद्ध परिणामोंसे प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्राहारककायजोगी जीवोंके समान कहा है। श्राशय यह है कि पाँच बानावरण श्रादि जिन प्रकृतियोंका सातवें गुणस्थानमें बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका खामी या तो जो श्रनन्तर समयमें ज्ञायिकसम्यग्हि होगा ऐसा कृतकृत्य वेदक सम्यग्हि जीव कहना चाहिए या खस्थानमें ही सर्वविशुद्ध परिणामवाला अप्रमत्तसंयत जीव कहना चाहिए श्रीर श्रसाता श्रादि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्राहारककाययोगी जीवोंके समान तत्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला प्रमत्तसंयत जीव कहना चाहिए।

१३४. संयतासंयत जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, ब्राठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, मय, जुगुष्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्ठाईस प्रकृतियाँ, तीर्थंड्रर, उच्चगोत्र श्रीर पांच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन कस्स॰ ? अगण् मणुस॰ सागार-जा॰ सन्विवसुद्ध० संजिक्षिभ्रहः । असादा॰-अरिद-सोग-अथिर-असुभ-अजस॰ जह॰ हिदि॰ कस्स० ? अग्ण् सत्थाणे तणा-ओग्गविसुद्ध० । देवायु॰ जह॰ हिदि० कस्स० ? अग्ण् तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओग्गसंकिलि० । असंजदा० मदि०भंगो । णविर तित्थयरं जह० हिदि॰ कस्स० ? अग्ण् सम्मादि० मणुस० सागार-जा॰ सन्वविसु० संजमाभिग्रहः ।

१३५. चक्खुदं॰ खवगपगदीत्रो वेजन्वियद्यकं मूलोघं। सेसाएं चदुरिदिय-पज्जतभंगो। त्रचक्खु॰ मूलोघं। त्रोधिदं० त्रोधिणाणिभंगो।

है। अन्यतर मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है श्रीर संयमके श्रीममुख है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। श्रसातावेदनीय, श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रश्न, श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? अन्यतर खस्थानवर्ती तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। देवायु के जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? अन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। श्रसंयत जीवों से अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मत्यक्षानियोंके समान है। इतनी विशेष्ता सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? अन्यतर सम्यग्दिष्य मनुष्य जो साकारजागृत है, सर्व विशुद्ध है श्रीर संयमके श्रिममुख है वह तीर्थं इर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है।

विशेषार्थ —संयतासंयतोंका एक ही गुण्स्थान हैं। यहां संयमके सन्मुख हुए जीवके पाँच बानावरणादिका सबसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है इसलिए इनके जघन्य दिथितबन्धका स्वामी ऐसा मनुष्य कहा है और शेप प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध खस्थानमें ही होता है अतः उनके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी न्यस्थानवर्ती तिर्यञ्च और मनुष्य कहा है। असं-यतोंमें जघन्य स्थितिबन्धकी अपेचा एकेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी मुख्यता है। मत्यब्रानियोंमें भी जघन्य स्थितबन्धकी अपेचा पिकेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी अपेचा किया है, इसलिए असंयतोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी मत्यब्रानियोंके समान कहा है। मात्र जिन प्रकृतियोंका एकेन्द्रियोंके बन्ध नहीं होता उन प्रकृतियोंका विचार जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके विचारके समय कर आये हैं उस प्रकारसे करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोंके या मत्यब्रानियोंके तीर्थंक्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता इसलिए यहाँ इसके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी अलगसे कहा है।

१३४. चच्चुदर्शनवाले जीवोंमें च्रपक प्रकृतियाँ श्रौर वैक्रियिक छहके जघन्य स्थिति-बन्धका खामी मूलोधके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका म्वामी चतु-रिन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। श्रवश्चदर्शनवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी मूलोधके समान है। श्रवधिदर्शनवाले जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मबधिक्षानियोंके समान है।

विशेषार्थ—चकुद्रान चतुरिन्द्रिय जीवांसे लेकर चीणकषाय गुणस्थान तक होता है और अचकुद्रांन एकेन्द्रिय जीवांसे लेकर चीणकषाय गुणस्थान तक होता है। इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके अधन्य स्थितिबन्धका स्थामित्व मूलमें कही गई विधिक अनुसार बन जाता है। अवधिदर्शनीमें अपनी सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिकानियों के समान है यह स्पष्ट ही है।

१३६. [किएण०-णील०-काउ० अप्पप्पणो पगदीणं असंजदभंगो । णविर] किएण०-णील० तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० प्रणुस० असंजदस० सन्वविस्० । काउ० णेरइ० सन्वविस्० ।

१३७. तेऊए पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-इस्स-रदि-भयदुगुं०-देवगदि-पसत्थएकत्तीस-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण०
अप्पमत्तसंज० सन्विवसु० । थीणगिद्धि० ३-िमच्छत्त-अर्णताणुवंधि०४ जह० द्विदि०
कस्स० १ अएण० मणुस० सन्विवसु० संजमाभिमुह० । असादा०-अरदि-सोगअथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० पमत्तसंज० तप्पाओग्गविसुद्ध० । अपच्चक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० मणुस० असंजद०
सागार-जा० सन्विवसु० संजमाभिमुह० । पच्चक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० १
अएण० मणुस० संजदासंजद० सागारजा० सन्विवसु० संजमाभिमुह० । इत्थि०-

१३६. रुष्ण, नील और कापोत लेश्यामें अपनी अपनी सब प्रकृतियोंका भन्न असंयतों के समान है। इतनी विशेषता है कि रुष्ण लेश्या और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थ कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो असंयत सम्यग्हिए है और सर्वविशुद्ध है वह तीर्थ कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। कापोत छेश्यामें जो नारकी सर्वविशुद्ध है वह तीर्थ कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ — कृष्ण, नील श्रीर कापोत लेश्या श्रसंयतों के होती है श्रीर श्रसंयतों में जघन्य स्थितिबन्धकी श्रपेत्ता पकेन्द्रियों की नरकायु व देवायुकी श्रपेत्ता पञ्चेन्द्रियों की श्रीर नरकाति छहकी श्रपेत्ता श्रसंक्षियों की मुख्यता है, इसलिए इन लेश्याश्री में सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रसंयतों के समान कहा है। माश्र तोर्थ कर प्रकृतिका बन्ध इन जीवों के नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धके खामीका कथन श्रलगसे किया है। इतना भवश्य है कि नरकगित में तीर्थ कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवके कृष्ण और नील लेश्या नहीं होती, इसलिए इन लेश्याओं में तीर्थ कर प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका खामी असंयत सम्यग्दिए मनुष्य कहा है श्रीर कापोत लेश्यामें नारकी जीव कहा है।

१३७. पीतलेश्यामें पांच हानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित द्यादि प्रशस्त इकतीस प्रकृतियाँ, उच्च गोत्र धौर पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अप्रमस्त संयत जीव जो सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश्चकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । अप्रत्याक्यानावरण बारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्यायोग्य- विशुद्धपरिणामवाका है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । अप्रत्याक्यानावरण बारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो असंयत सम्यग्दिख है साकारजागृत है, सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । प्रत्याक्यानावरण वारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो संयत सम्यग्दि कौन कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो संयत सम्यग्दि कौन कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो संयत सम्यग्दि कौन कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो संयत कौन कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो संयत कौन कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो संयत कौन कौन है ? अन्यतर मनुष्य कौन संयोक कौन है ?

णवुं स०-एईदियनादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्यसत्थवि०-थावर-दूभग-दुस्सर-अर्णादे०-णीचा० नह० हिदि० कस्स० १ आएण० देवस्स भिच्छा० तप्पाओग्गविसुद्ध० । दोआयु० नह० हिदि० कस्स० १ आएण० देवस्स तप्पाओग्गसंकिति० । देवायु० नह० हिदि० कस्स० १ आएण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० तप्पाओग्गसंकिति० । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि० आंगो०-बज्जरिसभ०-मणुसाणु० नह० हिदि० कस्स० १ आएण० देवस्स सम्मादि० सन्व-विसु० । एवं पम्माए । एवरि एईदिय-आदाव-थावरं एत्थि ।

१३८. सुकाए मणजोगिभंगो । एवरि इत्थि०-एाबुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे०-णीचागो० जह० द्विदि० कम्स०? श्रएण० देवस्स मिच्छादि० तप्पात्रोग्गविसुद्ध० ।

१३६. भवसिद्धिः श्रोघं । श्रब्भवसिद्धिः मदियः भंगो।

१४०. सम्मादि - खइग० स्रोधि भंगो । वेदगे पंचणा - छदंसणा - सादावे -

है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्रीवेद, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उचोत, श्रप्रशम्त विहायोगति स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है श्रुन्थतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो श्रायुश्रों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है श्रुन्थतर देव जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह दो श्रायुश्रों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है श्रुन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिक श्रुरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी कीन है श्रुन्यतर देव जो सम्यग्दृष्टि है श्रीर सर्विवशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इस लेश्याबाले जीवों के एकेन्द्रिय, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता।

्र १३८. शुक्रलेश्यामें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मनायागी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इसमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःखर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कीन है? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिमाणवाला है वह उद्दत प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है।

१३६. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रीधकं समान है। श्रभव्य जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यक्षानियोंके समान है।

१४०. सम्यग्दिष्ट ग्रीर जायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें भ्रपनी सब प्रकृतियोंक जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रवधिकानियोंके समान है। बेदकसम्यग्दिष्टयोंमें पाँच क्रानावरण, छह चदुसंज०-पुरिस०-इस्स-रिद-भय-दुगुं०-देवगिद-पसत्थएकत्तीस-उच्चागो०-पंचंत० जह हिदि० कस्स० ? श्राण्ण श्रप्पमत्तसंजद० सन्वविसु० श्रथवा दंसणामोह-खवगस्स कदकरिएज्जो होहिदि ति । सेसं श्रोधिभंगो । उवसम० श्रोधिभंगो । एवरि खवगपगदीएं उवसमो कादन्वं ।

१४१. सासणे पंचणा॰-णवदंसणा०-सादावे-०सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदिभय०-दुगुं०-पंचिदिय०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण्०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४थिरादिछक-णिमिण्-उच्चागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० चदुगदि०
सागार-जा० सन्वविसु० । असादा०-इत्थि०-अरिद्—सोग-चदुसंठा०-चदुसंघ०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछक० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० १ चदुगदिय० सागार-जा०
तप्पाओग्गविसु० । तिरिक्खायु०-मणुसायु० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० देव०
थेरइ० तप्पाओग्गसंकिलि० अथवा चदुगदियस्स तप्पाओग्गसंकिलि० ।
देवायु० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण्० तिरिक्खण मणुस० तप्पाओ०संकिलि० ।
तिरिक्खणदि-तिरिक्खाणु०-उज्जोव-णीचा० जह० द्विद० कस्त० १ अएण्०

दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुन्सा, देवगित श्रादि इकतीस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रप्रमत्तसंयत जीव जो सर्विचशुद्ध है वह श्रथवा जो श्रनन्तर समयमें कृतकृत्य वेदक सम्यग्दिष्ट होगा ऐसा दर्शनमोहनीयका स्वपक जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रविधानियोंके समान है । उपशमसम्यग्दि जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रविधज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें स्वपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उपशामकको कहना चाहिए।

१४९. सासादनमें पाँच शानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतु-रस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है भ्रौर सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। असाता बेदनीय, स्त्रीवेद, अरित, शोक, चार संस्थान, चार संहतन, श्रप्रशस्त विहायोगति और श्रस्थिर श्रादि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिगामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चाय भीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रथवा चार गतिका जीव जो तत्प्रा-योग्य संक्लेश परिणामवाला है यह उक्त दोनों भ्रायुक्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुक्ते जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्श्च श्रौर मनुष्य जो तत्त्रायोग्य संक्रेश परिगामवाला है वह देवायुके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्च गति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगीत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सत्तमाए पुढवीए रोरइ० सन्वविसु० । मणुसग०-त्रोरालि०-त्रोरालि०न्रंगो०-वज्ज-रिसभ०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स० ? त्रएण्० देव० रोरइय० सन्वविसु० । देवगदि०४ जह० द्विदि० कस्स० ? त्रएण्० तिरिक्ख० मणुस० सन्वविसु० ।

१४२. सम्मामिच्छा॰ पंचणा०-छदंसणा०-सादावे॰-बारसंक०-पुरिस०-हस्स-र्राद-भय-दुं गुं ०-पंचिदि ०-तेजा०-क०-समचदु ०-बएण०४-त्र्रगुरु०४-पसत्ये०-तस०४-थिरादिञ्जक-िएामिण-उचा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० चद्गदियस्स सागार-जा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह०। असादावे०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-त्र्यजस० जह० द्विदि० कस्स० ? त्र्राण् चद्गदियस्स सत्थाणे तप्पात्रोगाविसु० । मणुसग०-त्र्योरालि०-त्र्योरालि०त्र्यंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाण् जह० द्विदि० कस्स ? अएए।० देव ० ऐएरइ० सन्वविसु० सम्मत्ताभिमुह०। देवगदि०४ जह० द्विदि० कस्स० ? ऋएए। तिरिक्तः मणुस० सागार-जा० सन्वविस् सम्मत्ताभिमुह० । मिच्छादिही० मदिय०भंगो। सिएए। मणुसभंगो। ऋसिएए। तिरिक्खोघं। आहार० मुलोघं । ऋणाहार॰ कम्भइगभंगो । एवं जहएएगो समत्तो । एवं सामित्तं समत्तं । कौन है ? श्रन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका खामी है। मनुष्यगति, श्रीद।रिक शरीर, श्रीद।रिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन श्रौर मनुष्य गत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हैं ? श्रन्यतर देव त्रौर नारकी जो सर्वविशद्ध हैं वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हैं देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका म्वामी कीन है ? श्रन्तर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो सर्व-विशद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

१४२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, श्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर सम्यक्त्वके श्रमिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्भ श्रौर श्रयशःकीति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो स्वस्थानस्थित तत्वायोग्य विशुद्ध परिग्राम-वाला है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्य गति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंक जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रौर नारकी जो सर्विधगुद्ध है श्रीर सम्यक्त्वके श्रभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका म्यामी है। देवगति चतुष्ककं जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्वविशृद है श्रौर सम्यक्त्वके श्रभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। मिथ्या-दृष्टि जीवोंमें ऋपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मत्यक्वानियोंके समान है। संश्री जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी मनुष्योंके समान है। श्रसंक्षी जीवोंमें तिर्यञ्जॉके समान हैं। श्राहारक जोवोंमें मृलोयके समान है श्रोर श्रनाहारक जीवोंमें कार्मण काययोगी जीवोंके समान है। इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

## बंधकालपरूवणा

१४३. कालं दुविधं — जहएण्यं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि० — ओघे० आदे० । ओघे पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालिय०-तेजा०-क०-वएण्०४-अगु०-उव०-णिमि०-पंचंतराइगाणं उकस्सओ हिदिवंधो केविचरं कालादो होदि ? जहएणेण एगसभयं, उकस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अणुकस्सहिदिवं० केविचरं ? जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं असंखेळपोग्गलपरियहं । णविर ओरालि० जह० एगस० । सादासादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरयगदि-एइंदि०-वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-आहारदुग-पंचसंद्या०-पंचसंघ०-णिर याणु०-आदाउज्जो०--अण्यत्थव०-थावरादि०४-थिराथिर--सुभासुभ-दूभग--दुस्सर--अणादे०-जस०-अजस० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०।पुरिस० उक्क० हिदि० जह० एग०, उक्क० वे छावहि० सादि०। चदुरणं आयु० उक्क० हिदि० जह० एग०, उक्क० वे छावहि० सादि०। चदुरणं आयु० उक्क० हिदि० जहएणुक्क० एगस०। अणुक्क० हिदि० जह० उक्क० अंतो०। एवं याव अणाहारग ित्र सरिसो कालो। णविर जोग-कसा-एसु अणुक्क० हिदि० जह० एग०। तिरिक्यगदि-तिरिक्याणु०-णीचा० उक्क०

## वंधकाल प्ररूपणा

१४३. काल दो प्रकारका है-जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपंत्ता निर्देश दो प्रकार है—श्रोघ श्रीर श्रादेश । श्रोघकी श्रपंत्ता पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, संालह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है। जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्त-र्मुहर्त है। श्रनुकुए स्थितिबन्धका कितना काल है? जघन्यकाल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृए श्रनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि श्रीदारिक शरीरके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है। सातावेदनीय, श्रसाता वेद-नीय, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, त्राहारक द्विक, पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, त्रातप, उद्योत, ब्राप्रशस्त विहायोगति, स्थावर त्रादि चार, स्थिर. ब्रस्थिर, श्भ, त्रश्भ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादंय, यशःकीति श्रीर अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुरुष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त है। पुरुप वेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है । चार ब्रायुक्रोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तम् हूर्त है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक चार श्रायुत्रोंका समानकाल है। इतनी विशेषता है कि योगोंमें श्रीर कवायोंमें उनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्चगत्यानुपर्वी ग्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है ग्रौर

हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० अंनो० । अणुक्क॰ जह० एग॰, उक्क० अंनो॰ । अणुक्क॰ जह० एग०, उक्क० अंनो॰ । अणुक्क॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग०। देवगदि०४ उक्क० हिदि॰ जह॰ एगस॰, उक्क० अंनोग्छ० । अणुक्क० हिदि० जह० एगस॰, उक्क० तिएण पिलदो॰ सादि॰ । पंचिदि०-पर०-उस्सास-तस-बादर पज्जत्त-पत्तेय० उक्क० हिदि० जह० एग०, उक्क० अंनो॰ । अणुक्क० हिदि० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवपसदं । समचद०-पसत्थिवि॰-सुभग-सुस्सर-आदे०-उचा॰ उक्क० हिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक० हिदि० जह० एग०, उक्क० वेलाविहसाग॰ सादि० तिएण पिलदो० देस॰ । ओरालि॰ अंगो॰ उक्क० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । अणुक० हिदि० जह० एग०, उक्क० वेलाविहसाग॰ सादि० तिएण पिलदो० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । सत्तमादो िएग्गमंतस्स सादिरंगं। तित्थयरं उक्क० हिदि० जह० अंनो०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० हिदि० जह० अंनो, उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।

उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मु हर्त है। श्रमुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रमंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यगति, वजुर्यभनाराच संहतन श्रीर मनुष्य-गत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मृहर्न है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकान एक समय श्रीर उत्कृष्टकाल तैतीस सागर है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जग्रन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल अन्तर्महर्त है। अनुकृष्ट स्थितियन्थका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास, त्रसकाय, यादर, पर्याप्त श्रौर प्रत्येकके उत्कृष्ट स्थितियन्थका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्काल अन्तर्मु इर्त है। अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल एकसौ पचासी सागर है। समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहर्न है। श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है। श्रौदारिक शरीर त्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रौर उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तैतीस सागर है जो सातवीं पृथ्वीसे निकलनेवाले जीवके साधिक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल ब्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्बकाल अन्तर्मु हुर्न है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है।

विशेपार्थ — यहां एक जीवकी अपेद्या कालका विचार किया जा रहा है। साधारणतः सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम कमसे कम एक समय तक और अधिक से अधिक अन्तर्मुहर्त कालतक होते हैं, इसिलए सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है। मात्र तीर्थ कर प्रकृति इस नियमका अपवाद है, क्यों कि उसकी कोई प्रतिपन्न प्रकृति न होनेसे उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल भी अन्तर्मुहर्त है। यहां पर मुख्यक्षपसे विचार अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धक सम्यन्धमें करना है। यह हम पहले ही बतला आये हैं कि कुल बन्धयोग्य १२० प्रकृतियाँ

१४४. त्राटेसेण रोग्इएसु पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-द'गु॰-तिरिक्यगदि-पंचिदि०-त्रोरालिय०-तेजा०-क०-त्रोरालि०त्रंगो०-दएण्०४-हैं श्रीर उनमें श्वानावरण पाँच श्रादि सेंतालीस ध्रवबन्धनी प्रकृतियां हैं। इनमें श्रीदारिक शरीरके मिलाने पर कुल ४८ प्रकृतियां होती हैं। इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त श्रोर उत्क्रप्ट काल अनन्तकाल वतलाया है। सो इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके बाद इनका कमसे कम अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तर्मृहर्त कालतक नियमसे होता है तभी पुनः उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम होते हैं। पर यदि कोई जीव त्रस पर्यायके बिनानिरन्तर एकेन्द्रिय पर्यायमें परिभ्रमण करता रहे तो उसे उत्कृष्ट रूपसे अनन्तकाल लगता है। तब जाकर वह त्रसहोता है श्रौर त्रसहोनेपर भी संज्ञीपञ्चेन्द्रिय पर्याप्तहोनेपर ही इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो सकता है, ग्रन्थथा नहीं। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल ग्रन्तर्मुहुर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रनन्तकाल कहा है। श्रीदारिकशरीर ध्रवबन्धिनी प्रकृति नहीं है, इसलिए इसके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है। पर एकेन्द्रिय पर्यायमें वैकियिक शरीरके वन्धकी योग्यता न होनेसे निर-न्तर श्रौदारिकशरीरका ही वन्ध होता रहता है, इसलिए ध्रवबन्धिनी प्रकृतियोंके समान इसका भी उत्क्रप्रकाल ग्रनन्तकाल कहा है। इसके बाद साता ग्रादि ४१ प्रकृतियोंके श्रनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जो जघन्यकाल एक समय ग्रीर उत्रुष्टकाल श्रन्तर्मुहर्त कहा है। सो इसका कारण यह है कि श्राष्ट्रारकद्विकके विना ये सब प्रतिपत्त प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त बन जाता है। तथा गुरास्थानोंके परिवर्तनके निमित्तसे ब्राहारकद्विकका भी जधन्य काल एक समय बन जाता है। उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त स्पष्ट हो है। कोई जीव बीचमें सम्यग्मिश्यात्वको प्राप्त होकर साधिक दो छ यासठ प्रर्थात् ९३२ सागरतक सम्यक्त्वके साथ रह सकता है । इसीसे यहां पुरुषवेदके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर कहा है, क्योंकि इस जीवके न तो पुरुष वेदका उत्कृष्ट स्थितवन्ध होता है और न स्त्री वेद तथा नपुंसक वेदका ही बन्ध होता है। श्रायुश्रोंका उत्कृष्ट त्रिभागके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, बाकी अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध ही होता है। इसीसे चारों आयुओंके अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहर्त कहा है। मात्र योग और कपायके परिवर्तनके कारण इन मार्गणात्रोंमें इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्यकाल एक समय भी वन जाता है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है। इनके इतने कालुतक तिर्यञ्जद्विक श्रीर नीचगोत्रका ही बन्ध होता है। इसी से इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। देवसम्यग्दिष्टका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसके इतने कालतक मनुष्यद्विक श्रौर वज्रर्षभनाराच संहननका नियमसे बन्ध होता है। इसीसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कहा है। जो मनुष्य सम्यग्दष्टि जीव भोगभूमिमें जन्म लेता है उसका दोनों पर्यायोंका काल साधिक तीन पत्य होता है। इसके देवगति चतुष्कका नियमसे बन्ध होता है। इसीसे इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकालसाधिक तीन पत्य कहा है। इसी प्रकार शेष रही प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालका विचार कर लेना चाहिए ।

१४४. श्रादेशसे नारिकयोंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण

तिरिक्खाणु॰-अगुरु॰ ४-तस॰ ४-णिमि॰-णीचा॰-पंचंत॰ उक्क॰ दिदि० जह॰ एग॰, उक्क॰ अंतो॰ । अणुक्क॰ दिदि॰ जह० एग॰, उक्क॰ तेत्तीसं० । पुरिस॰-मणुसग॰-समचदु०-चळ्ञिरसभ०-मणुसाणु॰-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा॰ उक्क॰ दिदि॰ जह० एग॰, उक्क० अंतो० । अणुक्क० दिदि॰ जह० एग०, उक्क० तेतीसं साग॰ देस्० । तित्थयर॰ उक्क० दिदि० जह० एग॰, उक्क० अंतो० । अणुक्क॰ दिदि॰ जह० एग०, उक्क०, तिरिणसागरो॰ सादि॰ । सेसाणं उक्क० अणुक्क॰ दिदि॰ जह० एग०, उक्क०, तिरिणसागरो॰ सादि॰ । सेसाणं उक्क० अणुक्क॰ दिदि॰ जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सत्तमाण पुढवीए । एवरि मणुसगदि-मणुसाणु॰-उचा॰ उक्क० दिदि॰ जह० एग०, उक्क० वेती॰ । अणु॰ दिदि॰ जह० अंतो॰, उक्क॰ तेतीसं साग० देस्० । तित्थयरं च वळा० । पढमादि छदि ति तिरिक्खा०-तिरिक्खाणु-र्णाचा० सादभंगो । सेसं णिरयोगं । एवरि अप्पप्पणो दिदि काद्व्वं । तित्थयर॰ उक्क० दिदि० णिरयोगं । अणु दिदि० जह० एग०, उक्क० सागरो॰ देस्० तिरिण साग० देस्० तिरिण साग० सादि॰।

शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण्चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क. निर्माण, नीचगोत्र ग्रांर पाँच ग्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। पुरुपवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्पभ-नाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुखर, ब्रादेय श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम ततीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुंहर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है। रोप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँपर मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्यगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका जधन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्यकाल अन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम नेतीस सागर है। परन्तु यहाँपर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । पहिली पृथिवीसे लंकर छठवी पृथिवीतक निर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यातुपूर्वी श्रीर नीच-गोत्रके उत्क्रप्र और अनुत्कृप्र स्थितिवन्धका काल साता प्रकृतिके कालके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका उक्त काल सामान्य नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ऋषनी अपनी उत्क्रप्र स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितियन्धका काल सामान्य नार्कियोंक समान है। अनुत्कृष्ट न्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रथमादि तीन पृथिवियोंमें क्रमसे कुछ कम एक सागर, कुछ कम तीन सागर श्रीर साधिक तीन सागर प्रमाण है।

विशेषार्थ—सानवें नरकमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डकमें कहीं गई ५९ प्रकृ-तियोंका मिथ्यादि नारकीके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिलए इनके अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई पुरुषवेद आदि १० १४५. तिरिक्कादीए तिरिक्केमु पंचणाः -णवदंसणाः -मिच्छत्त-सोलसकः भय-दुगुं ः - ख्रोरालिः -तेजाः -कः -वरणः ४-अगुरुः ४-उपः -णिमिः -पंचंतः उकः हिदिः अग्ने । अणुः हिदिः जहः एगः, उकः अणंतकालः । पुरिसः -देवगदिः वेडिवियः समचदुः -वेडिविः ख्रोगेः -देवाणुः पसत्थविः सुभगः सुस्सरः आदेः -उचाः उकः हिदः ख्रोगे । अणुः हिदः जहः एगः, उकः तिरिणपिलिदोः । तिरिक्षाः -तिरिक्षाः पुः -णीचाः उकः अणुः हिदः जोगे ।पंचिदिय-परघादुस्साः -तसः ४ उकः हिदः ख्रोगे । अणुः हिदः जहः एगः, उकः तिरिण-पलिदोः सादिरेः । सेसाणं उकः अणुः जहः एगः, उकः ख्रेतोः ।

प्रकृतियोंका सातवें नरकके सम्यग्दिए नारकीके निरन्तर बन्ध होता है, इसिलए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीर्थक्कर प्रकृतिका तीसरे नरक तक ही बन्ध होता है। उसमें ऐसे जीवको साधिक तीन सागरसे अधिक आयु नहीं प्राप्त होती, इसिलए इसके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। नरकमें वँधनेवाली शेप सब प्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसिलए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त कहा है। मात्र इनमें उद्योत प्रकृति प्रतिपत्त नहीं है। तथापि इसका निरन्तर बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त होनेसे इसके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी उक्त काल कहा है। यह काल सातवीं पृथिवीकी मुख्यतासे कहा गया है इसिलए सातवीं पृथिवीमें यह काल इसी प्रकार घटित होता है। मात्र सातवीं पृथिवीमें मिश्र और अविरत सम्यग्दिए नारकीके केवल मनुष्यद्विक और उश्चगोत्रका वन्ध होनेके कारण इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हर्त ही उपलब्ध होता है। शेप कथन सुगम है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंद्वर प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरकतक ही होता है।

१४४. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु-चतुष्क, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल है। पुरुषवेद, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक शरीर श्राक्तोपाक्क, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तीन पल्य है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। पञ्चित्रयज्ञाति, परघात, उच्छास श्रीर त्रसचतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधक तीन पल्य है। श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है।

विशेषार्थ—पाँच झानावरण आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जो उत्कृष्ट काल अनन्तकाल कहा है सो इसका स्पष्टीकरण जिस प्रकार ओघ प्ररूपणाके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। जो बद्ध तिर्यञ्चायु कृतकृत्य वेदकसम्यग्दष्टि या जायिक सम्यग्दिष्ट मनुष्य तीन पल्यकी आयुवाल तिर्यञ्चों में उत्पन्न होता है उसके तिर्यञ्च

१४६. पंचिदियतिरिक्त २३ धृविगाणं उक्क विदिव आग्नं ! अणु हिदिव जह एगव, उक तिणिणपितदोव पुन्वकोडिपुधत्तेण भिष्टयाणि । पुरिसव-देवगदिव-वेडिन्न -समचदुव-वेडिन्न अंगो-देवाणुव-पसत्यिन -सुभग-सुस्सर-आदेव-उचाव उक हिदिव ओग्नं । अणुव जह एगव, उक्क तिणिणपितदोव । जोणिणीसु देसूणं । [पंचिदिय-]परव-उस्साव-तसव्ध तिरिक्त्वोग्नं ! सेसाणं उक्क अणुव जह एगव, उक्क अंतोव । पंचिदियतिरिक्त अपज्ञत्तव सन्वपगदीणं उक्क अणुव जह एगव, उक्क अंतोव ।

१४७. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवरि पुरिस०-देवगदि०४-पंचिदिय०-

पर्यायमें तोन पत्य कालतक निरन्तर पुरुषवंद श्रादि ग्यारह प्रकृतियोंका श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध नियमसे होता रहता है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पत्य कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोध प्रकृपणामें जिस प्रकार घटित करके बतला श्राय हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसिलए यहाँ उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान कहा है। पञ्चित्वयज्ञाति श्रादि सात प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रीधके समान कहा है। पञ्चित्वयज्ञाति श्रादि सात प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें भ्रवन्ध प्रस्तियों उत्स्ष्ट स्थितियन्धका काल स्रोधक समान है। अनुत्स्ष्ट स्थितियन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्स्ष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त अधिक तीन पत्य है। पुरुषचेद, देवगति, वैक्षियिकशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्षियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्यर, आदेय और उद्यगोत्र प्रश्नित्योंके उत्स्ष्ट स्थितिवन्धका काल श्रीधके समान है। अनुत्स्ष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्स्ष्य काल तीन पत्य है। किन्तु योनिनी तिर्यञ्चोंमें इन प्रकृतियोंके अनुत्स्ष्ट स्थितिवन्धका उत्स्ष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परधात, उच्छास और असचतुष्कके उत्स्ष्य और अनुत्स्ष्ट स्थितियन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंके उत्स्ष्ट श्रीर अनुत्स्ष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्स्ष्ट काल अन्तर्मुं हुर्न है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याकोंमें सव प्रकृतियोंके उत्स्ष्ट और अनुत्स्ष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्स्ष्ट काल श्रन्तर्मुं हुर्न है।

विशेषार्थ — पञ्चेन्द्रिय तिर्वञ्चित्रिककी उत्हाए कायस्थित पूर्वकोट पृथक्त श्राधक तीन पत्य है। इनके इतने कालतक ध्रुववन्धिनी प्रकृतियोंका श्रुनुरुए स्थितवन्ध हो सकता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियोंके श्रुनुरुए स्थितिवन्धका उत्हाए काल उक्त प्रमाण कहा है। पुरुषवेद श्रादि प्रकृतियोंके श्रुनुरुए स्थितवन्धकं उत्हाए कालका स्पर्धाकरण जिस प्रकार सामान्य तिर्वञ्चोंके कर श्राये हैं उसी प्रकार यहां जानना चाहिए। मात्र सम्यग्हिए मनुष्य . मर कर योनिनी तिर्वञ्चोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके श्रुनुरुए स्थितवन्धका उत्हाए काल कुलु कम तीन पत्य कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

१४७. मनुष्यत्रिकमं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भन्न है। इतनी विशेषता है कि इनमें

समचदु॰-परघादुस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० आयं।
आणु० जह० एग०, उक्क० तिएएएलिदो० सादि० । एवरि मणुसिएीसु
पुरिसवद्० देवगदि०४-समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०उक्क० ओघं।
आणु० जह० एग०, उक्क० तिएएएलिदो० देसू०। तित्थय० उक्क० ओघं। आणु०
जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू०। आहार०-आहार०आंगो० ओघं। मणुसअपज्ञ०
पंचिदियतिर्वत्वअपज्ञत्तभंगो।

१४८. देवगदीए देवेमु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० मणुसग०-पंचिदि०-श्रोरालि०-तेजा०-क०--समचदु०--श्रोरालि०श्रंगो०--वज्जरिसभ०-वण्ण०४-मणुसाणु०-श्रगुरू०४-पसत्थिव०-तस०४-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-णिमिण्-ति-त्थय०-उच्चा०-पंचेत० उक्क० श्रोघं । श्रणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेनीसं०। थीणगिद्धि०३-मिच्छत्त-श्रणंताणुवंधि०४ उक्क० द्विदि० श्रोघं । श्रणु० जह० एग०,

पुरुषचंद, देचगित चतुष्क, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय और उद्यगीत्र प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उन्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। इतनी विद्यापता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषचंद, देवगित चतुष्क, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुखर, श्रादेय और उद्यगित्र प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुन्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उन्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। तीर्थं कर प्रकृतिके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। तथा श्रनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। नथा श्राहारक श्रीर और श्राहारक श्राङ्गोपाङ्कके उन्कृष्ट श्रीर अनुन्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। मनुष्य श्रपर्या- क्षाङ्गोपाङ्कके उन्कृष्ट श्रीर अनुन्कृष्ट स्थितवन्धका काल एकचेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यातकोंके समान है।

विश्णार्य — मनुष्यों में जो सम्यग्दिए मनुष्य होते हैं वे मरकर तीन पल्यकी श्रायुवाले मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं। इससे इनमें पुरुषवेद श्रादि ११ प्रस्तियों के श्रनुत्रुए स्थितिवन्धका उत्स्रुए काल तिर्यञ्जोंके समान तीन पल्य न कहकर साधिक तीन पल्य कहा है। पर ऐसा जीव मरकर मनुष्यनियों में नहीं उत्पन्न होता, इसिलए इनमें इन पुरुपवेद श्रादि ११ प्रस्तित्यों के श्रनुत्रुए स्थितियन्धका उत्स्रुए काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। यद्यपि श्रोधसे तीर्थ कर प्रश्तिके श्रनुत्रुए स्थितियन्धका जघन्यकाल श्रन्तर्मुहर्त कहा है पर नरकगतिमें श्रीर यहां यह काल एक समय कहनेका कारण श्रन्य है। श्रेष कथन सुगम है।

१४८. देवगितमें देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चिन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्रीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुत्यचुच्क, प्रशस्तविहायोगित, श्रसचतुष्क, स्रभग, सुखर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थं कर, उद्यगित्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर श्रमन्तानुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिन

उकः एकत्तीसं । सेसाणं उकः हिदि० अणु । हिदि० जहः एग०, उक्कः अंतो०। एवं सन्वदेवाणं अप्पप्पणो हिदी णादब्वा।

१४६. इंदियाणुनादेण एइंदिएस धुनिगाणं उक्क॰ त्रोघं। त्राणु॰ जह॰ त्रांतो॰, उक्क॰ त्रासंखेजा लोगा। तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणु॰-णीचा॰ उक्क॰ त्राणु॰ त्रोघं। सेसाणं उक्क॰ त्राणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ त्रांतो०। बादरे धुनिगाणं उक्क॰ त्रोघं। त्राणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ त्रांगुलस्स त्रासंखे॰। बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससह-स्साणि। तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणु॰णीचा॰ उक्क॰ त्रांघं। त्राणु॰ जह॰ एग॰ उक्क॰ कम्मिट्टिदी। बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। सेसाणं एइंटियोघं।

बन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रम्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार सब देवोंके श्रपनी श्रपनी स्थितिको ध्यानमें रखकर काल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—प्रथम दग्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण श्रादि ४९ प्रश्नतियोंका देवोंके मिथ्यान्व श्रीर सम्यक्त्व दोनों श्रवस्थाश्रोंमें सतत वन्ध होता है इसिलए इनके अनुत्हृष्ट स्थितवन्धका उत्हृण्काल सामान्य देवोंकी श्रपेत्ता तेतीस सागर कहा है। तथा दूसरे दण्डकमें कही गई स्त्यानगृद्धि आदि प्रश्नितयोंका सम्यग्दिष्टके वन्ध नहीं होता श्रीर देवोंके मिथ्यात्वका उत्हृण् काल इकतीस सागर है, इसिलए इन प्रश्नतियोंके श्रनुत्हृण् स्थितवन्धका उत्हृण् काल इकतीस सागर कहा है। नी श्रनुदिश श्रीर पाँच श्रनुत्तृण्य स्थितवन्धका उत्हृण्य काल इकतीस सागर कहा है। नी श्रनुदिश श्रीर पाँच श्रनुत्तृण स्थितवन्धका विश्व गई प्रश्नतियोंका बन्ध ही नहीं होता। हां, प्रथम दगडकमें कही गई प्रश्नतियोंका वन्ध ही नहीं होता। हां, प्रथम दगडकमें कही गई प्रश्नतियोंका वन्ध श्रव श्रव श्रव होता है, इसिलए इनके श्रनुत्हृण्य स्थितवन्धका उत्हृण्य काल जिसकी जितनी स्थिति है उतना जानना चाहिए। पर भवनवासी देवोंसे लेकर नी प्रवेषक तकके शेष देवोंके प्रथम श्रीर दितीय दग्डकमें कही गई सब प्रश्नतियोंका बन्ध होता है इसिलए इन सब प्रश्नतियोंके श्रनुत्हृण स्थितवन्धका उत्हृण्य काल जहाँ जो उत्हृण स्थितवन्धका स्वेत्र जहाँ जितनी प्रश्नतियोंका बन्ध होता है उनके उत्हृण्य श्रीर श्रनुत्हृण स्थितवन्धका सर्वत्र जघन्य काल एक समय श्रीर उत्हृण्य काल श्रन्तमुंद्वर्त हो है, क्योंकि ये सब प्रतिपत्त प्रश्नतियाँ है।

१४९. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियों भ्रुववन्धवाली प्रश्नितयोंके उत्रुष्ट्र स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुन्द्रुष्ट्र स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रम्तर्भुद्धते हैं श्रोर उत्रुष्ट्र काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रश्नितयोंके उत्रुष्ट्र और अनुन्द्रुष्ट्र स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रेप सब प्रश्नियोंके उत्रुष्ट्र और अनुत्रुष्ट्र स्थितिबन्धका जधन्य काल एक सयम है और उत्रुष्ट्र काल श्रम्तर्मुद्धते है। बादर एकेन्द्र्योंमें भ्रुवबन्ध वाली प्रश्नित्योंके उत्रुष्ट्र स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट्र स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्रुष्ट्र काल श्रमुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों में इनके श्रमुत्रुष्ट्र स्थितबन्धका उत्रुष्ट्र काल संख्यात हजार वर्ष है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यामुपूर्वी और नीचगोत्र प्रष्ट्रितयोंके उत्रुष्ट स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्रुष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चिक प्रश्नितयोंके श्रमुन्द्रुष्ट्र स्थितबन्धका उत्रुष्ट्र काल कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चिक प्रश्नत्वेच श्रमुन्द्रुष्ट्र स्थितवन्धका उत्रुष्ट्र काल संख्यात हजार वर्ष है। तथा श्रेष प्रश्नुतिकष्ट्र श्रीर श्रमुन्द्रुष्ट्र स्थितवन्धका उत्रुष्ट्र काल संख्यात हजार वर्ष है। तथा श्रेष प्रश्नुत्रिक प्रश्नुत्रुष्ट्र स्थितवन्धका काल सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है।

१५० वादरअपज्जत्त० तिरिक्तअपज्जत्तभंगो । सृहुमे धुविगाणं उक्क० आद्ये । अणु० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । एवं तिरिक्त्वगदितिगं । एावरि अणु० जह० एग० । सृहुमपज्जत्ते सन्वार्णं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सृहुमअपज्जत्तेसु धुविगाणं उक्क० ओद्यं । अणु० जहरूणु० अंतो० । सेसाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१५१. वीइंदि॰-तीइंदि०-चदुरिंदि० धुविगाएं उक्क० त्रोघं। त्राणु० जह० एग०, उक्क॰ संखेजाणि वाससहस्साणि। सेसाएं उक्क॰ त्राणु० जह० एग०, उक्क॰

विशंपार्थ-यद्यपि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति श्रनन्त काल प्रमाण है, तथापि एकेन्द्रि-योंक दो भेद हैं-वादर एकेन्द्रिय श्रीर सुक्ष्म एकेन्द्रिय। इनमेंसे वादरोंमें पर्याप्त होने पर पकेन्द्रियोंके योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, सूक्ष्म जीवोंमें नहीं। किन्तु यहाँ एकेन्द्रिय सामान्यकी अपेत्ता अनुत्रुष्ट स्थितबन्ध होता है और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल असं-ख्यात लोकप्रमाण है इसीसे एकेन्द्रियोंमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृप काल श्रसंस्थात लोकप्रमाग कहा है। तथा इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानपूर्वी श्रीर नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं। श्रोघर्म इन तीन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका उत्रुष्ट काल इतना ही कहा है। इसीसे यहाँ इन प्रशृतियोंके अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल ग्रोघके समान कहा है। वादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रंगुलके श्रसंख्यातर्वे भागप्रमाण है इसलिए इनमे धृववन्धवाली प्ररुतियोंके श्रमुन्द्रए स्थिति-वन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। तथा बाद्र अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंकी उत्क्रप्ट कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण होनेसे वादर एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिव्रमाण कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका इतने काल तक निरंतर बन्ध इन्हों जीवोंके होता है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली श्रीर निर्यञ्चगतित्रिक के श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४०. एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्तकोंमं तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भक्क है। मृदम एकेन्द्रियोंमं भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका काल ओवकं समान है। अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहृते है और उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगतित्रिकका काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है। सृद्धम पर्याप्त जीवोंमं सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृते है।सुद्धम अपर्याप्तकोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृते है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृते है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृते है।

१४१. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट् स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। श्रेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रंतो । एवं पज्जत्तमे वि । श्रपज्जता । तिरिक्तश्रपज्जत्तभंगो ।

१५२. पंचिदिय०२ पंचणा०-णवदंस०-भिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-तेजा०क०-वण्ण०४-अगुरू०-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० ओषं । अणु० जह० एग०, उक्क०
सागरावमसहस्साणि पुच्चकोडिपु४० । पज्जत्ते सागरोवमसदपु४त्तं । तिरिक्खगिद्ओरालि०-ओरालि०अंगो०-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० ओषं । अणुक० जह०
एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। संसाणं मूलोषं । पंचिद्यअपज्जते तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो।

१५३. कायाणुवादेण पुढवि॰-श्राउ॰ धुविगाणं उक्क० श्रोघं । श्रणुक्क० जह० एग॰, उक्क० श्रसंखेजा लोगा । बादर० कम्मिट्टदी॰ । बादर० पज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सेसाणं पगदीणं उक्क० श्रणु० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो ।

जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवोंमं भी जानना चाहिए। इनके श्रपर्याप्त जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्ग—हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थित संख्यात हजार वर्षप्रमाण् हे, इसीलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण् कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४२. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवींमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्मा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथवन्व अधिक एक हजार सागर और पर्याप्तकोंमें सौ सागर पृथवन्व है। तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, औदारिक शाक्षोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेनीस सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है।

विशेषार्थ—प्रथम दग्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुन्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट काल पञ्चिन्द्रिय श्रीर पञ्चिन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी कायस्थितिको ध्यानमें रखकर कहा है। सातवें नरकमें मिथ्यादिष्टिके तिर्यञ्चगति श्रादि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है श्रीर वहाँसे निकलने पर संक्लेश परिणामवश अन्तर्मुहर्त काल तक इनका बन्ध होना सम्भय है, इसलिए इनके अनुन्कृष्ट स्थितबन्धका उन्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४३. काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें भ्रवबन्ध-वाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इनके बादर जीवोंमें श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर पर्याप जीवोंमें संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। तथा इन सब जीवोंमें शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट स्थिति- त्रपञ्जत्तेमु एइंदियत्रपञ्जत्तभंगो । सृहुमाणं स्रुहुमेइंदियभंगो । एवरि ऋणु० जह० एग०, उक्क० तिरिक्खगदितिगं सादभंगो । एवं तेउ० वाउ० । एवरि तिरिक्ख-गदितिगं धुवं कादव्वं । वर्णप्फदि-िणयोदेसु एइंदियभंगो । एवरि तिरिक्खगदितियं सादभंगो । वादरवर्णप्फदि० बादरपुढवि०भंगो ।

१५४. तस०२ पंचिदियभंगो । एवरि कायद्विदी काट्वा। अपज्ज ते पंचिदिय-अपज्जत्तभंगो ।

१५५. पंचमण०-पंचवचि० सव्वपगदीणं उक्कः ऋणुः जहः एग०, उक्कः ऋंतो०।

१५६. कायजोगीसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-स्रोरा-

बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। इनके श्रपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल एकेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान है। इनके सूक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल एक समय है। तथा तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल साता प्रकृतिके समान है। इसी प्रकार श्रीमकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्चगतित्रिकका भ्रवबन्ध होता है। वनस्पतिकायिक श्रीर निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भक्क साता प्रकृतिके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भक्क साता प्रकृतिके समान है। बादर वनस्पतिकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल वादर पृथिवीकायिक जीवोंमें समान है।

विशेषार्थ— एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके श्रनुत्कृत्य स्थितबन्धके उत्कृष्ट कालका स्तुलासा कर श्राये हैं उसे ध्यानमें रखकर यहाँ कालका स्पृष्टीकरण कर लेना चाहिए।

१४४. श्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ इनकी कायस्थिति कहनी चाहिए। इनके श्रपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ — पहले पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए। मात्र यहाँ पाँच झानावरण आदि ४० ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कमसे पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और दो हजार सागर प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि इन जीवोंकी इतनी ही कायस्थिति है।

१४४. पाँचों मनोयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट भीर श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त-र्मुद्वर्त है।

विशेषार्थ—इन योगोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इसीसे इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है।

१४६. काययोगो जीवॉर्मे पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,

लिय॰-तेजा॰-क॰-वर्ण्ण०४-अगु॰-उप॰-णिमि॰ पंचंत० उक्क० श्रोघं । अणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अणंतकालं॰ । तिरिक्लगदितिगं उक्क॰ अणु॰ श्रोघं । सेसाणं मण्जोगिभंगो । श्रोरालियका॰ धृविगाणं उक्क॰ श्रोघं । अणु॰ हिदि० जह॰ एग॰, उक्क॰ वावीसं वस्ससहस्साणि देस्०। तिरिक्लगदितिगं उक्क० श्रोघं । अणु॰ जह॰ एग॰, उक्क० तिरिण् वस्ससहस्साणि देसू०। सेसाणं कायजोगिभंगो ।

१५७. त्रोरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-वरणा०४-त्रगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंतरा० उक्क० अर्गु०

भय, जुगुप्सा, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रौर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। तिर्यञ्चर्गातिष्ठक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल मनेथोगो जीवोंके समान है। श्रौदारिक काययोगवाले जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। तिर्यञ्चर्गातिष्ठकके उत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है। तथा शेष प्रकृतियांके उत्कृष्ट श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल काययोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ - काययोगका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे उपलब्ध होता है। यही कारण है कि काययोगमें ध्रयबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। श्रप्तिकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके निरन्तर तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रका नियमसे बन्ध होता है श्रीर इनकी कायस्थित ससं-ख्यातलोक प्रमाण है। इन जीवोंक एक मात्र काययोग होता है यह तो स्पष्ट ही है और श्रोघसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्ट काल इसी श्रपंचासे असंख्यात लोक प्रमाण कह आये हैं। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट स्थितिबन्धका उक्कप्ट काल श्रोघके समान कहा है। श्रीदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। इसीसे इस योगवाल जीवोंके प्रवयन्धवाली प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। किन्तु श्रीदारिक काययोगका यह काल पृथिवीकायिक जीवोंके ही उपलब्ध होता है, श्रिप्तकायिक और वायुकायिक जीवोंके नहीं। उसमें भी अग्निकायिक जीवकी उत्कृष्ट श्रायु तीन दिवसमात्र है इसिलए उसकी यहाँ विवत्ता नहीं है। हाँ वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति श्रवश्य तीन हजार वर्षप्रमाण है। किन्तु इसमें श्रीदारिक काययोगका काल किञ्चित् न्यून है। तिर्यञ्चित्रकका इतने काल तक बन्ध श्रीदारिक काययोगमें यहीं पर होता है, इसीसे ग्रीदारिक काययोगमें तिर्यञ्जिक प्रकृतियोंके श्रमुत्कप्ट स्थितिबन्धका उन्ह्रप्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्षप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५७. ग्रीदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच शानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ग्रीदारिक शरीर, नैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्शचनुष्क, ग्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और ग्रनुत्कृष्ट नह० एग०, उक्क० अंतो॰। एवं देवगदि०४। अथवा से काले पज्जत्ती गाहिदि त्ति कीरदि तदो उक्क० जहराणु० एग०। अणु० जह॰ उक्क० अंतो॰। सेसाणं परियत्तमाणियाणं उक्क॰ अणु० जह॰ एग॰, उक्क० अंतो॰। अथवा उक्क० जहराणु॰ एग॰। अणु० जह० एग०, उक्क॰ अंतो।

र्थ्य ते वेविवयका० मणजोगिभंगो । वेविवयिमस्स० धुविगाणं तित्थयरस्स च अथवा पवत्त० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । से काले सरीरपज्जती जाहिदि त्ति कीरदि तदो उक्क० जह० एग०, अणु० जह० अंतो० । सेसाणं ओरा-लियिमस्सभंगो ।

स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल जानना चाहिए। अथवा तद-नन्तर समयमें पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। तथा शेष परिवर्तनशील प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अथवा इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अनुतकृष्ट स्थितिबन्धका अधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अनुतकृष्ट स्थितिबन्धका अधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है।

विशेषार्थ — श्रौदारिकमिश्रकाययोगमं सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है इस प्रश्नका उत्तर दो प्रकारसे दिया गया है। मृलप्रकृति स्थितिबन्ध प्रकृतणामं स्वामित्वका विचार करते समय यह बतला श्राये हैं कि जिसके श्रगले समयमं शरीर पर्याप्त पूर्ण होगी ऐसा जीव उन्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी है श्रौर इस उत्तरप्रकृति स्थितिबन्ध प्रकृत्यणामं स्वामित्वका विचार करते समय जो कुछ वतलाया है उसका भाव यह है कि जो उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला या तद्योग्य संक्लेश परिणामवाला श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीव है वह श्रपने श्रपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण भूत परिणामोंके होनेपर उस प्रकृतिका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है। इन्हीं दो विचारोंके श्राधारपर यहाँ उत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट काल दो प्रकारसे कहा गया है। प्रथम विचारके श्रवसार प्रथम दण्डक श्रौर दूसरे दग्रहकमं कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल केवल एक समय उपलब्ध होता है श्रौर दूसरे विचारके श्रवसार वह कमसे कम एक समय श्रौर श्रिधकसे श्रिक श्रन्तमुंहर्त उपलब्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४८. चैिक्तियककाययोगी जीवोंमें सब प्रक्तितयोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्ध-का काल मनोयोगी जीवोंके समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली श्रीर नीर्थक्कर प्रकृतिके श्रथवा प्रवर्तमान प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुकृत है। श्रथवा तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है इसलिए उत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुकृत है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रीदारिकमिश्रकाययोग-वाले जीवोंके समान है।

विशेषार्थ-यहां उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उन्कृष्ट काल दो

- १४६. त्राहार० मणजोगिभंगो । त्राहारिमस्से धुविगाणं उक्कस्सं त्रणुक्कस्सं जहएणुक्कस्सं॰ अंतो० । सेसाणं च उक्क॰ त्रणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अंतो० । त्रथवा वेउव्वियमिस्सभंगो ।
- १६०. कम्पइग० पंचणा०-णवदंसणा०-सादा०-भिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०तिरिक्खगदि--एइंदि०-अोर्गालय०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खणु०-अगुरू०४-आदाउज्जो०-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्ता -पज्जत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०--जस०--अजस०-णिमिण-णीचा०-पंचंत० उक्क० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अणु० जह० एग०,

प्रकारका क्यों कहा है इसके कारणुका निर्देश श्रौदारिकमिश्रकाय योगमें कालका निर्देश करते समय किया ही है उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिए। श्राशय यह है कि जब यह माना जाता है कि वैकियिक मिश्रकाययोगके सद्भावमें कभी भी उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुन प्राप्त होता है श्रौर जब यह माना जाता है कि श्रीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके श्रनन्तर पूर्व समयमं ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, तब इसका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है। श्रेष कथन सुगम है।

१४९. श्राहारक काययोगवालं जीवोंमं सव प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रीर श्रमुनकृष्ट स्थिति-वन्धका काल मनोयोगी जीवोंके समान है। श्राहारकमिश्रकाययोगमं भ्रवयन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुतकृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्तमुं हर्त है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुतकृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट-काल श्रम्तमुं हुर्त है। श्रथवा यहां भी वैकि यिकमिश्रकाययोगके समान भक्त है।

िरंगिर्य — श्राहारककाययोगका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त होनेसे इसमें वन्धको प्राप्त होनेवाली सब प्रकृतियोंका मनोयोगियोंके समान जघन्य श्रीर उत्रुष्ट काल कमसे एक समय श्रीर अन्तर्मु हुर्न कहा है। श्राहारकमिश्रकाययोगका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न है। इसलिए यहां ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न हो उपलब्ध होना है। किन्नु जो ध्रुववन्धवाली प्रकृतियां नहीं हैं उनका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न बन जाता है।

१६०. कार्मण्काययोगवाले जीवोंमें पाँच शानावरण, ने। दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुण्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण्शरीर, हुग्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रानप, उद्योत, स्थावर, बादर, सृक्ष्म, पर्याप, श्रप्यास, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थर, श्रस्थर, श्रम, श्रगुम, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशःकीतिं, श्रयशःकीतिं, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंकं उत्कृष्ट स्थिति बन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल तीन समय है। तथा श्रंप प्रकृतियोंके असकाय,

उक्क तिरिण समा । सेसाणं तसा - पज्जत्ताणं देवगदिपंचगस्स च उक्क अर्णु । जहरु एगः , उक्कः बेसमः ।

१६१. इत्थिवदेसु पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०--भय--दुगुंच्छतेजा ०-क ० वण्ण ०४--अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत ० उक्क ० दिदि ० ओघं । अणु० जह०
एग ०, उक्क ० पिलदोवमसदपुथतं । सादासा ०-इत्थि०-णवुंस-हस्स-रिद-अरिद-सोगणिरयगिद-तिरिक्लगिद-जािदि४-आहार ०-पंचसंटा ०-अहार ० अंगो०-पंचसंघ ०-णिरयतिरिक्लाणु पु०-आदाउज्जो ०-अप्पसत्थिव ०-थावरादि ०४-थिराथिर--सुभासुभ--दूभग-दुस्सर-अणादे ०-जस ०-अजस०-णीचा ० उक्क ० आणु० जह० एग०, उक्क ० अंतो०।
पुरिस ०-मणुसगिद-पंचिदि ०--समचदु०--आरोजि० अंगो०--वज्जिरसभ०--मणुसाणु०पसत्थिव ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चागो ० उक्क० ओघं। अणुक्क० जह० एग०,

पर्याप्त, तथा देवगति पञ्चकके उत्रुष्ट श्रीर श्रनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल दो समय है।

विशेषार्थ — जो पकेन्द्रिय जीव ब्रह्मलोकके कोणसे मरकर अधोलोकके कोणमें विदिशामें उत्पन्न होता है उसके तीन समयवाली विश्रहगति होती है और उसके इन तोन समयों में कार्मणकाययोग होता है। ऐसा जीव पकेन्द्रिय होने से इसके किसो भी प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता। इसीसे सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, क्यों कि यह यथासम्भव संश्री तिर्यञ्च और मनुष्यके तथा देव और नारकी के होता है और इनके अधिक से अधिक दो मोड़ेवाली ही विश्रहगति होती है। अब रहा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध के कालका विचार सो यहाँ मुलमें जिन प्रकृतियोंका नामोललेख किया है उनका बन्ध ऐसे जीवके भी होता रहता है, इसलिए इन पाँच शानावरण आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। तथा शेष रही स्रीवेद, पुरुषवेद आदि कार्मण काययोगमें वैधनेवाली ३३ प्रकृतियाँ सो इनका तीन मोड़ा लेकर उत्पन्न होनेवाले कार्मणकाययोगों जीवके बन्ध नहीं होता, अतएव उनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जाधन्य काल एक समय कहा है। यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जाधन्य काल एक समय स्पष्ट ही है, क्योंकि कार्मणकाययोगका ही जावन्य काल एक समय है। अत्रिष्ट कार्मणकाययोगमें इनका जाधन्य काल एक समय वन ही जाता है।

१६१. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्ता, तैजस शरीर, कार्मणशरीर वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है। अनुरुरुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथकत्व है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, नरकगित, तिर्यश्चगित, चार जाति, आहारक शरीर, पाँच संस्थान, आहारक आक्रोपाइ, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनिवय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्ते है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, पञ्चिन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आक्रांपाइ, वर्ष्मभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तिवहायोगिति, त्रसकाय, सुभग, सुस्वर, आदेय और उद्यगीत प्रकृतियांके उत्कृष्ट स्थिति-

उक्कः पणवरणं पिलदो० देस्ः । देवगिद्विः उक्कः स्रोधं । स्रणुः जहः एगः, उक्कः तिरिण पिलदो० देस्ः । स्रोरालियः परः -उम्साः -वादर-पज्जत्त-पत्तेय उक्कः स्रोधं । स्रणुः जहः एगः, उक्कः पणवरणं पिलदो० सादिः । तित्थयः उक्कः जहरण्णुक्कः स्रोतो० । स्रणु जहः एगः, उक्कः पुन्वकोडी देसः ।

१६२. पुरिसेसु मणुसग०-त्रोरालि०-त्रोरालि०त्रंगो०-वज्ञरिसभ०-मणुसाणु०उक्क॰ त्रोपं । त्रणु॰ जह० एग० उक्क॰ तेत्तीमं सा० । सादादीणं इत्थिभंगो ।
धुविगाणं उक्क॰ त्रोपो । त्रणु॰ जह० एग०, उक्क॰ सागरोवमसदपुधत्तं । सेसं
बन्धका काल क्रीधके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है । देवगितचनुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
काल क्रीधके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल कुछ कम तीन पत्य है । श्रीदारिक शरीर परधात, उल्लास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक
शरीर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रीधके समान है । श्रानुत्कृष्ट स्थितबन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल स्थाधक पचपन पत्य है । तीर्थकर प्रकृतिके
उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल स्थाधक प्रचेतिह वर्षप्रमाण है ।

विशेपार्थ स्त्रीवेदकी उत्क्रप्ट कायस्थिति सौ पत्य प्रथक्त्व प्रमाण है, इसमिए प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच शानावर्ण आदि छ्यालीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है क्योंकि ये ध्वयन्धवाली प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनका इतने काल तक बन्ध होता रहता है। दूसरे द्रगडकमें कहा गई साता वेदनीय श्रादि पैतालीस प्रकृतियाँ परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं। इसलिए इनके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्हुए काल अन्तर्मृहर्त कहा है। तीसरे दण्डकमें कही गई पुरुषवेद आदि तेरह प्रकृतियोंका सम्यग्दिष्टके भी बन्ध होता है और स्त्रीवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है इसलिए इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य कहा है। चौथे दगडकमें कही गई देवगतिचत्रकका उत्तम भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टि श्रवस्थाके रहते हुए कुछ कम तीन पत्य तक सतत बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य प्रमाण कहा है। पाँचवें दण्डकमें कही गई श्रीदारिक शरीर श्रादि छुट प्रकृतियोंका देवी श्रवस्थाके मिलने पर निरन्तर वन्ध होता रहता है और देवीकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचपन पत्य है। इसिलए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य कहा है। यहाँ साधिक कहनेका कारण यह है कि जो पूर्व पर्यायमें अन्तर्मु हर्त काल तक इन प्रकृतियोंका बन्ध करता है श्रीर तदनन्तर ऐशानकल्पमें जाकर देवी होता है उसके यह काल साधिक पचपन पल्य पाया जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१६२. पुरुषवेदवाले जीवोंमें मनुष्यगति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराच संहनन श्रीर ममुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रीधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। साता श्रादिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रीधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जाल श्रीधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल सी सागर

मूलोघं । णविर पंचिदि -पर०-उस्मा०-नस०४ उक्क० स्रोघं । स्रणु० जह० एग०, उक्क० तेवद्विसागरीवमसदं ।

१६३. णवुंसगे धुनिगाणं त्रोगालिय० निरिक्त्वगदिनियं मूलोघं । सादा-दीणं इन्थिभंगो । पुरिसवेद०-मणुसभ०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-मुभग०-सुस्सर-त्रादे० उच्चागो० उक्क० दिदि० त्रोघं। त्रणुक्कस्स० दिदि० जहएणेण

पृथक्तव है। तथा दोप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुकृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चे न्द्रिय जाति, परघात, उल्लास, श्रीर त्रसचनुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है, श्रनुम्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल एक सौ त्रेसठ सागर है।

विशेषार्थ—देव पर्यायमें तेतीस सागर कालतक मनुष्यगति त्रादि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके त्रानुत्कृप्ट स्थितिवन्धका उत्कृप्टकाल तेनीस सागर कहा है । सान। ऋदि पैनानीस प्रकृतियोंके उत्कृप श्रोर श्रनुकृष्ट स्थितिवन्धके काल का स्पष्टीकरण जिस प्रकार स्त्रीवेदी जीवोंके कर ऋषे हैं उसी प्रकार यहाँ भी प्राप्त होता है, इसलिए इनका काल स्त्रीवेदी जीवोंके समान कहा है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व है। इतने कालतक पुरुषवेदमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल सौ सागर पृथकत्व प्रमाण् कहा है। यहाँ शेष प्रकृतियाँ २३ रहती हैं जिनके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघकं समान जाननेकं लिए कहा है सो ग्रांघ प्ररूपणामें इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जिस प्रकार घटित करके बतला श्राये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। पञ्चे न्द्रिय जाति ग्रादि ७ प्रकृतियोंके ग्रानुन्कृष्ट स्थितिवन्धके उत्रुप्त कालकं कथनमें कुछ विशेषता है। श्रोधसे इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कुष्ट स्थितिवन्धका उत्क्रष्टकाल १८४ सागर वतला त्राये हैं किन्तु पुरुषवेटमें वह १६३ सागर उपलब्ध होता है। यथा—कोई एक मनुष्य ट्रव्यिल्ङ्गा जीव ३१ सागरकी श्रायुके साथ श्रन्तिम ग्रैवेयकमें उत्पन्न हुन्ना है । वहाँ भवके ग्रन्तमें उसने उपशम सम्यक्त्वके साथ वेदक सम्यक्त्वकी प्राप्त किया । पुनः वह वेदक सम्यक्त्वके साथ ६६ सागर कालतक रहकर सम्यग्मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । अनन्तर पुनः बेदक सम्यग्हिष्ट होकर उसके साथ ६६ सागर कालतक रहा। श्रीर श्रन्तमें मिथ्यादृष्टि हो गया। इस प्रकार इस जीवके १६३ सागर कालुतक पञ्चेन्द्रिय जाति ऋदि सात प्रकृतियोंका निरन्तर ऋनुन्कृष्ट स्थितियन्ध होता रहता है, इस-लिए इन प्रकृतियोंके त्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्टकाल १६३ सागर कहा है। दोप कथन सगम है।

१६३. नपुंसकवेदमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ श्रोदारिक शरीर श्रीर तिर्यञ्चगतित्रिक श्रर्थात् तिर्यञ्चगति, तियञ्चगत्यानुपूर्वो श्रीर नीचगोत्र इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोधकं समान है। साता श्रादिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल स्रोवेदवाल जीवोंके समान है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपंभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय और उद्धगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उन्कृष्टकाल कुछ कम तेनीस सागर

एगसमयं, उक्कस्संण तेतीसं साग वेस् । देवगदिव्ध उक्क श्रोघं । श्रणुव जहव एगव, उक्क व पुन्वकोडी देमवा । पंचिदिव-श्रोरालिक्श्रंगोव-परव-उस्साव-तसव्ध उक्क श्रोघो । श्रणुव जहव एगव, उक्क तेतीसं साग सादिव । तिन्ध्य उक्क श्रोघं । श्रणुव जहव एगव, उक्क तिरिण साग सादिव ।

१६४. त्रवगवेदे० सञ्वपगदीसां उक्क० त्रसणु । जहरू एग०, उक्क० त्रांनी । १६४. कसायासुवादेस कोवादि०४ मसजोगिभंगो ।

हैं। देवगति चतुष्कके उत्कृप्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृप्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिवर्ष प्रमाण है। पञ्चिन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर श्राङ्कोपाङ्क, परघात, उच्छास श्रीर त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृप्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृप्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृप्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है, श्रीर उत्कृप्टकाल साधिक तीन सागर है।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल कुल कम तेतीस सागर है। इसीसे यहाँ पुरु पवेद श्रादि दस प्रकृतियों के श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है; क्योंकि इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध इतने कालतक सम्यग्दिके ही हो सकता है। नपुंसकवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल मनुष्य श्रीर तिर्यञ्चके कुछ कम पूर्वकोट वर्षप्रमाण हैं: इसीलिए यहाँ देवगित चतुष्कके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि जो नपुंसकवेदी मनुष्य या तिर्यञ्च सम्यग्दिष्ट होता है उसके देवगित चतुष्कके नियमसे बन्ध होता है। पञ्चित्व्य जाति श्रादि श्राठ प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जिसने पूर्वभवमें श्रन्तर्भुं हर्त काल दोप रहनेपर इन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ किया है श्रीर जो मरकर तेतीस सागर श्रायुके साथ नरकमें उत्पन्न हुश्रा है उसके उक्त प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। तीर्थंकर प्रकृतिके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। तीर्थंकर प्रकृतिके श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार श्रोघ प्रकृत्णाके समय कर श्राय है उसी प्रकार यहाँ जान लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१६४. श्रपगतवेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्न हैं।

विशेषार्थ—श्रापगत वेदका जघन्य काल एक समय है, या जिस जीवने श्रापगतवेदमें वैधनेवाली प्रकृतियोंका एक समयतक उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्ध किया श्रीर हमरे समयमें वह मरकर देव हो। गया तो। श्रपगतवेदमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध हो। जाता है। इसीसे वह एक समय कहा है। उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है यह स्पष्ट हो। है, क्योंकि यहाँ एक एक स्थितियन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है।

१६४. कपाय मार्गशाके अनुवादसे कोधादि चार कपायोंमें उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मनोयोगी जीवोंक समान है।

विशेषार्थ—चारों कपायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हर्ने होनेसे यहाँ मनोयोगी जीवेंके समान सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्न बन जाता है। १६६. मदि०-सुद् धृविगाणं तिरिक्लगदितिगस्स च त्रोरालि॰ मूलोघं । सादासा०-सत्तणांक ॰-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-छस्संघ०--णिरयाणु०-त्रादा-उज्जो०-ग्रणसत्थवि०-थावर-सुहुम--ग्रपज्जत-साधार०--थिराथिर--सुभासुभर-दूभग-दुस्सर०-ग्रणादे०-जस०-ग्रजस० उक्क० त्रणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । मणु-सग०-मणुसाणु० उक्क० त्रोघं । त्रणु० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं सा० सादिरे० । देवगदि-वेउव्वियस०-समचदु०-वेउव्वि०ग्रंगो०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-ग्रादे०-उच्चा० उक्क० त्रोघं । त्रणु० जह० एग०, उक्क० तिणिण पलि० देस्० । पंचिदि०-त्रोरालि० श्रंगो०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक्क० त्रोघं । त्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्रीसं साग० सादि० ।

१६६. मत्यक्षानी श्रोर श्रुताक्षानी जीवों में भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ, तिर्यञ्चगित त्रिक श्रोर श्रोदारिक शरीर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोधके समान है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, सात नोकपाय, नरकगित, चार जाति, पाँच संस्थान, छह संहनन, नरकगित्यामुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विद्दायोगिति, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्यात, साधारण, स्थिर, श्रिस्थर, श्रुम, श्रमुम, दुर्भग, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशःकीर्ति श्रोर अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्न है। मनुष्यगित श्रीर मनुष्यगित्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। देवगिति, वैक्रियिक शाहोपाह, देवगित्यानुपूर्वी, प्रशस्तिविद्दायोगिति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन एल्य है। एञ्चेन्द्रियन्थका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन एल्य है। एञ्चेन्द्रियन्यका काल श्रीदारिक श्राह्मोपाह, परधात, उच्छ्रास श्रीर त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रीदारिक श्राह्मोपाह, परधात, उच्छ्रास श्रीर त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रीदाके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ — श्रोघसे भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रमन्त काल कह श्राये हैं। यह काल पकेन्द्रियों की कायस्थितिकी मुख्यतासे कहा गया है। मत्यक्षान श्रीर श्रुताक्षानक। भी यही काल है। यही कारण है कि इन दोनों श्रक्षानों में उक्त प्रकृतियों के श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उक्त काल कहा है। एकेन्द्रियों के श्रीदारिक श्रीरका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इसके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी यही उत्कृष्ट काल कहा है। जिस मिथ्यादृष्टि ममुष्यने मरणके पूर्व श्रन्तमुँ हुर्त काल तक ममुष्यगति श्रीर ममुष्यगत्यामु पूर्वीका बन्ध किया है श्रीर मरकर जो श्रन्तिम ग्रैवेयक में इकतीस सागरकी श्रायुवाला मिथ्यादृष्टि देव होकर इनका बन्ध करता रहता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका साधिक इकतीस सागर काल उपलब्ध होता है। इसीसे इन दोनों श्रक्षानों उक्त दोनों प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। तीन पल्यकी श्रायुवाले तिर्यञ्च या ममुष्यके पर्यात श्रवस्थामें देवगित श्रादि दस प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसिलए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। जो मिथ्यादृष्टि ममुष्य या तिर्यञ्च मरणके पूर्व

१. मूक्पतौ-सुभासुभसुभगदूभग- इति पाठः ।

१६८. श्राभि०-सुद०-श्रोधि० पंचणा०-इदंसणा०-चर्तुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वरणा०४--श्रगुरू०४-पसत्थवि०--तस०४-सुभग--सुस्सर-श्रादे०-णिमिण-उचा०-पंचंत० उक्क० जहरणा० श्रंतो०। श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क० छाविद्यसागरेक सादि०। पचक्याणा०४ उक्क० जह० उक्क० श्रंतो०। श्रणु० जह० श्रंतो०, जह० वादालसागरो० सादि०। साद्वे०-हस्स-र्राद-श्राहार०-

श्रन्तर्मुहर्त काल तक पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि श्राठ प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा है श्रीर मरकर तेतीस सागरकी श्रायुके साथ नरकमें उत्पन्न होनेपर वहाँ भी श्रायुके श्रन्तिम समय तक इनका निरन्तर वन्ध करता रहता है उसकी श्रपेत्ता उक्त दोनों श्रक्षानोंमें इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। णेष कथन सुगम है।

१६७. विभङ्ग शानमें पाँच शानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तियञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधक समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम नेतीस सागर है। मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त ई।

विशेषार्थ—विभन्नकान उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतने काल तक इस ज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण श्रादि ५९ प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। किन्तु ममुध्यगित श्रीर ममुख्यगत्यामुपूर्वीका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इन प्रकृतियोंके अमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल नौयें श्रैवेयकमें विभन्नज्ञानके उत्कृष्ट कालकी श्रिपेता कुछ कम इकतीस सागर कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

१६८. श्राभिबोधिकश्चानी, श्रुतश्चानी श्रोर श्रविधिश्चानी जीवोमें पाँच श्वानाथरण, छ्रु दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्ता, पश्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगित, त्रसः चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उश्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रश्नृतियोंके उत्रृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्रृष्ट काल श्रन्तर्मुद्दर्त है । श्रुतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्रृष्ट काल साधिक छुधासट सागर है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्रृष्ट काल श्रन्तर्मुद्दर्त है श्रीर उत्रृष्ट काल साधिक व्यालीस

श्राहारश्रंगो०-थिर-सुभ-जस० उक्क० श्राणु० जहराणु० श्रोघो । श्रसादा०-श्ररिट्निसोग-श्रथिर-श्रसुभ-श्रजस० उक्क० जह० उक्क० श्रंतो० । श्राणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । प्रणुस०-श्रोरालि०-श्रारालि०श्रंगो०-वर्ज्जरिसभ०-मणुसाणु० उक्क० श्रसाद-भंगो । श्राणु० जह० उक्क० श्रंतो० तेतीसं सा० । देवगदि०४ उक्क० श्रसादभंगो । श्राणु० जह० एग०, उक्क० तिरिण पिलदो० सादि० । श्रपच्चक्खाणा०-४तित्थय० उक्क० श्रंतो०, श्राणु० जह० श्रंतो० । उक्क० तेतीसं साग० सादि० ।

सागर है। साता वंदनीय, हास्य, रित, श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग, स्थिर, श्रम श्रीर यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रोधके समान है। श्रसातावंदनीय, श्ररित, श्रोक, श्रस्थिर, श्रश्चम श्रीर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। मनुष्यगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, चन्नपंभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रस्ताता प्रकृतिके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगितचनुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रसाता प्रकृतिके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। श्रमुत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—श्राभिनिबोधिकज्ञान श्रादि तीन ज्ञानींका उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि श्रधिक छ्यासठ सागर होनेसे इन तीन शानोंमें पाँच ज्ञानावरण त्रादि पैतालीस प्रकृतियोंके अन-त्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक छुवासठ सागर कहा है। सम्यग्दिए जीव संयमके विना श्रसंयम श्रीर संयमासंयमके साथ साधिक व्यालीस सागर तक रहता है श्रीर इस कालमें इसके प्रत्याख्यानावरण चारका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसीसे यहां प्रत्या-ख्यानावरण चारके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस कहा है। यह काल साधिक दो पूर्वकोटि ग्रधिक ब्यालीस सागर होता है। इसके बाद यह जीव नियमसे संयम को प्राप्त करता है। देवोंकी उत्कृष्ट श्राय तेतीस सागर है श्रीर इस कालके भीतर मन्ष्यगति श्रादि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर तीन पत्य की श्रायवाले मन्ष्योंमें उत्पन्न होता है उसके श्रन्तमुंहर्न न्यन पूर्वकोटिका त्रिभाग श्रधिक तीन पत्य काल तक देवचतुष्कका निरन्तर वन्ध होता रहता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियों-के श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। जो सम्यग्दृष्टि जीव संयमके साथ मर कर तेतीस सागरकी श्रायवाले देवोंमें उत्पन्न होता है और वहांसे श्राकर मनुष्य होता है उसके कुछ कम दो पूर्वकांटि काल श्रधिक तेतीस सागर काल तक तीर्थंकर प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है। तथा इसी जीवके देव पर्यायमें श्रीर वहांसे च्यूत होनेके बाद संयमको प्राप्त होनेके पूर्व समय तक अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है। यतः ये दोनों काल साधिक तेतीस सागर होते हैं, इसीसे यहां ऋप-त्याख्यानाचरण चार श्रीर तीर्थद्वर प्रकृतिके श्रनुत्कृष्ट स्थित बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। यहां शेष कथनका विचार कर काल जान लेना चाहिए। सगम होनेसे उसका हमने निर्देश नहीं किया।

१६६. मणपज्जव० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदिय०-वेउिवय०-तेजा०-क०-समचदु०-[वेउिवव०] अंगो०-वरणा०४-देवाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-मुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचेत० उक्क० जह० उक्क० अंतो०। अणु० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस्०। सादावे०-हस्स-रदि-आहार०-आहार०अंगो०-थिर-सुभ-जस० उक्क० आणु० आगं। असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० उक्क० जह० उक्क० अंतो०। आणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवं संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०। एवरि परिहारे अणु० जह० अंतो०। मुहुमसंपरा० अवगदवेदभंगो।

१६९. मनःपर्ययक्षानमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, सम-चतुरस्रसंस्थान, वैकियिक शरीर स्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, स्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, असचतुष्क, सुभग, मुन्वर, स्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उद्यगित्र स्रीर पाँच अन्तराय प्रश्वतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य स्रोर उत्कृष्ट काल स्रम्प है । स्रातावेदनीय, हास्य, रित, स्राहारकशरीर, स्राहारक स्राङ्गोपाङ्ग, स्थिर, स्रभ स्रोर यशकीतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल स्रोधके समान है। स्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, स्थिर, स्राप्त, स्थार, स्थार अरति, शोक, स्थार, स्थार स्थार

विशेषार्थ—जो मनःपर्ययक्षानी प्रमत्तसंयत जीव उत्हृए संक्लेश परिणामवाला है, असंयमके अभिमुख है, उत्हृए स्थितिवन्ध कर रहा है और अन्तिम उत्हृए स्थितिवन्धमं अवस्थित है उसके पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका उत्हृए स्थितिवन्ध होता है। यतः उत्हृए स्थितिवन्धका यह काल अन्तर्मु हुर्त है। जो मनःपर्ययक्षानी जीव उपशमश्रेणिसे उत्तरे समय अपने अपने स्थानमें एक समय तक पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका बन्ध करता है और दूसरे समयमें मर कर देव हो जाता है उस मनःपर्ययक्षानी जीवके उक्त प्रकृतियोंके स्थितवन्धका एक समय काल प्राप्त होता है। इसिल्य इनके अनुत्कृए स्थितिवन्धका ज्ञान्य काल एक समय कहा है। तथा मनःपर्ययक्षानका उत्कृए काल कुछ कम पूर्वकोटि होनेके कारण इसमें उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृए स्थितिवन्धका ज्ञान्य काल एक समय कहा है। तथा मनःपर्ययक्षानका उत्कृए काल कुछ कम पूर्वकोटि होनेके कारण इसमें उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृए स्थितवन्धका स्थामी पाँच क्षानावरण आदि के समान है, इसिल्य इसके उत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त कहा है। तथा जिम मनःपर्ययक्षानीन इनकी वन्धव्यु चिल्लि कर दी और पुनः प्रमत्तमंयत होकर इनका एक समय तक बन्ध किया और दूसरे समयमें मर कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका हिया समय तक वन्ध किया और दूसरे समयमें मर कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका कर दिथा समयमें मर कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितवन्ध

१७०. संजदासंजदे धुविगाणं तित्थयरस्स च उक० जहण्णु० श्रंतोम्र०। त्र्रणु० जह० श्रंतो०, उक० पुन्वकोडी देस्०। सादादिवारस० श्रोधिमंगो।

१७१. असंजदे धुविगाणं तिरिक्खगदि-मणुसगदि-देवगदि-श्रोरालिय०-वेड-व्विय०--दोश्रंगो०--तिष्णिआणु०--तित्थय०--णीचागो०-सादादिपरियत्तमाणियाओ मूलोवं । पुरिसवे०-पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-

का जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसं वह एक समय कहा है। तथा छुठे गुण्स्थानका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त होनेसं धनके श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त कहा है। संयत, सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। परिहारिवशुद्धि-संयम प्रमत्तसंयत श्रीर श्रप्रमत्तसंयत जीवोंके ही होता है श्रीर इसका जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है, इसिलए इसमें श्रीर सब काल तो पूर्वोक्त प्रकार बन जाता है। मात्र जिन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय कहा है वह नहीं यनता, श्रतः वह श्रन्तमुं हुर्त कहना चाहिए। श्रेष कथन सुगम है।

१५०. संयतासंयत जीवोंमें भ्रुववन्धवाली श्रोर तीर्थ कर प्रश्नतिके उन्स्रष्ट स्थितिबन्ध का जधन्य श्रोर उन्स्रष्ट काल श्रन्तमुं हुते हैं। श्रमुत्स्रष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल श्रन्तमुं हुते हैं श्रोर उत्स्रष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। साता श्रादि वारह प्रस्तियोंके उत्स्रष्ट श्रीर श्रमुत्स्रष्ट स्थितिबन्धका काल श्रविधानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ —संयतासंयत गुणस्थानमें ४ झानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, पुरुषवंद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सम-चतुरस्र संस्थान, वैकियिक श्राङ्गोगङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वा, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर ४ अन्तराय ये ४३ घ्रुवबन्धवाली प्रकृतियां है। श्रीर जिसके तीर्थेकर प्रकृतिका बन्ध होता है उसके साथ इन ४४ प्रकृतियोंका सतत बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके श्रीमुख हुए जीवके उत्कृष्ट संक्लेशक्ष्प परिणामोंके होने पर श्रीन्तम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें श्रवस्थित होने पर होता है और यह अन्तर्मु हुर्त काल तक होता रहता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रुन्तर्मु हुर्त कहा है। तथा संयमासंयमका जघन्य काल श्रन्तमुहर्त श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण होनेसे इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त श्रीर उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि कहा है। साता श्रादि शेष १२ प्रकृतियां ये हैं —साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्राक्त, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुम, श्रगुम, यशःकीति श्रीर श्रयशःकीर्ति, सो श्रवधिझानी जीवोंके इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जिस प्रकारसे काल घटित करके बतला श्राये हैं उसी प्रकारसे यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए।

१७१. श्रसंयत जीवोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ तथा तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, देव-गित, श्रौदारिकशरीर, वैकियिकशरीर, दो श्राङ्गोपङ्ग, तीन श्रानुपूर्वो, तीर्थङ्कर, नीचगोत्र श्रौर साता श्रादि परावर्तमान प्रकृतियाँ इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है। तथा पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास,

त्रादे॰-उचा० उक्क॰ दिदि॰ श्रोघं। श्रणु॰ जह० एग०, उक्क॰ तेत्तीसं सा० सादि॰।

१७२. चक्खुदं ॰ तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं ॰ मूलोधं । स्रोधिदं ॰ स्रोधि-गागिभंगो ।

१७३. किएएए धुविगाएं उक्क० द्विदि० त्रोघं। त्रणु० जह० त्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। सादासादा०-इत्थि०-एवुंस०-हस्स-रदि-त्ररदि-सोग-एएरय-गदि-[देवगदि]-चदुजादि-वेउव्व०-पंचसंठा०-वेउव्व०त्रंगो०-पंचसंघ०-एएरयगदि-देवाणुपु०-त्रादाउज्जो०-त्रप्पसत्थ०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-त्रणादे०-जस०-त्रजस० उक्क० त्रणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो०। पुरिस०-मणु-सग०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-उच्चा० उक्क० त्रोघं। त्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू०। तिरिक्खग०-पंचिदि०-त्रोरालि०-त्रोरालि०त्रंगो०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-तस०४-[एपीचा०] उक्क० त्रोघं। त्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। तित्थय० उक्क० त्रणु० जहएणु० श्रंतो०। एवं एपील-काऊएं। एवरि तिरिक्खगदितिगं सादभंगो।

प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुखर, त्रादेय और उद्यगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। त्रातुन्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

१७२. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है। श्रचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें मूलोघके समान है श्रौर श्रवधिदर्शनवाले जीवोंमें श्रवधिक्षानियोंके समान है।

१७३. कृष्णुलेश्यामें ध्र वबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उन्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, नरकगति, देवगति, चार जाति, वैक्रियिक शरीर, पाँच संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहतन, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वा, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वा, श्रातप, उद्योत, श्राप्रशस्त विहायोगति, स्थावर स्रादि चार, स्थिर, श्रस्थिर, ग्रभ, स्रश्भ, दुर्भग, दुःस्वर, स्नादेय, यशः-कीर्ति और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वा, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुखर, श्रादेय, श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, त्रसचतुष्क और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रनुत्कृप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृप्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। इसी प्रकार नील लेश्यावाले और कापोत लेश्यावाले जीवींके जानना तित्थय॰ उक्क॰ जह० एग०, उक्क॰ अंतो० । अणु० जह० उक्क॰ अंतो॰ । एविरि काऊए अणु० जह॰ अंतो०, उक्क० तिरिए सा० सादि॰ ।

१७४. तेऊए धुविगाणं पुरिस०-मणुस०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-उच्चा० उक्क० त्रोघं। त्राणु० जह० एग०, उक्क०

चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगितित्रिकके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है । तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है । श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मु हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है ।

विशेषार्थ-कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर होनेसे इसमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। सातावेदनीय श्रादि ४४ प्रकृतियाँ सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ होनेसे इनके उत्कृष्ट और त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हर्त कहा है । पुरुपवेद श्रादि १० प्रकृतियोंका सातवें नरकमें सम्यग्दि**ष्ट**के नियमसे बन्ध होता है श्रीर वहाँ सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उन्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तिर्यञ्चगति श्रादि १२ प्रकृतियोंका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टि नारकीके नियमसं वन्ध होता है श्रीर यहाँ मिथ्यात्वका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। तथा जो जीव सातवें नरकमें जानेके सम्मुख होता है उस जीवके नरकमें जानेके पूर्व व निकलनेके पश्चात एक एक श्रन्तम् हुर्त कालतक रूष्ण लेश्या ही होती है। इसलिए उक्त प्रकृतियोंका इस कालमं भी वन्ध होता रहता है। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके त्रानुत्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्रकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। कृष्ण लेश्यामें तीर्थं द्वर प्रकृतिका बन्ध मनुष्यके ही सम्भव है और मनुष्यके इसका काल अन्तर्मुहर्न है। इसीसे इस प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। नील लेश्या और कापीत लेश्यामें इसी प्रकार जानना चाहिए। इस कथनका यह ग्राशय है कि नील लेश्या श्रीर कापोत लेश्यामें सब प्रकृतियोंका काल श्रपने श्रपने कालको ध्यानमें रखकर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन लेश्यावाले नरकोंमें मिथ्यादिएके मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका भी बन्ध होता है, इसलिए इन लेश्याश्रीमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा श्रीर नीचगोत्र इन तोन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जिस प्रकार साता प्रकृतिका कहा है उसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि इन लेश्या वाले नरकोंमें इनकी प्रतिपद्मभूत मनुष्यगतित्रिकका भी मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है, इसिलए इनका साता प्रकृतिके समान ही काल उपलब्ध होता है। नील छेश्यामें भी तीर्थं कर प्रकृतिका बन्ध मनुष्यगितमें ही सम्भव है इसलिए नील लेश्यामें तीर्थं कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है । किन्तु कापोत लेश्यामें तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध नरकगतिमें भी होता है, इसलिए इस लेश्यामें इसके अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१७४. पीत लेश्यामें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ, पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र-संस्थान, वजर्षभनाराच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय वेसाग० सादि० । तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० । सादादिछ०-तिरिक्खगदि-देवगदि-एइंदि०-वेउन्वि०—आहार०-पंचसंठा०-दोअंगो०-पंचसंघ०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर-थिराथिर-स्नास्भ-द्भग-दुस्सर-अणादे०-अजस०-णीचा० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं पम्माए वि । एवरि अद्वारस सागरोवमाणि सादि० । एइंदि० आदाव थावरं वज्ज० ।

१७५. सुक्काए पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिंद०-तिणिणसरीर-समचदु०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरिसभ-[वण्ण]४--मणुसाणु०-श्रगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-श्रादे०--णिमि०--तित्थय०--उच्चा०-पंचंत० उक्क० श्रोघं। श्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। णवरि मणुसगदिपंचगस्स श्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा०। थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं श्रणंताणुवंधि०४ उक्क० श्रोघं। श्रणु० जह० एग०, उक्क० एककत्तीसं

श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थिति वन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल साधिक दो सागर है। तीर्थं क्र प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल साधिक दो सागर है। साता श्रादि छह, तिर्थं क्चगित, देवगित, एकेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, श्राहारक शरीर, पाँच संस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थाचर, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुम, श्रग्रुम, दुर्भग, दुस्चर, श्रमादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुन्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पद्मलेश्यामें प्रथम दग्डकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल साधिक श्रारह सागर है। तथा इस लेश्यावाले जीवोंके एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ—पीत श्रीर पद्मलेश्यामें श्रापने श्रापने कालको ध्यानमें रखकर प्रथम दराइक में कही गई प्रकृतियोंके च तीर्थङ्कर प्रकृतिके श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहा है। मात्र यह काल सम्यग्दिए जीवके ही प्राप्त होगा। क्योंकि सम्यग्दिए के ही इन प्रकृतियोंका इतने कालतक निरन्तर बन्ध सम्भव है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१७४. शुक्ल नेश्यामें पांच झानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियजाति, तीनशरीर, समचनुरस्नसंस्थान, श्रीदारिक, श्राङ्गोणङ्ग, वक्षपंभनाराचसंहनन, वर्णचनुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्तविहायोगित, त्रसचनुष्क, सुभग, सुखर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थंकर, उद्यगित्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियांके उत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पञ्चकके श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर अनन्तानुबन्धी चनुष्कके उत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट काल श्रोर उत्कृष्ट काल

साग० सादि० । सेसाएं उक्क० त्रणु० सादभंगो ।

१७६. भवसिद्धि॰ त्रोघं । त्रब्भवसिद्धि॰ मदि०भंगो । सम्मादिद्दी॰ त्रोधि-भंगो । खइगसम्मादि॰ धुविगाएां उक्क० जह॰ एग॰, उक्क० श्रंतो० । त्रयणु॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा॰ सादिरे॰ । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० त्रोघं । त्रयणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा॰ । देवगदिचदुएएां सेसाएं च त्रोघं ।

१७७. वेदगस० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वरणा०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चागो०-पंचंत०-उक्क० जहराणु० अंतो० । अर्णु० जह० अंतो०, उक्क०

साधिक इकतीस सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है।

विशेषार्थ — शुक्कलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इतने काल तक इस लेश्यामें पाँच श्वानावरण श्रादि उनसठ प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। किंतु मनुष्यगतिपञ्चक श्रर्थात् मनुष्यगति, श्रोदारिकशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्जूषभनाराच संहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध संयत मनुष्यके नहीं होता, इसलिए उक्त कालमें से संयत सम्बन्धी शुक्क लेश्याके श्रन्तमुंहूर्त काल कम कर देनेपर देवगित सम्बन्धी शुक्क लेश्याका तेतीस सागर कालशेष रहता है। यही कारण है कि इन पाँच प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल केवल तेतीस सागर कहा है। मिथ्यादिष्ट शुक्क लेश्यावाले जीवका उत्कृष्ट काल साधिक इक्तीस सागर होनेसे स्त्यानगृद्धि श्रादि श्राठ प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इक्तीस सागर होनेसे स्त्यानगृद्धि श्रादि श्राठ प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इक्तीस सागर होनेसे स्त्यानगृद्धि श्रादि श्राठ प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इक्तीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७६. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रभव्य जीवोंमें मत्यक्षानी जीवोंके समान है। सम्यग्दृष्टियोंमें श्रवधिक्षानी जीवोंके समान है। ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुद्दूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मुद्दूर्त श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगितपञ्चकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगितिचनुष्क श्रीर श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है।

विशंषार्थ—देवायुका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ चायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगतिपञ्चकके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७७. वेदक सम्यग्दि जीवोंमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलधुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है और उत्कृष्ट काल

ब्राविहसागः। सेसं स्रोधिभंगो । एविर देवगदिचदुक्कं उक्कः जहः उक्कः स्रंतोः। [स्रणुक्कः जहः स्रंतो, उक्कः] तिरिण पितदोः देसूः।

१७८. उवसमस॰ श्रोधिभंगो । एवरि तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्राणु० जह० उक्क० श्रंतो० । सेसं धुविगाणं उक्क० श्राणु० जह० [उक्क०] श्रंतो० ।

१७६. सासणे पंचणा०-णवदंस०-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिण्णगदि-पंचि-दिय०-चदुसरीर-समचदु०-दोश्रंगो०-वण्ण०४-तिण्णिश्राणुपु०-श्रगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-सभग-सुस्सर-श्रादे०-णिमि०-णीचुचागो०-पंचंत० उक्क० श्रोधिभंगो। श्रणु० जह० एग०, उक्क० छावलियाश्रो। तिरिक्खगदितियं सत्तमाए उक्क० उक्कसं कालं होहिदि ति। मणुसग०-श्रोरालि०-श्रोरालि०श्रंगो-मणुसाणु०-श्रणादे० देवस्स उक्कस्सभंगं भवदि। देवगदि-वेउव्व०-समचदु०-वेउव्व०श्रंगो०-देवाणु०-

छ्यासठ सागर है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रवधिकानी जीवोंके समान हैं। इतनी विशेषता है कि देवगतिच तुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तोन पत्य है।

विशेपार्थ—उत्तम भोगभूमिमें वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। इसी वातको ध्यानमें रखकर यहाँ देवगति चतुष्कके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७८. उपशम सम्यग्दिए जीवोंमें श्रविधक्षानी जीवोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रेष प्रकृतियोंके तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है।

विशेषार्थ—उपशम सम्यग्दिप्योंमें श्रविधक्कानी जीवोंके समान भक्क है इस कथनका यह श्रभिप्राय है कि श्रविधक्कानमें परावर्तमान प्रकृतियोंका काल जिस प्रकार कहा है उस प्रकार उनका काल यहाँ भी कहना चाहिए। शेष यहाँ भ्रविबन्धवाली प्रकृतियों श्रीर तीर्थ-क्कर प्रकृतिके विपयमें जो विशेषता है वह यहाँ श्रम्भासे कही ही है।

१७९. सासादनमें पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गित, पञ्चिन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो श्राक्नोपाक, वर्णचतुष्क, तीन शानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, नीचगोत्र, उद्यगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रवधिशानी जीवोंके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह श्राविल प्रमाण है। तिर्यञ्चगित त्रिकके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल सातवीं प्रथिवीमें होगा ऐसा यहाँ सममना चाहिए। मनुष्यगित, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राक्नोपाक, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और श्रनादेय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट भंग देवके होता है। देव-गित, वैकियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राक्नोपाक, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त

पसत्यवि - सुभग-सुस्सर-त्रादे ० - उचा ० जनक ० त्रसंखे ज्ञवस्सायुगाणं तिरिक्ख-मणुसाणुगाणं उक्कस्सभंगं भवदि । सादासादा ० - इत्थि ० - पुरिस ० - हस्स-रदि-त्र्रादि-सोग-च दुसंठा ० - पंचसंघ ० - उज्जो ० - ऋप्पसत्थ ० - थिराथिर - सुभासुभ - दूभग - दुस्सर - अणादे ० - जस० - ऋजस० जक्क ० ऋणु ० जह० एग०, उक्क ० ऋंतो ० ।

१८०. सम्मामि० पंचणा०-छदंस०-बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-दोगदि-पंचिंदि०-चदुसरीर-समचदु०-दोग्रंगो०-वज्जरिसभ०-वण्ण०४-दोग्राखु०-ग्रगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-ग्रादे०-उच्चागो०-णिमि०-पंचंत० उक्क० त्राखु० जह्ण्खु० श्रंतो०। सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० उक्क० त्राखु० श्रोघं। ग्रसादा०-ग्ररदि-सोग-ग्रथिर-ग्रसुभ-ग्रजस०उक्क० जहण्खु० श्रंतो०। त्राखु० ग्रोघं। मच्छादि० मदिभंगो।

विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट भक्ष श्रसंख्यातवर्षकी श्रायुवाले तिर्यञ्च श्रीर मनुष्योंके होता है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, श्रारत, श्रोक, चार संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय, यशकीर्ति श्रीर श्रयशकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त है।

निशेषार्थ—अविधिवानी जीवोंके पाँच ब्रानावरण आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्ध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्तप्रमाण घटित करके वतला आये है उसी प्रकार यहाँ भी उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए। यहाँ एक आविलसे उपर कालकी अन्तर्मु हुर्त संब्रा है। तथा इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आविल है। सो इसका कारण यह है कि सासादन गुण्स्थानका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आविल है। यद्यपि इन प्रकृतियोंमें कुछ परावर्तमान प्रकृतियाँ भी हैं पर उनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक अलग अलग गतिके जीव होनेसे यहाँ उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। इनके सिवा दोष सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं इसलिए उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१८०. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय. जुगुष्सा, दो गित, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आक्नोपाक्क, वर्ज्ञ्यमनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, असचतुष्क, सुभग, सुखर, आदेय, उच्चगेत्र निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। असाता वेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है। मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल मत्यक्षानो जीवोंके समान है।

१८१. सिएए॰ पंचिंदियपज्जत्तभंगो । असिएए० धुविगाएां ख्रोरालि॰ तिरि-क्लगदितिगं च चत्तारि ख्रायु० ख्रोघो । सेसाएां उक्क॰ ख्राणु० जह० एग०, उक्क० ख्रंतो० ।

१८२. त्राहार० धुविगाणं तिरिक्खगदि-त्रोरालि०-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० त्रोघं । त्रणु० जह० एग०, उक्क० त्रंगुलस्स त्रसं० । सेसाणं पगदीणं मूलोघं । त्रणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्सकालं समत्तं ।

विशेषार्थ सम्यग्मिश्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य श्रीर उत्छष्ट काल अन्तर्मुहृत है, इसिलए इसमें पाँच झानावरण श्रादि प्रकृतियों के उत्छृष्ट श्रीर श्रानुत्रृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्छृष्ट काल श्रन्तर्मुहृत ही होता है। कारण कि जो मिश्यात्वके श्रिममुख उत्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला जीव होता है उसके उत्छृष्ट स्थितिबन्ध होता है श्रीर श्रन्यके श्रुतृत्रुष्ट, इसिलए ये दोनों श्रन्तर्मुहृत से न्यून नहीं होते। यद्यपि इन प्रकृतियों में कुछ परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं पर उनकी उत्छृष्ट स्थितिक बन्धक श्रलग श्रलग गतिक जीव होने से उनका भी वही काल बन जाता है। साता वेदनीय श्रादि छुद्द प्रकृतियोंका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध स्वस्थानमें होता है, इसिलए इनके उत्छृष्ट श्रीर श्रुतृत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्छृष्ट काल श्रन्तर्मुहृत कहा है, क्योंकि एक तो इनका स्वस्थानमें बन्ध होता है श्रीर दूसरे ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसिलए इस कालके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती। शेप श्रसाता वेदनीय श्रादि छुद्द प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिध्यात्वके श्रीममुख दुए उत्कृष्ट संक्लेशवाले जीवके होता है। यतः यह बन्ध श्रन्तर्मुहृत काल तक होता है इसिलए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहृत कहा है। पर ये प्रकृतियाँ भी परावर्तमान हैं, इसिलए इनके श्रुतृत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तमुं हुर्त कहा है।

१८१. संक्षी जीवोंमें श्रपनी सब मकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल पञ्चिन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। श्रसंक्षी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियां श्रौदारिक शरीर, तिर्यञ्चगति त्रिक श्रौर चार श्रायुके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थिति-वन्धका जो काल घटित करके वतला श्राये हैं उससे संशी जीवोंके कालमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए संश्ली जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१८२. त्राहारक जीवोंमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियां तिर्यञ्चगति, त्रौदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी त्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल क्रोधके समान हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मृलोधके समान है अनाहारक जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल कामण काययोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ-आहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रङ्कालके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण है। इसी

१८३. जहरण्णए पगदं। दुवि - श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० - पंचणा० - चदुदंस०- पंचंत० जह० दिदिबंधो केवचिरं कालादो होदि? जहरण्णु० श्रंतो०, श्रजह० चदुसंज०- दिदि० केवचिरं०? तिभंग०। सादि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्धपोग्गलपरियदं। पंच-दंस०-बारसक०-भय-दुगुं० तेजा०-क० वण्ण०४-श्रगु०-उप०-णिमि० जह० दिदि० केवचिरं०? जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेजा लोगा। सादा०-[श्राहारसरीर]-श्राहार०श्रंगो०-जस० जह० दिदि० जहण्णु० श्रंतो० श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रसादा०-इत्थि०-णुवुंस०-हस्स-रदिश्रदि-सोग-णिरयग०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु०-श्रादाउजो०-श्रण्य सत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-स्रभास्यभ-द्भग-दुस्सर-श्रणादे०-श्रजस० जह० श्रंतो०। श्रजह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। पुरिस० जह० जहण्णु० श्रंतो०। श्रज० विदि० जह० एग०, उक्क० वेद्याविह्साग० सादि०।

बातको ध्यानमें रखकर यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ।

## जघन्य वन्धकाल

१८३. जघन्य कालका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ श्रीर श्रादंश। ओघकी श्रपेक्षा पांच शानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृ-तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है। जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुतं है। त्रज्ञचन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धके तीन भक्क हैं - श्रजादि श्रनन्त, श्रनादि सान्त श्रौर सादि सान्त । उनमेंसे सादि सान्त श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्रुष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। पाँच दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरु-लघु, उपघात और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है? जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। साता वेदनीय, श्राहारक शरीर, श्राहारक आङ्गोपाङ्ग श्रीर यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त है। असाता चेदनीय, स्त्रांचेद, नपुंसकचेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, नरकगति, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगत्यानु-पूर्वी, ब्रातप, उद्योत, ब्राप्रशस्त विहायोगति, स्थावर ब्रादि चार, स्थिर, ब्रस्थिर, श्रुप, श्राशमा दर्भग, दुस्वर, श्रानादेय श्रीर श्रायशःकीर्ति प्रकृतियाँके जघन्य श्रीर श्राजघन्य स्थिति बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। पुरुषचेदके जघन्य स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर है।

<sup>1.</sup> मुकाप्रती प्राज्जह० इति पाठः।

१८४. श्रायकर्मकी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हर्न है। योग श्रीर कपाय मार्गशात्रोंको छोड़कर त्रायुकर्मके विषयमें इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। तिर्यञ्चगति, श्रौदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-वन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त है। अजघन्य स्थितिबन्ध-का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। मनुष्यगति, वज्रर्पभनाराच संहनन ग्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रप्र काल अन्तर्म हर्त है। श्रजधन्य स्थितबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उछास श्रीर त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्क्रप्ट काल अन्तर्महर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रप्ट काल एकसौ पचासी सागर है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर श्रीर श्रादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्म् इर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक हो छयासठ सागर श्रौर कुछ कम तीन पत्योपम है। श्रौदारिक शरीर श्राङ्गोपाङ्ग प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उन्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हुर्ते हैं। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धकाजघन्य काल अन्तर्मुहुर्ते हैं श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है। उद्यगोत्रके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त है।

१. मूलप्रती चंतो० ऋउज० जह० एग० उक्क अंतो० ऋउज० इति पाठः । २. मूलप्रती उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० इति पाठः ।

हिदि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ बेब्राबहिसा॰ सादि॰ तिरिए पलिदो॰ देसु॰।

श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर श्रौर कुछ कम तीन पत्य है।

विशेपार्थ—पाँच शान।वर्ण ऋदि १८ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध चपक श्रेणिमें श्रन्तिम स्थितिबन्धके समय होता है, इसलिए उनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्म् हुर्त कहा है। इन प्रकृतियोंका अजधन्य स्थितिबन्ध अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त श्रीर सादि-सान्त तीन प्रकारका होता है। जो श्रन्य ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका भी इसी प्रकारसे तीन प्रकारका बन्ध होता है। उनमेंसे यहाँ सादि-सान्त श्रजघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृपकाल कहा गया है। जब यह श्रजधन्य स्थितिबन्ध श्रन्तर्मृहूर्तकाल रहकर पूनः श्रेणि पर त्रारोहण करनेसे छट जाता है तव इनके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त उपलब्ध होता है और यदि कुछ कम अर्धपुद्रल काल तक यह जीव श्रेणि पर नहीं चढ़ता है तो इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। इसीसे इन प्रकृतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम श्रर्घपृद्रल परिवर्तनप्रमाण कहा है। पाँच दर्शनावरण श्रादि २८ प्रकु-तियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है। यहाँ जघन्य स्थितिबन्ध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल भ्रन्तम् हर्त है, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त कहा है। इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है, क्योंकि एक वार जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेके बाद वे पूनः कमसे कम ग्रन्तम् हुर्त वाद होते हैं श्रीर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रभाग है. क्योंकि बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जोवका उत्कृष्ट अन्तरकाल असं-ख्यात लोकप्रमाण है। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्न श्रीर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। सातावेदनीय श्रादि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रेणिमें अपने अपने अन्तिम स्थितिवन्धके अन्तर्भ हुर्त काल तक होता रहता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् इर्त कहा है। जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरते समय श्राहारकद्विकका एक समयके लिए बन्ध करता है और दूसरे समयमें मरकर वह देव हो जाता है उसके श्राहारकद्विकके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय उपलब्ध होता है। तथा इनके श्रजधन्य स्थिति बन्धका उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मु हर्त ही है, क्योंकि एक तो ये सप्रतिपन प्रकृतियाँ हैं और दुसरे सातवें ग्रीर ग्राठवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल ही ग्रन्तम् हूर्त है, इसलिए तो इन दोनों प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्म हुर्त कहा है और साता व यशःकीति ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ होनेसे इनके अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त कहा है, क्योंकि साता वेदनीय श्रौर यशःकीर्तिका एक समयके लिए अजघन्य स्थितिबन्ध हुन्ना न्नौर दूसरे समयमें इनके स्थानमें श्रसातावेदनीय व श्रयशःकीतिका स्थितिबन्ध होने लगा तो इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय उपलब्ध होता है श्रौर यदि इनका निरन्तर स्थितिवन्ध होता रहा तो वह अन्तर्म हर्त काल तक ही होगा। इसके बाद इनके स्थितिबन्धका काल समाप्त हो जानेके कारण नियमसे इनका स्थान इनकी प्रतिपत्तभूत प्रकृतियाँ ले लेंगी। इसलिए साता-वेदनीय और यशःकीर्तिके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त कहा है। असाताचेदनीय श्रादि ३८ प्रकृतियोंके जन्न श्रीर अजन्य

१८५. ऋदिसेण एरइगा० धुविगाणं नह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। श्रजह० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० दिदि० तेत्तीसं स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्त इसलिए कहा है, क्योंकि सामान्यतः इनके बन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्म्हर्त है। पुरुषचेद त्तपक प्रकृति है और त्नपक श्रेणिमें एक एक स्थितिबन्ध अन्तर्म हर्त काल तक होता रहता है, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न कहा है। इसके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय इसके प्रतिपन्न प्रकृति होनेसे है श्रीर नपुंसकवेद व स्त्रीवेदकी प्रथम व द्वितीय गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छित्ति हो जानेके बाद जीव साधिक दो छ्यासठ सागर काल तक श्रागेके गुणस्थानीमें बना रहनेसे इतने काल तक सतत इसका नियमसे बन्ध करता रहता है, इसलिए इसके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर कहा है। त्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध एक समय तक त्रौर त्रजघन्य स्थितिबन्ध त्रन्तर्मु हुर्त तक होता है ऐसा नियम है इसलिए चारों श्रायुश्रोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हुर्त कहा है किन्तु योग और कषाय मार्गणामें इनके जघन्य स्थितिबन्धकी तरह श्रजघन्य स्थितिबन्धका भी जघन्य काल एक समय बन जाता है, क्योंकि किसी भी जीवके किसी एक कषाय श्रीर योगमें एक समय तक श्रायुका श्रजघन्य स्थितिबन्ध होकर दूसरे समयमें उसके उस योग श्रौर कवायका बदल जाना सम्भव है। त्रशिकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोंकी उत्कृप्ट कायस्थिति श्रमंख्यात लोक-प्रमाण है, इसलिए निर्यञ्चगति श्रादि चार प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उन्हाए काल त्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इनके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्म् हर्त होनेका कारण इन प्रकृतियोका सप्रतिपत्त होना है। श्रागे भी यथासम्भव यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सर्वार्थसिद्धिके देव अपनी आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्त तक मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। जो मनुष्य सम्यग्द्धि देवगतिचतुष्कका नियमसे बन्ध कर रहा है उसके तीन पत्यकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होने पर भी उनका बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। पञ्चे-न्द्रिय जाति त्रादि सात प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका स्वभावसे जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्त है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हर्त व श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय कहा है। देवगति श्रीर नरकगतिमें इनका नियमसे बन्ध होता है, तिर्यञ्चगतिमें दूसरे गुणस्थानसे लेकर पाँचवें गुणस्थान तक नियमसे बन्ध होता है श्रीर मनुष्यगतिमें दूसरे गुणस्थानसे लेकर श्रपनी श्रपनी बन्ध व्युच्छित्ति होने तक इनका नियमसे बन्ध होता है। श्रय यदि इन गतियों श्रीर इन प्रकृतियोंके बन्धके योग्य श्रवस्थाका विचार कर इनके बन्धके उत्कृष्ट कालका योग किया जाय तो वह एक सौ पचासी सागरसे ब्रधिक नहीं होता, इसीसे यहाँ इनके अजधन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ पचासो सागर कहा है।

१८५ त्रादेशसे नारिकयोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल दो सा॰ | थीणगिद्धितय-मिच्छत्त-त्राणंताणुवंधि४--तिरिक्खग०--तिरिक्खाणु॰--णीचा॰ जह० [जह॰] एग०, उक्क० वे सम० | अज० हिदि॰ जह॰ एग॰, मिच्छत्तं अंतो॰, उक्क० तेत्तीसं सा॰ | पुरिस०-मणुसग०-समचदु॰-वज्जरिसभ॰-मणुसाणु॰-प्रस्थिवि॰-सुभग-सुस्सर-आदे॰-उच्चा० जह० हिदि॰ जह॰ एग॰, उक्क० वे सम० | अज॰ जह० एग॰, उक्क० तेत्तीसं सा॰ देसू० | तित्थय० जह॰ हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० श्रंतो॰ | अज॰ हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० तिरिण साग॰ सादि॰ | सेसाणं जह० हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० वे समयं | अज॰ हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० श्रंतो॰ | एवं पढमाए | एवरि तिरिक्खगिदितिगं सादभंगो | पुरिस॰-[मणुसग० समचदु०-वज्जरिसभ॰-मणुसाणु॰-प्रसत्थिव॰-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा॰]-तित्थय॰ सागरोवमं देसूणं | ध्रविगाणं सागरोवम॰ |

समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है किन्तु मिथ्यात्वका अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्टकाल सबका तेतीस सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वजर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रौर उत्कृप्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थंद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। अज्ञधन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्क्रप्टकाल दो समय है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है । इसी प्रकार पहिली पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वजर्षभनाराच सहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विहायागति, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, उच्चगोत्र श्रौर तीर्थंकर प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उन्क्रप्ट काल कुछ कम एक सागर है तथा ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल एक सागर है।

विशेषार्थ—श्रसं जीव मरकर नरकमं उत्पन्न होता है श्रौर ऐसे जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें या प्रथम व द्वितीय समयमें जधन्य स्थिति हो सकता है। इसीसे यहाँ सामान्यकी श्रपेत्ता व प्रथम नरकमं तीर्थं इर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियों के जधन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा इनके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रौर उत्कृष्टकाल श्रपनी-श्रपनी बन्धकी योग्यतानुसार श्रुलग-श्रुलग है यथा—भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियों का सतत बन्ध होता रहता है श्रौर नरककी जधन्य स्थिति वस हजार वर्ष व उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। इसीसे इन प्रकृतियों के श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल दो समय कम दस हजार वर्ष श्रौर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। यहां इन प्रकृतियों के जधन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय

१८६. विदियादि याव छिं ति थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-श्रणंताणुबंधि०४ जह० हिदि० जहएणु० श्रंतो० । श्रज० जह० एग०, मिच्छ० श्रंतो०, उक्क० श्रपणणणो हिदी० । संसाणं जह० श्रज० उक्क०भंगो । सत्तमाए थीणगिद्धि०३ मिच्छ०-श्रणंताणुबंधि०४-तिरिक्खगदितिगं जह० हिदि० जह० उक्क० श्रंतो० ।

कम करके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल कहा गया है। जो स्त्यानगृद्धि तीन, श्रनन्ता-नुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोका एक समयतक बन्ध करता है श्रीर दूसरे समयमें मरकर श्रन्यगतिमें चला जाता है उसके इन प्रकतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। नरकमें मिध्यात्व गुणस्थानका जघन्यकाल श्रन्तम् हर्त है, इसलिए मिथ्यात्व प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तम् हुर्त उपलब्ध होता है। इन प्रकृतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। इसीसे इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। पुरुषवेद श्रादि १० प्रकृतियाँ सप्रतिपन्न हैं श्रीर इनका कमसे कम एक समयतक बन्ध होता है ऐसा नियम है इसलिए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा सम्यग्दिए नारकी इनका नियमसे बन्ध करता है और नरकमें सम्यक्त्वका काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसिलए इनके श्रजधन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनके श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। जिस नारकीने तीर्थं इर प्रकृतिका एक समयतक जघन्य स्थितिबन्ध किया श्रीर दूसरे समयमें वह जघन्य स्थितिबन्ध करने लगा उसके इसके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उप-लब्ध होता है श्रीर नरकमें नीर्थद्वर प्रकृतिका निरन्तर वन्धकाल साधिक तीन सागर है यह स्पष्ट ही है। इसीसे यहां इस प्रकृतिके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्क्रप्र काल साधिक तीन सागर कहा है। श्रव रहीं शेष प्रकृतियां सो उनके निरन्तर बन्धका यहाँ जधन्य काल एक समय और उक्तर काल अन्तर्म हर्त होनेसे यह काल उक्त प्रमाण कहा है। प्रथम नरकमें सब काल इसी प्रकार बन जाता है। किन्तु कुछ विशेषता है। यथा-प्रथम नरकमें तिर्यञ्चगति त्रिकके बन्धके समय इनकी प्रतिपत्त प्रक-तियोंका भी बन्ध सम्भव है, इसलिए साता प्रकृतिके समान इनके अजधन्य स्थितिबन्ध का जघन्यकाल एक समय श्रीर उन्कष्ट काल श्रन्तम् इर्त उपलब्ध होनेसे यह काल साता प्रकृतिके समान कहा है। प्रथम नरककी उत्कप्ट स्थिति एक सागर है किन्त यहां वेदक सम्यकत्वका काल कुछ कम एक सागर है, इसलिए यहां पुरुषवेद श्रादि १० और तीर्थंड्कर प्रकृतिके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर कहा है। किन्तु ध्रव-बन्धवाली प्रकृतियोंका मिथ्यात्व गुण्स्थानमें निरन्तर बन्ध होता है इस लिए इनके त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल एक सागर कहा है।

१८६. दूसरी पृथिवीसे लेकर छठवीं पृथिवी तकके नारिकयों में सत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है किन्तु मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। तथा शेप प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है। सातवीं पृथिवीमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और तिर्थञ्चगित त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका

य्रज॰ द्विदि० जह० श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा॰। मणुसग॰-मणुसाणु०-उच्चा० जह० द्विदि० जह॰ एग०, उक्क॰ य्रंतो०। य्रज० जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा० देसू॰। सेसं उक्क॰भंगो। णविर धुविगाणं य्रज० जह॰ श्रंतो०।

१८७. तिरिक्षेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुर्गुं०-तिरिक्षण ०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-तिरिक्षाणु०-त्रगुरु०-उप०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज० जह० एग०, उक्क० त्रसंखेजा लोगा । सेसाणं जह० त्रज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्ष०३ सव्वपगदीणं जह० त्रज० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्षव०३ जह० त्रकस्सभंगो ।

जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। मनुष्यगित मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा शेष प्रकृतियों के जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेष्ता है कि भ्रवबन्धवाली प्रकृतियों के श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—सम्यक्तवके अभिमुख हुए द्वितीयादि पृथिवीके नारकीके अन्तिम स्थिति वन्धमें अवस्थित होने पर स्त्यानगृद्धि आदि आठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। सातवीं पृथिवीमें इन प्रकृतियोंके व तिर्वञ्चगति त्रिकके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सातवीं पृथिवीमें जो असंयत सम्यग्दिए सस्थानमें मनुष्यगति आदि तीनका कमसे कम एक समयत्रक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका यह काल उक्त प्रमाण कहा है। तथा इन प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितबन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक और अधिकसे अधिक यहां तीसरे व चौथे गुणस्थानका काल मिलाकर अधिकसे अधिक जितना होता है उतने काल तक होता है, इसलिए अजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

१८७. तिर्यञ्चोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति श्रीदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्या-नुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका भन्न उत्कृष्टके समान है। पञ्चिन्द्रिय तिर्यच-त्रिकमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका भन्न उत्कृष्टके समान है। तथा पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकों सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है।

१८८. मणुस०३ खवगपगदीणं धुविगाणं जह० द्विदि० श्रोघं। श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पिल० पुन्वको हिपुधत्तं। पंचदंस०-बारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगुरु०-उप०-णिमि० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसम०। श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० उक्करसभंगो। सादावे०-आहार०-श्राहार०श्रंगो०-जस० जह० श्रज० श्रोघं। श्रसादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-श्रादि-सोग-तिरिक्खग०-मणुसग०-चदुजादि-श्रोरालि०श्रंगो०-इस्संघ०-दोश्राणु०-श्रादाउज्जो०-श्रप्पसत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग--दुस्सर-श्रणादे०-श्रजस०-णीचागो० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसमथं। श्रज० द्विदि० उक्करसभंगो। मिच्छ० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसमथं। श्रज० द्विदि० ज'ह० सुद्धाभ० विसमयूणं श्रंतो०, उक्क० उक्कस्सभंगो। समचदु०-पसत्थ०-सुभग०-सुस्सर-श्रादे० जह० द्विद० जह० एग०, उक्क० बे समथं। श्रज० जह० एग०, उक्क० बे समथं।

विशंषार्थ—यह हम श्रनेक वार बतला श्राये हैं कि तिर्यञ्चोंमें ग्दम जीवोंकी उत्ह्रप्र कायस्थिति श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। इसके बाद जीव नियमसे बादर श्रीर पर्याप्त होकर जघन्य स्थितवन्ध करता है। इसीसे यहां पाँच ज्ञानावरण श्रादिकी श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्ह्रप्र काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१८८. मनुष्यत्रिकमें चपक ध्रुव प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। पाँच दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मण्-शरीर, वर्णचतुष्क, त्रगुरुल्घु, उपघात श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघ-न्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कालका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। सातावेदनीय, श्राहारकशरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर यशःकीर्ति प्रकृतियांके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रसातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, तिर्यञ्च-गति, मनुष्यगति, चार जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, ऋप्रशस्त विहायोगति, स्थावर ऋदि चार, स्थिर, ऋस्थिर, शुभ, ऋशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, ग्रनादेय, ग्रयशःकोर्ति ग्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृप्ट काल दो समय है। तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें दो समय कम क्षुल्लक भवब्रह्ण प्रमाण श्रीर शेप दो में श्रन्तर्मुहर्त है। तथा उत्कृष्ट कालका भङ्ग उन्कृष्टके समान है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रीर श्रादेय प्रकृतियों-के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज-घन्य स्थितिवनधका जघन्य काल एक समय है और उत्कृप काल साधिक तीन पत्य है। पर मनुष्यिनियोंमें उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पुरुषवेद, देवगति चतुष्क श्रीर उच्च-

१. मूळप्रतौ जह० एग० शुद्धाभ० इति पाठः।

पुरिस०-देवगदि४-उचा० जह॰ हिदि० जह॰ उक्क० श्रंता० । श्रज० जह॰ एग॰, उक्क० तििएण पितदो॰ सादि॰ । मणुसिएीसु देसू॰ । णिरयगदि-णिरयाणुपु॰ जह॰ श्रज॰ उक्कस्सभंगो । पंचिदि॰-पर॰-उस्सा०-तस०४ जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । श्रज० जह० एग०, उक्क० तििएण पितदो० सादि० । तित्थय० जह० हिदि० श्रोघं । मणुसिएीसु तित्थय० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० द्विदि० जह० एग०,

१८६. मणुसत्रपज्ज० धुविगाएां जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वे सम०। अज० जह० खुद्धाभव० विसमयूणं, उक्क० अंतो०। सेसाएां जह० एग०, उक्क० वे समयं। अज० जह० एग, उक्क० अंतो०।

गोत्र प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त हैं। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है पर मनुष्यिनियों में कुछ कम तीन पत्य है। नरकगित श्रीर नरकगित्यानुपूर्वी के जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट समान है। पञ्चिन्द्रिय जाित, परघात, उच्छ्रास श्रीर त्रस चनुष्क प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रक्त समय है। पर मनुष्यिनियों में तीर्थ- इर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है।

१८६. मनुष्य अपर्याप्तकों में भ्रुववन्धवाली प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृप्ट काल दो समय है। श्रुजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम भ्रुव्लकभव श्रह्णप्रमाण है श्रीर उत्कृप्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त हैं। श्रेष प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृप्ट काल दो समय है। श्रुजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, श्रीर उत्कृप्ट काल श्रन्तम् हुर्त है।

निशेपार्थ —यहां चपक प्रकृतियों से पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, और पाँच अन्तराय इन १८ प्रकृतियों का ग्रहण किया है। मनुष्यितक के उनकी उत्कृष्ट काय-स्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिलए इनके अज्ञधन्य स्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिलए इनके अज्ञधन्य स्थिति बन्धका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक तोन पल्य कहा है। समज्जुरम्प्रसंस्थान आदि पाँच और पुरुपवेद आदि छह प्रकृतियों का सम्यग्दिए मनुष्यके निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसिसे यहां मनुष्यसामान्य और पर्याप्त मनुष्यके इन प्रकृतियों के अज्ञधन्य स्थिति-बन्ध का उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य और मनुष्यनी के कुछ कम तीन पल्य कहा है। पञ्चेन्द्रिय जाति आदि सात प्रकृतियों का सम्यग्दिए मनुष्यके तो निरन्तर बन्ध होता ही है पर जो मनुष्य भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं उनके अन्तर्मु हूर्त काल पूर्वसे भी इनका बन्ध होते में कोई बाधा नही आती। इसीसे इन प्रकृतियों के अज्ञधन्य स्थितिबन्ध का उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है। यह काल सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें अल्तमु हूर्त अधिक तीन पल्य जानना चाहिए। तीर्थ इर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मर कर मनुष्योंमें तीन पल्य जानना चाहिए। तीर्थ इर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मर कर मनुष्योंमें

१६०. देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दुगुं०-श्रोरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-श्रगुरु०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-िणिमि०-पंचंत० जह० जह० एग०, उक्क० वे सम० । श्रज० द्विदि० जह० दस वस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सा० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-श्रणंताणुवंधि०४ जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वे सम०, श्रज० जह० एग०, मिच्छ० श्रंतो०, उक्क० एककतीसं सा० । पुरिस०-मणुसग०-पंचिदि०-समचदु०-श्रोरालि०श्रंगो०--वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-तस-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-उच्चा० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । श्रज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । तित्थय० जह० श्रज० द्विदि० उक्कस्स-भंगो । सेसाणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । श्रज० उक्कस्सभंगो ।

१६१. एवं भवण०-वाणवें०। णवरि सगिंदि भाणिद्व्या। जोदिसि याव णवगेवज्ञा त्ति जह० अज० हिदि० उक्कस्सभंगो। णवरि थीणागिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ जह० जह० उक्क० अंतो०। अज० जह० एग०, मिच्छ० अंतो०, उक्क० अप्पष्णो दिदि त्ति। एवं णेद्व्वं सव्वद्व त्ति।

नहीं उत्पन्न होता । इसीसे यहां तीर्थङ्कर प्रकृतिके त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पर्वकोटि वर्ष प्रमाण कहा है । शेष काल विचार कर जान लेना चाहिए ।

१९० देवों में पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तोन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका अन्तर्मुहर्त हे और उत्कृष्ट काल सबका इकतीस सागर है। पुरुषचेद, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचनुरस्नसंस्थान, औदारिक आक्नोपाक, वर्ज प्रमाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, अस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिबन्धका भक्न उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितबन्धका भक्न उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितबन्धका भक्न उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितबन्धका भक्न उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितबन्धका भक्न उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितबन्धका भक्न उत्कृष्ट समान है।

१९१. इसी प्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अपनी स्थित कहनी चाहिए। ज्योतिषियों से लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवों में जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका भक्त उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुं हुर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार सर्वार्थसिखि तक जानना चाहिए।

१६२. एइंदिएसु धुविगाणं तिरिक्खगदितिगं च तिरिक्खोघं । सेसाणं तिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो । वादरे धुविगाणं त्रंगुलस्स त्रसंखे० । तिरिक्खगदितिगं जह'० श्रोघं । श्रज० जह० एग०, उक्क० कम्मिटिदी० । वादरपज्ज० श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० संखेजाणि वस्ससहस्साणि । एवं तिरिक्खगदितिगं पि । सेसाणं जह० श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । वादरश्रपज्ज० तिरिक्ख-श्रपज्जतभंगो । सुहुमे धुविगाणं जह० द्विदि० तिरिक्खोघं । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंखे० । एवं तिरिक्खगदितिगं । सेसाणं जह० श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंखे० । एवं तिरिक्खगदितिगं । सेसाणं जह० श्रज० द्विद० जह० एग०, उक्क० श्रंगो० । पज्जत्तापज्जत्तेसु सव्वपगदीणं तिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो ।

विशेषार्थ-- पाँच श्वानावरण त्रादि ४४ प्रकृतियोंका देवोंके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष श्रौर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। मिथ्यान्वके साथ देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति इकतीस सागर हैं। इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन ग्रादि ग्राठ प्रकृतियोंके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है। देव सम्यग्दिष्टके पुरुषवेद श्रादि तेरह प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध होता रहता है। इसीसे यहाँ इनके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। श्रसंक्षी जीव भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवोंमें ही मरकर उत्पन्न होता है, इसिलए देव सामान्यकी श्रपंत्वा यहाँ जो काल कहा है वह उनमें भी घटित हो जाता है। मात्र श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय वह उनकी भवस्थिति-प्रमाण ही कहना चाहिए, क्योंकि देव सामान्यमें यह काल देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रखकर कहा है। श्रेष कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिबन्धकं कालके कथनके समय किया है उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेना चाहिए।

१९२. एकेन्द्रियों में भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ श्रौर तिर्यञ्चगित त्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। श्रेप प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। वादर एकेन्द्रियों भ्रे वबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रज्ञचन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रङ्गलके असंख्यात्वयों भागप्रमाण है। तिर्यञ्चगित त्रिकके जघन्य स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रज्ञचन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कर्मस्थित प्रमाण है। बादर पर्याप्तकों श्रज्ञचन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगितित्रिकका काल भी जानना चाहिए। श्रेप प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त है। वादर श्रपर्याप्तकों तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकों समान जानना चाहिए। स्कृत एकेन्द्रियों भे भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। श्रज्ञचन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल अंगुलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगितित्रिकका काल जानना चाहिए। श्रेप प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त है। स्दम एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्त जीवों से सब प्रकृतियोंका भक्न तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

१. मुलप्रती जह० जह० ग्रोघं इति पाठः ।

१६३. बेइं०-तेइं०-चदुरिं० तस्सेव पज्जत्तापज्ज० उक्कस्सभंगो । पंचिद्य०२ खवगपगदीणं त्रोघं । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एवरि धुविगाणं त्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० कायदिदी० । पंचिद्यत्रपज्जत्ता उक्कस्सभंगो ।

१६४. पंचकायाणं सञ्चपगदीणं उक्कस्सभंगो । एवरि यम्हि ऋंतो० तम्हि जह० एग० कादव्वं ।

१६५. तस०२ खवगपगदीएां जह० ख्रोघं । ख्रज० ख्रणु०भंगो । एविरि जह० द्रांतो० । सेसाएां धुविगाएां जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० द्रांतो० । ख्रज०

विशेषार्थ—तिर्यञ्च सामान्यके भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियों श्रीर तिर्यञ्चगितित्रकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्न तथा श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण बतला श्राये हैं। यह काल यहाँ एकेन्द्रियों में इसी प्रकार उपलब्ध होता है इसलिए यह कथन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहा है। वादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है। इसलिए इनमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। यह तो स्पष्ट ही है पर इनमें तिर्यञ्चगितित्रकके श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध श्रग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके होता है श्रीर बादर श्रग्निकायिक व बादर वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है। इससे यहां यह काल इतना ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार श्रेष कालका भी विचार कर उसका कथन कर लेना चाहिए।

१९३. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर उनके पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें जपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रेप प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तिमुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

विशेपार्थ—विकलत्रय ग्रौर उनके पर्याप्त ग्रापर्याप्त जीवों में ग्रापनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ग्रौर ग्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जो काल कहा है वही यहां जधन्य श्रौर श्रजधन्य स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१९४. पाँच स्थावर कायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भक्न उन्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँपर जघन्य काल ख्रन्तर्मु हूर्त कहा है वहाँपर जघन्य काल एक समय कहना चाहिए।

विशेषार्थ—पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका जो काल कहा है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। मात्र जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्नके स्थानमें एक समय कहना चाहिए यह उक्क कथनका नान्पर्य है।

१६४. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें त्रापक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल आधके समान है। श्रजधन्य स्थितिवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल अन्तर्मु हुर्त है। शेष ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। अजधन्य स्थितिवन्धका काल बाना-

णाणावरणभंगो । सेसाएां उक्कस्सभंगो । तसत्रपज्ज० उक्कस्सभंगो ।

१६६. पंचमण्ठ-यंचवचि० सन्वपगदीणं जह० अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। चदुश्रायु० जह० हिदि० जहएणु० एग०। अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०।

१६७. कायजोगि० खवगपगदीणं जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रणंतकालमसंखे०। स्वादा०-पुरिस०-जस०-उच्चा० श्रंतो०। संसाणं धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स य जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रसंखेज्जा लोगा। संसाणं मणजोगिभंगो ।

वरणके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। त्रस श्रपर्याप्तकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

१९६. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। चार श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रज्ञघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहुर्त है।

विशंपार्थ-पाँचों मनोयोग श्रीर पाँचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्हुए काल श्रन्तमुँ हुर्त होनेसं यहां सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्हुए काल श्रन्तमुँ हुर्त कहा है। चारों श्रायुश्रोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका साधारणतः जघन्य श्रीर उत्हुए काल यद्यपि श्रन्तमुँ हुर्त है पर उक्क योगोंका जघन्य काल एक समय होनेसे यहां श्रायुश्रोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१९७. काययोगी जीवोंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त काल हे जो श्रसंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति श्रीर उद्यगोत्रके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। शेष भ्रववन्धवाली प्रकृतियों श्रीर तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका भक्त मनोयोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — एक तो चपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपक श्रेणिमें होता है श्रौर दूसरे काययोगका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट कायस्थिति श्रनन्त काल है। इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल कहा है। मात्र साता वेदनीय श्रादि चार चपक प्रकृतियोंका काययोगमें निरन्तर बन्ध श्रन्तमुँ हुर्त काल तक ही होता है, क्योंकि जिन गुणस्थानों इनका निरन्तर बन्ध होता है उनमें काययोगका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त ही उपलब्ध होता है इसलिए इन चार प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त कहा है। यहाँ

१६८. त्रोरालिए धुविगाणं जह विदि जह एग, उक्क स्रंतो । त्रज्ञ हिदि जह एग, उक्क वावीसं वस्ससहस्साणि देसू । तिरिक्लगिदि-तिरिक्लाणु -णीचागो जह हिदि जह एग , उक्क स्रंतो । स्रज हिदि जह एग , उक्क स्रंतो । स्रज हिदि जह एग , उक्क तिरिण वाससहस्साणि देसू । सेसाणं कायजोगिभंगो ।

१६६. त्रोरालियमिस्से पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-त्रोरालिय-तेजा०-क०-वरण४-त्रगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०-देवगदि०४-तित्थय० जह० त्रज० जह० उक्क० श्रंतो० । से काले सरीरपज्जत्तीहि जाहिदि त्रि यदि ऋथाप-

शेष भ्रु चबन्धवाली प्रकृतियों के श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनका काययोगकी श्रणेज्ञा निरन्तर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रियों होता रहता है श्रोर उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इसके बाद ये बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त होकर इनका जघन्य स्थितिबन्ध करते हैं। यही कारण है कि यहाँ शेष भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा तिर्यञ्चगतित्रिकका निरन्तर बन्ध श्रिग्नकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंके होता है श्रीर उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए इन तीन प्रकृतियोंके भी श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१६८. श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहृत है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगन्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है तथा शेष प्रकृतियोंका भक्त काययोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस हजार वर्ष है। इनके अन्तर्मुहर्त कम बाईस हजार वर्ष तक श्रीदारिक काययोग होता है। इसीसे श्रीदारिक काययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है, तथा बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीन हजार वर्ष है। इनके अन्तर्मु हर्त कम तीन हजार वर्ष तक श्रीदारिक काययोग होता है। इसीसे श्रीदारिक काययोगमें तिर्यञ्चर्याति त्रिकके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है, क्योंकि इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध श्रीदारिक काययोगके रहते हुए यहीं पर सम्भव है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

१९९. श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्ला, भौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पाँच श्रन्तराय, देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थंकर प्रदृतिके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुतं है। तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा, इसलिए यदि श्रधःप्रवृत्तका यह काल लेते हैं तो जघन्य श्रौर अज्ञचन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुतं है। तथा

वत्तस्स जह० त्रजह० जह० एय०, उक्क० श्रंतो० । सेसाएां जह० श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

२००. वेउव्वियका०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि० उक्कस्सभंगो । कम्मइगका० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-हस्स-रदिअरदि-सोग-भय०-दुगुंच्छ-तिरिक्ख०-एइंदिय०-तेजा०-कम्म०-हुंडसं०-वएण०४तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-थावर-बादर-सुहुम०-पज्जत्तापज्ज०-पत्तेग-साधारण०-थिराथिर-सुभासुभ-दृभग-अणादे०-जस०-अजस०-णिमिण-णीचा०-पंचंत०
जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वे सम० । [ अज० जह० एग०, उक्क० तिरिण
सम० । सेसाणं जह० अजह० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । ]

२०१. इत्थि० खवगपगदीणं जह० जहरणु० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० पित्तदोवमसदपुधत्तं । पंचदंसणा०-मिच्छत्त-बारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वरणा०४-अगु०-उप०-णिमि० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० पित्तदोवमसदपुधत्तं । सादा०-आहार०-आहार०-आंगो०-जस० जह० अज० ओघो । असादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि-चद्

शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है।

२००. वैकियिक काययोगी, वैकियिकिमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी और श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है। कामिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कपाय, नपुं सकवेद, हास्य, रित, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामिश शरीर, हुएडसंस्थान, वर्शचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, उद्योत, स्थावर, बादर, सूदम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, दुर्भग, श्रनादेय, यशकीर्ति, श्रयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तोन समय है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तोन समय है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तोन समय है।

२०१. स्रीवेदमें चएक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक्त है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात श्रौर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक्त्व है। साता वेदनीय, श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राहारक श्राहारक श्रोर ग्रहारक श्राहारक श्रोर श्राहारक श्रोर श्राहारक श्रोर ग्रहारक श्रोर ग्रहारक श्रोर वश्रकाव स्थातिबन्धका काल श्रोघके समान है। असाता वेदनीय, स्रावेद, नपुंसकचेद, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, दो गित, चार जाित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित,

जादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण-दोत्राणुपुन्वि-त्रादाउउजो०-त्रापसन्थ०-थावर०४-थिरा-थिर-सुभासुभ-[दूभग-दुस्सर-त्राणादेय]-त्रज०-णीचागो० जह० त्रज० जह० एग०, उक्क० त्रंतो । पुरिस०-उचागो० त्रोघं । एवरि त्रज० त्राणुक्तस्सभंगो । त्रायु० त्रोघं । मणुसग०-पंचिदि०-समचदु०-त्रोरालि०त्रंगो०-वज्ज०-मणुसाणु०-पसत्थिवि०-तस-सुभग-सुस्सर-त्रादे'० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज० जह० एग०, उक्क० पणवएणं पलिदो देसू० । देवगदि०४ उक्कस्सभंगो । त्रोरालि०-पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज० जह० एग०, उक्क० त्रज० पणवएणं पलि० सादि० । तित्थयरं जह० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज० त्रज्जकस्सभंगो ।

स्थावर चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रग्नुभ, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, श्रयशंकीर्ति श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहृते हें। पुरुपचेद श्रौर उद्यगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रायुक्षमंकी चारों प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। मनुष्यगति, पञ्चिन्द्रिय जाति, समचनुरस्रसंस्थान, भौदारिक शरीर श्राङ्गोपङ्ग, वज्रपंभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, सुभग, सुस्वर श्रोर श्रादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है। देवगित चतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्रौदारिक शरीर, परघात, उङ्कास, वादर, पर्याप्त श्रौर प्रत्येक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल स्थाय प्रचित्वन्धका जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल श्रन्तर्म्यका काल श्रन्तर्म्व है।

विशेषार्थ —स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सो पत्य पृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए इसमें १८ त्रपक प्रकृतियों और पाँच दर्शनावरण श्रादि २९ प्रकृतियों के श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल सो पत्यपृथक्त्व प्रमाण कहा है। स्त्रीवेदमें पुरुपवेद श्रोर उच्चगोत्रके श्रजुन्हृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य कह श्राये हैं। वही श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल है, इसलिए यहां यह काल श्रजुन्हृष्टके समान कहा है। स्त्रीवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है, इसलिए यहां मजुष्यगित श्रादि ११ प्रकृतियोंके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य कहा है, क्योंकि देवी सम्यग्दिकों इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। स्त्रीवेदी देवीके श्रोदारिकश्रिर श्रादि छह प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। तथा देवी पर्याय छूटनेके बाद भी श्रन्तर्गुहृत् काल तक इनका बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक प्रचपन पत्य कहा है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

१. मूलप्रती श्रादे० जस० जह० इति पाठः।

२०२. पुरिसेसु खवगपगदीणं जह० द्विदि॰ जह० उक्क० श्रंतो०। श्रज० जह० श्रंतो॰, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । पुणो धुविगाणं जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो॰। श्रज॰ जह० श्रंतो॰, उक्क० कायद्विदि॰। सेसाणं उक्कस्सभंगो।

२०२. णवुंसगे खवगपगदीणं जह० द्विदि० जहण्णुकस्सेण श्रंतो०। श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रणंतकालमसंखे०। पुणो धुविगाणं तिरिक्खगदि-तिगस्स श्रोरालि० तिरिक्खोघं। सेसाणं उकस्सभंगो। णविर तित्थकरं इत्थिवेदभंगो।

२०४. अवगदवे० सगपगदीएां जह० आधि । अज० जह० एग०, उक० श्रंतो० । कोधादि०४ उक्कस्सभंगो । एवरि खनगपगदीएां जह० ओघो ।

२०५. मदि०-सुद० धुविगाणं तिरिक्खोघं । एवरि अज० जह० अंतो० । सेसाएां उक्कस्सभंगो । विभंगे उक्कस्सभंगो । एवरि पंचणाणादि सम्मत्ता० संजमामि-

२०२. पुरुषवेदवाले जीवोंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्तव है। पुनः ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुंहर्त है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रपनी कायस्थिति प्रमाण है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है।

२०३. नपुंसकवेदवाले जीवोंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त हैं। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। पुनः ध्रुवयन्धवाली प्रकृतियाँ तिर्यञ्चगतित्रिक श्रीर श्रौदारिक श्रीर प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितियन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग स्थिवेदी जीवोंके समान है।

२०४. श्रवगतवेदवाले जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियांके जघन्य स्थितियनधका काल श्रोधके समान है। श्रजघन्य स्थितियनधका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। क्रोधादिक चार कषायवाले जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्क उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि चएक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियनधका काल श्रोधके समान है।

विशेषार्थ— श्रपगतवेदमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपक श्रेणीमें श्रन्तर्मुहूर्त काल तक उपलब्ध होता है। श्रोधसे भी यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है। इसीसे यहाँ सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान कहा है। श्रप गतवेदमें उपशामकका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। इसीसे यहां श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त कहा है। चार कषायोंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके कालका स्पष्टी करण श्रपगतवेदके समान ही है। श्रेष कथन सुगम है।

२०४. मत्यक्षानी और श्रुताक्षानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भक्क सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रुज्ञधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है तथा शेष प्रकृतियोंका भक्क उत्कृष्टके समान है। विभक्कक्षानी जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्क उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि पाँच क्षानावरणादि प्रकृतियोंमें से सम्पक्तवके अभिमुख हुए जीवके श्रीर संयमके श्रभिमुख हुए जीवके उद्योतके

मुहस्स यात्रो पगदीत्रो उज्जोववज्जात्रो तात्रो पग० जह० हिदि० उक्क० श्रंतो० । २०६. त्राभि०-सुद०-त्रोधि० सादादित्रएणं त्रोधसादभंगो । त्रसादादित्रकं त्रोधं । मणुसग०-त्रोरालि०-त्रोरालि०त्रांगो०-वज्जरिसभ०-मणुसागु० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० ।

सेसार्णं उर्कतस्सभंगो । मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो० उक्कस्सभंगो । स्वा सादादि-स्रसादादि० स्राभिणि०भंगो ।

२०७. परिहार० धुविगाणं अधापवत्त० जह० हिद्० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अज ० हिद्० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०। सेसाणं जह० अज ० हिद्० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अथवा दंसणमोहक्षवगस्स कदकरणि- जस्स दिज्जदि तदो जह० हिद्० जह० उक्क० अंतो०। अज ० हिद्० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देसूणं। सादा०-हस्स-रिद्-आहारदुग-थिर-सुभ-जस० जह० [जह०] उक्क० अंतो०। अज ० जह० एग०, उक्क० अंतो०। असादा०-अरिद-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० अज ० हिद्० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सहुमसं० सन्वपगदीणं जह० हिद्० अोघं। अज ० हिद्० जह० एग०, उक्क० अंतो०।

सिवा जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट काल ग्रन्तमु हुर्न है।

२०६. श्राभिनिबोधिक झानी, श्रुतझानी श्रीर श्रवधिझानी जीवोंमें साता श्रादिक छह प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधमें कहे गये साताप्रकृतिके समान है। श्रसाता श्रादि छह प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। मनुष्यगति, श्रीदारिक श्रीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्ञपंभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनःपर्ययझानी, संयत, सामायिक संयत श्रीर छंदोपस्थापनासंयत जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि साता श्रादि श्रीर श्रसाता श्रादि प्रकृतियोंका भङ्ग श्राभिनिवोधिक झानी जीवोंके समान है।

२०७. परिहारविशुद्ध संयत जीवों में ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रज्ञश्चन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि हैं। श्रेष प्रकृतियों के जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रथ्यवा मोहनीयकी च्रपणा करनेवाल कृतकृत्य वेदक सम्यग्दिए जीवके इन प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है इसिटिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। साता वेदनीय, हास्य, रित, श्राहारकिहक, स्थिर, श्रुभ श्रीर यशःकीर्ति प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। स्थाना वेदनीय, श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रश्चभ श्रीर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियों के जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। स्थानसाम्परायिक संयतों से सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। स्थानसम्यस्थित संयतों से सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रम्यमुं हुर्त है। स्थानसम्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है।

- २०८. संजदासंजदे उक्कस्सभंगो । एवरि सादादि-श्रसादादि० श्राभिणि०-भंगो । श्रसंजदे धुविगाएां तिक्लिगदितिगं च मदिभंगो । सेसं उक्कस्सभंगो ।
- २०६. चक्खुदंसणी॰ तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० श्रोघं । श्रोधिदं० श्रोधि-णाणिभंगो ।
  - २१०. किएए।०-एील०-काउ० उकस्सभंगो । । एवरि तित्थयरं एीलभंगो ।
- २११. तेंडले॰ परिहारभंगो । एवरि अप्पप्पणो पगदीत्रो जाणिदन्वा । धुवि-वंधियाएां अज॰ उक्क॰ सोधम्मभंगो । एवं पम्माए । एवरि सगहिदी ।
- २१२. सुकाए खवगपगदीणं जह० जह० उक० अंतो०। अज० हिदि० जह० अंतो०, उक० तेत्तीसं सा० सादिरे०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु-वंधि०४ जह० हिदि० जह० उक० अंतो०। अज० जह० एग०, मिक्छत्तं अंतो०, उक० एकत्तीसं साग० सादिरे०। पुरिस० जह० हिदि० अंघं। अज० हिदि० जह० एग०, उक० तेत्तीसं सा० सादि०। एवं अहकसायाणं परियत्तमाणियाणं। मणुसग०-ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० ओधिभंगो। सादा०-
- २०८. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उन्कृष्टके समान है। इतनी विद्रोपता है कि साता श्रादि श्रीर श्रसाता श्रादिकका भङ्ग श्रामिनिबोधिकश्चानके समान है। श्रसंयत जीवोंमें ध्रुव प्रकृतियाँ श्रीर तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उन्कृष्टके समान है।
- २०९. चच्चदर्शनी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग त्रस पर्यातकोंके समान है, श्रचचुदर्शनी जीवोंमें श्रोधके समान है। श्रवधिदर्शनी जीवोंमें श्रवधिक्वानियोंके समान है।
- २१०. रुष्ण, नील श्रीर कापोत लेक्यावाले जीवोंमें उत्रुष्टके समान है। इतनी विशेष्टता है कि तीर्थंकर प्रस्तिका भङ्ग नील लेक्याके समान है।
- २११. पीत लेश्यामें पिरहारविशुद्धिसंयतके समान भङ्ग हैं। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। तथा ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजधन्य स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट काल सौधर्मकल्पके समान हैं। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए।
- २१२. शुक्क लेश्यामें त्तपक प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और श्रनम्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। पुरुषवेदके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल श्रोधके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रोधके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार परिचर्तमान श्राठ कषायोंका काल जानना चाहिए। मनुष्यगित, श्रीदारिक श्ररीर, श्रीदारिक श्राकोपाक, वज्रवंभनाराच संहनन श्रीर मनुष्य गत्यानुपूर्वीका भक्त श्रवधिकानियोंके

१. मूबप्रती द्विदि० जह० ओवं इति पाठः ।

हस्स-रदि-स्राहार ॰ - त्र्याहार ० त्र्यंगो ॰ - थिर-सुभ-जस ॰ स्रोधिभंगो । तप्पडिवक्खाणं इत्थिवेदादि य परियत्तमाणियाणि स्रोघं ।

२१३. भवसिद्धिया० मुलोघं । अब्भवसिद्धिया॰ मदिर्भगो ।

२१४. सम्मादिहि० आभिणिभंगो । खइगसम्मादिही० ओधिभंगो । णविर सगिहिदिं कादव्वं । एवं वेदगे० । उवसम० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०आंगो०-वएण०४-

समान है। साता वेदनीय, हास्य, रित, ब्राहारक शरीर, ब्राहारक ब्राङ्गोपाङ्ग, स्थिर, शुभ ब्रीर यशःकीर्तिका भङ्ग ब्रवधिक्वानियोंके समान है। तथा इनके प्रतिपद्मभूत स्त्रीवेद आदि परि-वर्भमान प्रकृतियोंका भङ्ग ब्रोधके समान है।

विशेषार्थ- ज्ञपकश्रेणिमें पक स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्म् हुर्न होता है, इसलिए शुक्कलेश्यामें चपक प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हर्त कहा है। तथा शक्क लेश्यामें इनका कमसे कम अन्तर्मु हर्त काल तक और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अजधन्य स्थितियन्धका जधन्य काल अन्तर्भृद्दर्ग और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्तवको प्राप्त होता है उसके स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्राठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है श्रौर वहाँ एक स्थितिबन्धका काल श्रन्तर्महर्त है, इसलिए इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उन्कृष्ट काल ऋन्तर्म हर्त कहा है। इन प्रकृतियोंके ऋजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। मात्र मिथ्यात्व सप्रतिपत्त प्रकृति न होनेसे उसके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल अन्तर्मु हुर्त है। पुरुषयेद भी चएक प्रकृति है, इसलिए उसके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान कहा है। तथा एक तो यह सप्रतिपत्त प्रकृति है श्रीर दूसरे सम्यग्दृष्टिके एक मात्र तीन वेदोंमेंसे इसीका बन्ध होता है, इसलिए इसके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृप्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा इसी प्रकार ब्राठ कषायोंके जघन्य ब्रीर ब्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए । मात्र एक तो श्रप्रन्याख्याना-वरण चारका श्रविरतसम्यग्द्दष्टिके श्रीर प्रत्याख्यानावरण चारका संयतासंयतके जघन्य स्थितिबन्ध कहना चाहिए श्रीर दूसरे श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल साधिक तेतीस सागर कहते समय उसे देवोंकी तेतीस सागर श्रायके प्रथम समयसे प्रारम्भ कर साधिक तेतीस सागर घटिन कर लेना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२१३. भन्यजीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। श्रभन्य जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका मङ्ग मत्यञ्जानियोंके समान है।

२१४. सम्यग्दि जीवोंमें ब्राभिनियोधिक झानियोंके समान है। जायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें ब्रविधक्कानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ब्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार वेदक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जानना चाहिए। उपराम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें पांच क्कानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुष्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राक्कोपाइ, वर्ण- देवाणु॰-अगु०४-सुभग-सुस्सर-आदे॰-णिमिण-तित्थय॰-उचा॰-पंचंतरा॰ जह० हिदि० जह० एग, उक्क॰ अंतो॰ । अज० हिदि॰ जहएणु॰ अंतो० । एवरि देवगदि॰४ अज॰ हिदि॰ जह० एग॰ । सेसाणं जह० अज० जह० एग॰, उक्क० अंतो॰ । एवरि अहकसा०-मणुसगदिपंचगस्स जह॰ अज० जहएणु० अंतो॰ । एवरि मणुसगदिपंचगस्स जह॰ अज० जहएणु० अंतो॰। एवरि मणुसगदिपंचगस्स जह॰ सादभंगो ।

२१५. सासणे सम्मामिच्छे उक्कस्सभंगो । मिच्छादिद्दी० मदिभंगो । सण्णी-स्रु सन्वपगदीणं जह० मणुसोघं । अज० अणुक्क०भंगो । णवरि केसिं वज्ज० श्रंतो० । असण्णीसु उक्कस्सभंगो । णवरि धुविगाणं असंखेजा लोगा ।

चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। हतनी विशेषता है कि देवगितचतुष्कके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि श्राट कपायोंके श्रोर मनुष्य गितपञ्चकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगित पञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका काल साताके समान है।

विशंषार्थ—सम्यग्दिष्योंकी उत्कृष्ट कायस्थित चार पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागर, ज्ञायिक सम्यग्दिष्योंकी उत्कृष्ट कायस्थित कुछ कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर और वेदकसम्यग्दिष्योंकी उत्कृष्ट कायस्थित छयासठ सागर है। इसे ध्यानमें रखकर इन सम्यक्त्योंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका जहां जो सम्भव हो काल कहना चाहिए। शेष विशेषताका निर्देश मूलमें किया हो है। यहां उपशम सम्यग्दिए जीवोंमें पाँच झानावरण आदिके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय कहा है सो इसका कारण यह है कि जो उपशम सम्यग्दिए उपशम श्रेणिमें इनका एक समय तक जधन्य स्थितिबन्ध करता है और दूसरे समयमें मर कर वह देव होकर अजधन्य स्थितिबन्ध करने छगता है उसके इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। इसीसे वह एक समय कहा है। इसी प्रकार देवगित चतुष्कके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए। कारण कि उपशम श्रेणिसे उत्तरते समय जो एक समयके लिए देवगितचतुष्कका अजधन्य स्थितिबन्ध करता है और दूसरे समयमें मर कर उसके देव हो जाने पर वह इन प्रकृतियोंका अवन्धक हो जाता है, इसलिए यह काल भी एक समय उपलब्ध होता है। शेष कथन सगम ही है।

२१४. सासादन सम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मिध्यादिष्ट जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मिध्यादिष्ट जीवोंमें मत्यक्वानियोंके समान है। संक्षी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य मनुष्योंके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि किन्हीं प्रकृतियोंका श्रन्तमुं हुर्त काल नहीं है। श्रसंक्षी जीवोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है।

२१६. त्राहारे धुविगाणं थीणगिद्धितियाणं च जह० हिदि० जह० एग०, उक्क॰ अंतो । अज० हिदि० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । एविर खवग-पगदीणं जह० हिदि० ओघं । सेसाणं पगदीणं ओघं । अणाहार० कम्मइगर्भगो । एवं कालं समत्तं ।

## **ऋंतरकालपरूव**गा

२१७. त्रंतरं दुविधं--जहएण्यं उक्कस्सयं च। उक्कस्सए पगदं। दुवि०--त्रोधे० त्रादे० । त्रोधे० पंचणा०--छदंसण्या०-सादासा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रिद- त्रादि-सोग-भय-दुंगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण्०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-जस०-अजस०-णिमि०-पंचेत० उक्कस्सिटिदिवंधंतरं केवचिरं कालादो होतिं ? जह० त्रंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखे०। अणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो०। थीण्गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४-इत्थिवे० उक्क०हिदि० केवचिरं० ? जह० त्रंतो०, उक्क० अण्वंतकालमसं०। अणु० जह० एग०, उक्क० वेद्याविहसा० देसू। इत्थिवे० सादि०। अष्टक० उक्क० हिदि०

२१६. त्राहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली श्रीर स्त्यानगृद्धित्रिक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रंगुलके श्रसंख्यातयें भाग प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि जपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनाहारक जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्त कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार जघन्य काल समाप्त हुआ। इस प्रकार काल प्ररूपणा समाप्त हुई।

## अन्तर काल प्ररूपणा

२१७. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है, निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पांच हानायरण, छह दर्शनावरण, सातायेदनीय, असातायेदनीय, सात संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुण्सा, पक्ष्येन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्यर, आदेय, यशः कोर्ति, अयशःकोर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त हे और उत्कृष्ट अंतर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्नीवेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर है । उसमें भी स्नीवेदके अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो छथासठ सागर है । अस्य कपायके उत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो छथासठ सागर है । अस्प कपायके उत्कृष्ट

जह॰ श्रंतो०, उक्त॰ श्रणंतकालमसंखे॰। श्रणु० द्विदि० जह॰ एग॰, उक्त॰ पुन्वकोडि देसू०। णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रपसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे०-णीचा० उक्क० द्विदि० जह० श्रंतो, उक्क० श्रणंतकालं०। श्रणु० जह० एग०, उक्क० बेद्यावद्विसाग० सादि० तिरिण पलिदो० देसूणा०।

२१८. णिरयायु० उक्क० हिदि० नह० पुन्वकोडि-दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० अणंतकालं०। अणु० नह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं०।
तिरिक्ष्वायु० उक्क० नह० पुन्वकोडी समयूणं, उक्क० अणंतकालं०। अणु०
नह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। मणुसायु० उक्क० हिदि० नह० पुन्वकोडि समयू०, उक्क० अणंतकालं०। अणु० नह० अंतो०, उक्क० आणंतकालं०। देवायु० उक्क० नह० पुन्वकोडि-दसवस्ससहस्सं समयूणं, उक्क० अद्धपोग्गलं०। अणु० नह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं०।

२१६. वेउ विवयस्रकं उक्कः जहः अंतोः, उक्कः अणंतकालः । अणुः जहः एगः, उक्कः अणंतकालः । तिरिक्त्वगिद्-तिरिक्त्वाणुः ०-[ उज्ञोवः ] उक्कः जहः स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्भुं हृतं है और उत्हार अन्तर अन्तर काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्हार स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्हार अन्तर कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है। नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्हार स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर अन्तर्भुं हृतं है और उत्हार अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्हार स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्हार अन्तर साधिक दो छ्यासट सागर और कुछ कम तीन पत्य है।

२१८. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक पूर्वकोटि और एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्तव है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अनत्कर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि और दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अर्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देवायुके उत्कृष्ट अन्तर अर्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म क्रंतर अर्थ है और उत्कृष्ट अन्तर अर्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म क्रंत है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है।

२१९. वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल

मूलप्रती कोडि वेस्० समयू० इति पाठः। २. मूलप्रती तिरिक्लायु० उच्चा० उद्ध० इति पाठः।

श्रंतो०, उक्क० श्रणंतकालं० । श्रणु० नह० एग०, उक्क० तेविहसागरोवमसदं । मणुसगिद-मणुसाणु०-उचा० उक्क० नह० श्रंतो०, उक्क० श्रणंतकालं० । श्रणु० नह० एग०, उक्क० श्रसंखेज्जलोग० । एइं०-बेइं०-तेइं०-चदुरिंदि०-श्रादाव-थावर०४ उक्क० नह० श्रंतो०, उक्क० श्रणंतकालं० । श्रणु० नह० एग०, उक्क० पंचासीदि-सागरोवमसदं । श्राहार०-श्राहार०श्रंगो० उक्क० श्रणु० नह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्ध-पोग्गल० । श्रोरालि०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जिरसभ० उक्क० नह० श्रंतो०, उक्क० श्रणंतकालं० । श्रणु० नह० एग०, उक्क० तिरिण पलि० सादि०। तित्थयरं [उक्क०] एतिथ । श्रणु० नह० एग०, उक्क० श्रंतो०।

परिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परि-वर्तन प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी स्त्रीर उद्यगात्रके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पृद्रल परिवर्तन प्रमाण है। श्रुवुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। एकेन्द्रिय जाति, द्वोन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, त्रातप त्रौर स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य त्रन्तर त्रन्तर्महर्त है स्रौर उत्कृपश्चन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यातपृद्गल परिवर्तन प्रमाण है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सी पचासी सागर है। आहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट श्रीर श्रुतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृप्ट श्रन्तर अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वजुर्षभनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट त्रान्तर त्रानन्त काल है जो त्रासंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। श्रानुत्कृप्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है।

विशेषार्थ— एक वार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेके बाद पुनः वे कमसे कम अन्तर्मुहर्त कालके बाद ही होते हैं। यही कारण है कि यहाँ चार आयु और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहर्त कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहर्त कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नरकगितके अभिमुख हुए संस्रेश परिणामवाले मनुष्यके होता है। यतः यह अवस्था दो बार नहीं उपलब्ध होती, अतः तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। चार आयुर्गेके सम्बन्धमें आगे विचार करनेवाले हैं हो। तथा संझी पञ्चिन्द्रय पर्याप्त अवस्थाका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। इसीसे यहाँ देवायु, आहारकद्विक और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है, क्योंकि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संझी पञ्चिन्द्रय पर्याप्त जीवके ही होता है, अन्यके नहीं। देवायु और आहारकद्विकका बन्ध संयतके होता है और इसका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। इसीसे इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल न कहकर कुछ कम

श्रधंपुद्रल परिवर्तनप्रमाण कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल क्यों नहीं होता यह कथन एहले कर ही श्राये हैं। श्रव रहा श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धके जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कालका विचार सो सब प्रकृतियोंका श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम एक समयके श्रन्तरसे होता है, इसलिए उक्त सब प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर काल एक समय कहा है। मात्र चार श्रायु श्राहारकदिकमें कुछ विशेषता है जिसका खुलासा श्रागे यथास्थान करेंगे ही। श्रव रहा सब प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट श्रन्तर कालका विचार सो वह श्रलग श्रलग कहा ही है। खुलासा इस प्रकार है—

पाँच ज्ञानावरण क्रादि जिन ४६ प्रकृतियोंका प्रथम दएडकमें उल्लेख किया है उनमेंसे कुछ ध्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं और कुछ सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं। उनमें भी जो सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं उनकी बन्धव्युच्छित्ति इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंके पहले होती है श्रौर कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त है इसलिए इन सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मृहर्त कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि नौ प्रकृतियोका बन्ध सम्यग्मिध्यादृष्टि श्रादि गुण्स्थानोमें नहीं होता श्रीर मिध्यात्वका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कुछ कम दो छथासठ सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोंके श्रमुन्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कुछ कम दो छुवासठ सागर कहा है। परन्तु स्त्रीवेद सप्रतिपत्त प्रकृति होनेसे उसका यह अन्तरकाल साधिक दो छ्यासट सागर उपलब्ध होता है। कारण कि जो जीव मिथ्यात्वमें त्राकर भी स्त्रीवेदका वन्ध न कर नपुंसकवेद त्रीर पुरुषवेदका बन्ध करता है उसके यह अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। संयम और संयमासंयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए त्राठ कषायके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। कारण कि संयत जीवके प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका श्रौर संयतासंयत जीवके श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बन्ध नहीं होता। इसके बाद इस जीवके असंयमको प्राप्त होनेपर उनका नियमसे बन्ध होने लगता है। नपंसकवेद आदि सोजह प्रकृतियोंका वन्ध सासादन गुणस्थानतक होता है। यतः मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छ्यासठ सागर है, साथ ही ये सप्रतिपत्त प्रकृतियां हैं श्रीर इनका बन्ध भोगभिममें नहीं होता इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल साधिक दो छुधासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य कहा है। श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल स्पष्टही है । पकेन्द्रियका उत्कृष्टकाल श्रतन्तकाल है श्रोर इनके वैक्रियिकषटकका बन्ध नहीं होता या पञ्चेन्द्रियोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रानन्तकाल है। इसीसे यहां वैक्रियिकपटकके श्रानुत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रानन्त काल कहा है। तिर्यञ्जगति श्रादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्दिके नहीं होता श्रीर सहस्रार कल्पसे क्रागे नहीं होता। यदि निरन्तररूपसे इस कालका विचार करते हैं तो वह एक सौ त्रेसठ सागर होता है। इसीसे यहां इन तीन प्रकृतियोंके ऋनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल एक सौ त्रेसठ सागर कहा है। श्रग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता श्रीर इनकी कायस्थिति श्रसंख्यात स्रोकप्रमाण है। इसीसे यहां इन तोन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर-काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। संयमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्घपृद्रल परिवर्तन प्रमाण है। इसीसे ऋहारकद्विकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कहा है। दोष कथन स्पष्ट ही है।

२२०. ब्रादेसेण णेरइएसु पंचणा॰-छदंस०-सादासा०-बारसक॰-पुरिस०हस्स-रिद-ब्रादि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-छोरालि०-तेजा॰-क॰-समचदु॰-ब्रोरालि॰
ब्रंगो॰-वज्जरिसभ०-वएण०४-व्रगुरु०४-पसत्थिवि॰-तस॰४-थिराधिर-सुभासुभ-सुभगसुस्सर-ब्रादे॰-जस॰-ब्रजस०-णिमि०-पंचंत० उक्क० जह० ब्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं
सा॰ देस्॰ । ब्रणु॰ जह० एग०, उक्क० ब्रंतो० । थीणिगिद्ध०३-भिच्छ०-ब्रणंताणुबंधि०४-इत्थि०- णवुंस०-तिरिक्खगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०ब्रापसत्थ०-दूभग-दुस्सर-ब्रणादे०-णीचागो० उक्क० जह० ब्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा०
देस्० । ब्राणु॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । दो ब्रापु० उक्क० णिथ ब्रंतरं । ब्रणु॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । एवं सव्वणरइयाणं ब्रापु० ।
मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० जह० ब्रंतो०, उक्क० वावीसं माग० देस्० ।
ब्राणु॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं देस्० । तित्थय० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० तिरिण साग० सादिरे० । ब्राणु॰ जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

२२१. एवं इस पुढवीस्र । स्वार म्यासग०-म्यासासा०-उचा० सादभंगो ।

२२०. ब्रादेशसे नारिकयोंमें पांच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, ब्रसाता वंदनोय, बारह कणाय, पुरुपवंद, हास्य, रति, श्ररति, शांक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, स्रोदारिक स्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्थभनाराचसंहनन, वर्णचनुष्क, त्रगुरुलघु चनुष्क, प्रशस्तविहायागित, त्रस चनुष्क, स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुभ, ग्राम्भ, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय, यशःकीति, ग्रयशःकीर्ति, निर्माण श्रीर पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्म् हुर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। स्त्यानगृद्धि तोन, मिध्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुं सकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर. श्रनादेय और नोचगोत्र प्रकृतियौंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु हुर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। त्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य क्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट ऋन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो त्रायुत्रोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सब नारिकयोंके त्रायुकर्मके उत्कृष्ट त्रीर त्रमुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल जानना चाहिए । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगात्रकं उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्न है और उत्क्रप्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर है। ब्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ब्रन्तर एक समय हं श्रीर उन्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्ते हैं श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है।

२२१. इसी प्रकार छह पृथिवियोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका भङ्ग साता प्रकृतिक समान है। सेसाणं अप्पष्णो द्विदी देस्रणा । सत्तमाए णिरयोघं । णवरि मणुसगदि-मणु-साणु०-उच्चा० उक्क० अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० ।

२२२. तिरिक्लेसु पंचणा०-छदंस०-सादासा०-ग्रद्धकसा०-सत्तरणोक०-पंचिदिय-तेजा०-क०-समचदु०-वरण्ण०४-त्रगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-ञ्रादे०-जस०-त्रजस०-णिमि०-पंचंत० उक्क० त्रणु० त्रोघं। थीणगिद्धि०३-

शेष प्रकृतियोंका भन्न कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारिकयोंके समान अन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है।

विशंषार्थ-जो नारकी उत्पन्न होनेके बाद पर्याप्त होनेपर प्रथम दण्डकमें कही गई पांच **क्षान।वरण श्रादि प्रकृतियोंका** उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है श्रीर श्रनन्तर मरणके पूर्व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके उक्ष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेनीस सागर उपलब्ध होता है, इसलिए यह अन्तरकाल उक्क प्रमाण कहा है। नरकमें सम्यग्द्दिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है और सम्यग्द्दिष्टिके स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि दुसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता। तथा मिथ्यादिए रहनेपर भी जन्मके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें पर्याप्त श्रवस्थामें यदि उक्क प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है तो इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी वही कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल प्राप्त होता है। इससे यह भी उक्त प्रमाण कहा है। श्रौर सम्यग्दष्टिके इनका बन्ध नहीं होता इसलिए अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी कुछ कम तेतीस सागर कहा है। नरकमें मनुष्यगति ब्रादि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध मिथ्यादिष्ट नारकीके छठे नरकतक ही होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम बाईस सागर कहा है। पर सातवें नरकमें इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर वन जाता है। कारण कि सातवें नरकमें जो भवके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें सम्यग्दष्टि होकर इनका बन्ध करता है श्रीर मध्यमें कुछ कम तेतीस सागर कालतक मिथ्यादृष्टि रहकर इनका बन्ध नहीं करता उसके इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इसलिए वह उक्क प्रमाण कहा है। तीर्थद्वर प्रकृतिका तीसरे नरकतक साधिक तीन सागरकी श्रायुवाले नारकी होनेतक ही बन्ध होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन सागर कहा है। यह नरकमें सामान्यसे श्रन्तरकाल कहा है। प्रत्येक नरकमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए। मात्र छठे नरकतक मनुष्यगति स्रादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिके भी होता है, इसिल्ए इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल साताप्रकृतिके समान कहनेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२२२. तिर्यञ्चोंमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, श्राट कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रगुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकोर्ति, श्रयशःकोर्ति, निर्माण श्रौर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन,

मिच्छत्त-अ्रणंताणुवंधि०४-इत्थि० उक्क० हिद्दि० ओषं । अणु० जह० एग०, उक्क० तिएिण पिलदो० देसू०। अपचक्ताणा०४-एावुं स०-तिरिक्खगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०--ओरालि०श्रंगो०--- इस्संघ०--तिरिक्खाणु९०-- आदाउज्जो०-- अपसत्थवि०-थावरादि०४-दृभग-दुस्सर-अणादे०-एीचा० उक्क० ओषं । अणु० जह० एग०, उक्क० पुञ्चकोडी देसू०। एएरय-मणुस-देवायु० उक्क० हिद्दि० एत्थि अंतरं। अणुक्क० जह० अंतो०, उक्क० पुञ्चकोडितिभागं देसूणां। तिरिक्खायु० उक्क० ओषं। अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुञ्चकोडी सादिरे०। वेउव्वियद्यक्क-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ओषं।

२२३. पंचिंदियतिरिक्तव'०३ पढमदंडगेए। सह देवगदि०४-उच्चा० कादव्वं। मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्रुष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, चार जाति, श्रौदारिक शरीर, पांच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्रुष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर मृह्तं है श्रौर उत्रुष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्च आयुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर मृह्तं है श्रौर उत्रुष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैकियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्रुष्ट श्रौर अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है।

निशेषार्थ — तिर्यञ्चों में उसी पर्यायमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। इसीसे यहां स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। यहां भवके श्रादि श्रीर श्रन्तमें इन प्रकृतियों का बन्ध कराकर यह श्रन्तर काल ले श्राना चाहिए। श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रादि प्रकृतियों के श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटि कहनेका कारण यह है कि संयतासंयत तिर्यञ्चके श्रप्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता श्रीर श्रसंयत सम्यग्दिष्ट तिर्यञ्चके श्रेपका बन्ध नहीं होता। इसिलिए प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें इनका बन्ध करावे श्रीर मध्यमें कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमासंयम श्रीर सम्यक्त्व गुणके साथ रख कर उक्त श्रन्तर काल ले श्राचे। यद्यपि तिर्यञ्चकी उत्कृष्ट श्रायु तीन पत्यकी भी होती है पर वहां संयमासंयम गुणके न प्राप्त होनेसे श्रप्रत्याख्यानावरण चारका श्रन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता श्रीर भोगभूमिमें नपुंसकवेद श्रादिका बन्ध नहीं होता, इसिलिए वहाँ तिर्यञ्चों श्रन्तरका प्रश्न हो नहीं उठता, श्रतः इन सबके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

२२३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें प्रथम दग्रडकके साथ देवगति चतुष्क श्रीर उद्यगात्रका कथन करना चाहिए। इनके उत्रुप्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त हैं श्रीर उत्रुष्ट

१. मूलप्रतौ पंचिंदिय तिरिक्लोघो पढम-इति पाठः ।

उक्क० द्विदि० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुथत्तं । श्रणु० जह० एगस०, उक्क० श्रंतो० । सेसाणं सञ्चपगदीणं उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडि-पुथत्तं । श्रणु० द्विदि० पगिदश्रंतरं । एविर तिणिणश्रायु० तिरिक्खोयं । तिरिक्खा-यु० उक्क० जह० पुन्वकोडी समयूणं, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । पंचिदियतिरिक्ख-श्रपज्ज० सन्वपगदीणं उक्क० जह० [उक्क०] श्रंतो० । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । एविर तिरिक्खायु० उक्क० श्रंतो० । एविर तिरिक्खायु० उक्क० श्रंतो० । सणुसायु० उक्क० एतिथ श्रंतरं । श्रणुकक० जहण्णु० श्रंतो० ।

२२४. मणुसं ३ पंचिंदियतिरिक्त्वभंगो । एवरि पचक्ताएा०४ अपचक्ता-णावरणभंगो । मणुसायु० उक्त॰ जह॰ पुव्वकोडी समयू०, उक्क० पुव्वकोडिपुथत्तं । अणु॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ पुव्वकोडी सादि॰ । आहार॰२ उक्क॰ अणु० जह॰ श्रंतो॰, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । तित्थय० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु॰ जहएणु॰ अंतो० । मणुसअपज्ञ० तिरिक्त्वअपज्जतभंगो । एवरि तिरिक्त्वायु० उक्क० एत्थि

श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहृतं है। श्रेष सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर मुंहृतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तर के समान है। इतनी विशेषता है कि तीन श्रायुश्रोंका श्रन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तिर्यञ्च श्रायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव प्रमाण है। पञ्चित्वय तिर्यञ्च श्रपर्यानक्तों सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहृत्ते है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहृत्ते है। इतनी विशेषतिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर मुंहृत्ते है। ममुष्यायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर मुंहृत्ते है। ममुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहृत्ते है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व श्रधिक तीन पत्य है। तथापि उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर्मभूमिमें ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ प्रथम दराडकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा है। यहाँ पूर्वकोटिपृथक्त्वके प्रारम्भ श्रीर अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर अन्तरकाल ले श्रावे। चार श्रायुश्रोंके सिवा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल भी इसी प्रकार ले श्रावे। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२२४. मनुष्य चतुष्कर्मे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि प्रत्याख्यानावरण् चारका भक्क अप्रत्याख्यानावरण् चारके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका जधन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण् है। तीर्थक्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भक्क है, इतनी विशेषता है कि तिर्यन्थ

श्रंतरं । श्रणु॰ नह॰ उक्त॰ श्रंतो० । मणुसायु० उक्क० जह० श्रंतो॰ समयू०, उक्क० श्रंतो॰ । श्रणु० जह० उक्क० श्रंतो० ।

२२५. देवेसु पंचणा॰-छदंसणा०-सादासा०-बारसक॰-पुरिस०-इस्स-रदि
ऋरदि-सोग-भय-दुगुं॰-मणुसग॰-पंचिदि०-श्रोरालि०-तेना॰-क०-समचदु॰-श्रोरालि॰श्रंगो॰-वज्जरिसभ०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-श्रादे॰-नस०-श्रजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत०
उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्वारस साग० सादि० । श्रणु॰ जह० एग०, उक्क०
श्रंतो॰ । थीणगिद्धि॰ ३-मिच्छ०-श्रणंताणुबंधि॰४-इत्थि॰-णवुंस॰-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रणसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे॰-णीचा० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्वारस साग० सादि० । श्रणु॰ जह० एग०, उक्क० एकक्तीसं साग० देसू० । दोश्रायु॰
णिरयभंगो । तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणु॰-उज्जो॰ उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्वा-

ञ्चायुके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृप्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृप्ट अन्तर काल अन्तर्भुहर्त है। मनुष्यायुके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्भुहर्त है और उत्कृप्ट अन्तर अन्तर्भुहर्त है। अनुत्कृप्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृप्ट अन्तर अन्तर्भुहर्त है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र प्रत्याख्यानावरण चारके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल मनुष्य त्रिकमें कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण उपलब्ध होता है श्रौर श्रप्रत्याख्यानावरण चारके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी इतना ही उपलब्ध होता है। इसीसे यहां प्रत्याख्यानावरण चारका भक्क श्रप्रत्याख्यानावरण चारके समान है ऐसा कहा है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

२२४. देवोंमें पाँच शानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुण्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रोदारिक शरीर श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्ञपंभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलधुचतुष्क, प्रशस्तिवहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थर, श्रुभ, श्रशुभ, सुभग, सुस्थर, श्रादेय, यशकीर्ति, श्रयशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहृतं है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहृतं है। स्त्यानगृद्ध तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुवन्धी चार, स्रोवंद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रमशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रोर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहृतं है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कृष्ठ कम इकतीस सागर है। दो श्रायुओंका अङ्गन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कृष्ठ कम इकतीस सागर है। दो श्रायुओंका मङ्ग नारिकयोंके समान है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उत्घोत प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर्मुहृतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है।

रस साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अद्वारस साग० सादि० । एइंदिय-अदाव-थावर० उक्क० अणु० जह० अंतो० एग०, [उक्क०] वे साग० सादि० । एवं सन्वदेवाणं अपप्पणो अंतरं सादस्य सेदन्वं ।

२२६. एइंदिएस तिरिक्षायु० उक्क० जह० वावीसं० वस्ससहस्साणि समयू०, उक्क० अणंतकालं० । अणुक्क० पगदिश्रंतरं । मणुसायु० उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० पगदिश्रंतरं । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० अणु० जह० अंतो० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सेसाणं [उक्क०] जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०।

श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर क्रमसे श्रन्तर्मुहूर्त श्रौर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। इसी प्रकार सब देवोंके श्रपना श्रपना श्रन्तर जानकर कथन करना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें श्रोघ उत्रुष्ट स्थितबन्ध सहस्रार कल्प तक होता है श्रीर सहस्रार कल्पमें उत्रुष्ट श्रायु साधिक श्रठारह सागर है, इसलिए यहाँ प्रथम व द्वितीय दण्डकमें कही गई प्रश्नितयोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तरकाल साधिक श्रठारह सागर कहा है। यहाँ भवके प्रारम्भ व श्रन्तमें उत्रुष्ट स्थितिबन्ध कराने से यह श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। मिथ्यादृष्टि जीव नौ श्रैवेयक तक उत्पन्न होता है श्रीर श्रन्तम श्रैवेयकके देवकी उत्रुष्ट श्रायु इकतीस सागर है। इसीसे यहाँ दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर कहा है। यहाँ प्रारम्भ और श्रन्तमें मिथ्यादृष्टि रखकर इन प्रकृतियोंका बन्ध करावे श्रीर मध्यमें कुछ कम इकतीस सागर तक सम्यग्दृष्टि रखकर इन प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट अन्तर काल ले श्रावे। तिर्यञ्चगित श्रादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध सहस्रार कत्य तक होता है इसिलिए इनके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर काल लाते समय मध्यमें जीवको साधिक श्रठारह सागर कालतक सम्यग्दृष्टि रखे। एकेन्द्रिय जाति श्रादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध ऐशान कल्यतक होता है, इसिलिए इनके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तरकाल साधिक दो सागर कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

२२६. पकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योगन्नके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर क्रमसे श्रन्तर्मृद्धते श्रीर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृद्धते है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृद्धते है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृद्धते है।

२२७. बादरे तिरिक्ख-मणुसायु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा०वज्ञाणं उक्क० त्रंतो०, उक्क० त्रंगुल० त्रसं० । त्राणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । तिरि-क्खायु० उक्क० जह० बाबीसं वासहस्साणि समयू०, उक्क० सगिहदी० । त्राणु० पगिदित्रंतरं । मणुसायु० एइंदियोघं । मणुसग०-मणुसाणुपु०-उच्चा० उक्क० जह० स्रंतो०, उक्क० त्रमाहिदी० ।

२२ = वादरपज्जतेस सन्वाणं उक्क० [जह०] श्रंतो०, उक्क० संखेजाणि वास-सहस्साणि । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । एविर तिरिक्खायु० उक्क० जह०, वावीसं वाससहस्साणि समयू०, उक्क० सगिंदिरी० । श्रणु० पगिंदश्रंतरं । मणुसायु० एइंदि०श्रोघं । मणुसग०-मणुसाणुपु०-उच्चा० उक्क० जह० श्रंतो । श्रणु० जह० एग०, उक्क० दो वि संखेजाणि वाससहस्साणि । वादरश्रपज्ज० तिरिक्खश्र-पज्जत्तभंगो ।

२२६. सुहुमेइंदिएसु तिरिक्त्वायु॰ उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰ समयू॰, उक्क॰ काय-द्विदी॰ । श्रणु॰ पगदिश्रंतरं । मणुसायु॰ उक्क॰ णित्थ श्रंतरं । श्रणु॰ पगदिश्रंतरं ।

२२७. बादर एकेन्द्रियों में तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा श्रौर उच्चगोत्रको छोड़कर शेप प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रपनी स्थितप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुका भन्न सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रम्तर कर्मस्थितियमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कर्मस्थितियमाण है।

२२८. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें सय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहृतं है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात इजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहृतं है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुका भक्त सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है। मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्यगित्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर्मृहृतं है और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है तथा इन दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। बादरअपर्याप्तकोंका मक्त तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

२२९. सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कार्यास्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यगित,

१. मूलप्रती अंतो उक्क० श्रयु० इति पाठः ।

मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० उक० जह० श्रंतो० । श्रणु० जह० एग०, दोरणं पि श्रसंखेजा लोगा। सेसाणं उक० जह० श्रंतो०, उक० श्रंगुलस्स श्रसं० । श्रणु० जह० एग०, उक० श्रंतो० । सुहुमाए पज्जतापज्जत० पंचिदियतिरक्खश्रपज्जतभंगो।

२३०. वेइं०-तेइं०-चदुरिं० तेसि पज्जत्ता ि तिरिक्खायु० उक्क० जह० बारस-विरसाणि एगुणवरण्एरादिंदियाणि जम्मासाणि समयू०, उक्क० तिएणं पि संखे-जाणि वाससहस्साणि । अणु० पगिदअंतरं । मणुसायु० उक्क० एतिथ अंतरं । अणु० पगिदअंतरं । सेसाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० संखेजाणि वाससह मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्महर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर असंख्यातलोक प्रमाण है । शेप सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है । सूक्ष्म पर्याप्त और सूच्म अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भक्क पञ्चेन्द्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट श्रायु बाईस हजार वर्ष प्रमाण है। इसीसे एकेन्द्रियों-में तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष कहा है। तथा एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति ग्रनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल कहा है। एकेन्द्रिय जीव मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करके मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होता है, फिर तिर्यञ्च नहीं रहता इसलिए यहां मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निपंध किया है। मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एकेन्द्रियोंमें मनुष्याय प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है यह स्पष्ट ही है। जो एकेन्द्रिय ऋसंख्यात लोक प्रमाण काल तक ऋग्निकायिक श्रोर वायुकायिक होकर परिश्रमण करता रहता है, उसके स्तने काल तक मनुष्यगति ऋदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इस लिए इनमें इन तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल ग्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का उत्कृष्ट त्रान्तर काल लाते समय वह पृथिवीकायिक त्रादिको कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करा कर ले श्रावं । एकेन्द्रियोंमं सुदम एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति भी असख्यात लोकप्रमाण है श्रौर इनमें एकेन्द्रियोंको दृष्टिसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, इसलिए एकेन्द्रियोंमें शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर ग्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इस प्रकार यह सामान्य एकेन्द्रियोंकी ग्रपेत्ता श्चन्तरकालका विचार किया। इसी प्रकार वादर श्रादि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति श्रादि जान कर श्रन्तरकालका निर्णय करना चाहिए।

२३०. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर उनके पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम बारह वर्ष, एक समय कम उनचास दिन रात श्रौर एक समय कम छह मिहना है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर तीनोंका संख्यात हजार वर्ष है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर

१. मूलप्रती पञ्जसापञ्जसा तिरि-इति पाठः ।

स्साणि । त्र्रणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्र्रपज्जत्त० पंचिदियतिस्क्लि-त्र्रपज्जत्तभंगो ।

२३१. पंचिदिय०२ णाणादि॰ ओघं। पढमदंडओ ओघं। एतर उक्त॰ जह० अंतो०, उक्त० सागरोवमसहस्सं पुन्वकोडिपुधत्तेण० । पज्जत्ते सागरोवमसदपुधि । थीणिगिद्धि॰ ३-िमच्छ०-अणंताणुवंधि०४-इत्थि॰ उक्क० हिद्दि० पंचणाणा०भंगो। अणु० ओघं। अहकसा० [उक्त०] णाणावरणभंगो। अणु० ओघं! णिरय-देवायु० उक्क० हिद्दि० जह० दसवस्ससहस्साणि पुन्वकोडी समयू०। उक्क० णाणाव०भंगो। अणु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। तिरिक्त्वायु० उक्क० जह० पुन्वकोडी समयू०, उक्क० णाणावरणभंगो। अणु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। मणुसायु० उक्क० तिरिक्त्वायुभंगो। अणु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। मणुसायु० उक्क० तिरिक्त्वायुभंगो। अणु० जह० अंतो०, उक्क० काय-हिद्दि०। णिरयगदि-एइं०-वेइं०-तेइं०-चद्रि०-णिरयाणुप०-आदाव-थावरादि०४-

संख्यात हजार वर्ष है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। इनके श्रपर्याप्तकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियेश्च श्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ग्रीर चतुरिन्द्रिय जीवोंकी भवस्थित श्रीर कायस्थितको ध्यानमें रखकर ग्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए। जो द्वीन्द्रिय मरकर द्वीन्द्रिय होता है, त्रीन्द्रिय मरकर त्रीन्द्रिय होता है श्रीर चतुरिन्द्रिय मरकर चतुरिन्द्रिय होता है उसीके तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर क्रमसे एक समय कम वारह वर्ष, एक समय कम उनचास दिन रात श्रीर एक समय कम छह महीना उपलब्ध होता है। इसी प्रकार श्रन्यत्र भी जहाँ एक मागणामें श्रपनी श्रायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय कम श्रपनी उत्कृष्ट श्रायुद्रमाण् कहा है वहाँ इसी प्रकार स्पर्धीकरण् कर लेना चाहिए।

२३१. पञ्चेन्द्रयद्विकर्मे बानावरणादिकका भङ्ग छोघके समान है। प्रथम दण्डक छोघके समान है। इतनी विशेषता है कि उन्छए स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्न हे और उन्छए अन्तर पञ्चेन्द्रयों में पूर्वकोटि पृथक्त्य छिक एक हजार सागर है और पञ्चेन्द्रय पर्यानकों में सौ सागर पृथक्त्य है। स्त्यानगृद्धि तीन. मिथ्यात्य, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवंदके उन्छए स्थितिबन्धका भङ्ग पाँच बानावरण्के समान है। अनुत्छए स्थितिबन्धका भङ्ग छोघके समान है। आज कपायोंके उत्छए स्थितिबन्धका भङ्ग छोघके समान है। आज कपायोंके उत्छए स्थितिबन्धका भङ्ग बानावरण्के समान है। अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है। उन्छए अन्तर बानावरण्के समान है। अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्न है और उत्छए अन्तर सो सागर पृथक्त्य है। तिर्यञ्चायुके उत्छए स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्छए अन्तर सो सागर पृथक्त्य है। तिर्यञ्चायुके उत्छए स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्छए अन्तर सो सागर पृथक्त्य है। सनुष्यायुके उत्छए अन्तर सो सागर पृथक्त है। अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्न है और उत्छए अन्तर कार्मिक्ष है। अनुत्छए स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्न है और उत्छए अन्तर कार्यस्थितिप्रमाण् है। नरकगित, एकेन्द्रियज्ञानि, होन्द्रियज्ञानि, जीन्द्रियज्ञानि, चनुरिन्द्रिय-ज्ञानि, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चारके उत्छए स्थितिबन्धका भङ्ग हानाबरण्के ज्ञानित, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चारके उत्छए स्थितिबन्धका भङ्ग हानाबरण्के ज्ञानित स्थानिवर्यका अङ्ग हानाबरण्के

उक्क० णाणावरणभंगो । अणु॰ जह॰ एग०, उक्क॰ पंचासीदिसागरोवमसदं० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु॰-उच्चा० उक्क० णाणावरणभंगो । अणु ओघं । मणु-सग०-देवगदि-वेउिवव॰-वेउिवव॰अंगो॰-मणुस॰-देवाणुपु॰ णाणावरणभंगो । अणु० जह० एग॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा॰ सादि॰ । ओरालि॰-ओरालि॰अंगो॰-वज्जरि-सभ॰ उक्क॰ णाणावरणभंगो । अणु० ओघं । आहार०२ उक्क॰ अणु० जह॰ अंतो॰, उक्क० कायदिदी० । तित्थय॰ ओघं । अपज्जत्ता० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णविर दो आयु० उक्क॰ जह० अंतो॰ समयू०, उक्क॰ अंतो॰ । अणुं॰ जह० अंतो॰, उक्क० अंतो॰।

समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी पचासी सागर है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भक्त बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका भक्त श्रोधके समान है। मनुष्यगति, देवगति, वैकियिक शरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वीका भक्त बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिक श्रीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वर्ज्यभाराचसंहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तथा तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त है।

निशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी उत्रुष्ट कायस्थित पूर्वकोट पृथकत्व अधिक एक हजार सागर और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त काँकी उत्रुष्ट कायस्थित सो सागर पृथक्त्व है इसलिए इनमें झानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितवन्धका उत्रुष्ट अन्तर उक्ष प्रमाण कहा है। यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्रुष्ट स्थितवन्धक करा कर यह अन्तरकाल ले आवे। नरकायु और देवायुके उत्रुष्ट स्थितवन्धक जधन्य अन्तरका स्पष्टीकरण मूल प्रकृति स्थितिबन्धके समय जिस प्रकार किया है उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए। तथा इन दोनों आयुओंके अनुत्रुष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्म हैते स्पष्ट ही है और उत्रुष्ट अन्तर सो सागर पृथक्त्व कहनेका कारण यह है कि कोई भी पञ्चेन्द्रिय इतने कालके बाद नरकायु और देवायुका नियमसे बन्ध करता है। तियञ्चायुके अनुत्रुष्ट स्थितबन्धके उत्रुष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार करना चाहिए। मात्र मनुष्यायुके अनुत्रुष्ट स्थितबन्धके उत्रुष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार करना चाहिए। मात्र मनुष्यायुके अनुत्रुष्ट स्थितबन्धके उत्रुष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार करना चाहिए। मात्र मनुष्यायुके अनुत्रुष्ट स्थितबन्धका उत्रुष्ट अन्तरकाल कायस्थित प्रमाण कहा है सो इसका अभिप्राय यह है कि पञ्चेन्द्रिय रहते हुए अधिकसे अधिक इतने कालतक मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता है। बीचमें बन्ध हो या न हो नियम नहीं है। पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जोव अधिकसे अधिक एक सौ पचासी सागर कालतक नरकगति आदि ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके

२३२. पुढिविका॰ तिरिक्लायु॰ उक्क॰ [जह॰] वावीसं वाससहस्सा० समयू॰, उक्क॰ असंखेजा लोगा । अणु॰ पगिद्यंतरं । मणुसायु॰ उक्क॰ णित्थ अंतरं । आणु॰ पगिद्यंतरं । सेसाणं उक्क० जह॰ अंतो०, उक्क॰ असंखेजा लोगा । अणु॰ जह॰ एग०, उक्क॰ अंतो० । बादरपुढिवि॰ तं चेव । ण्विर उक्क० जह॰ अंतो॰, उक्क॰ कम्पिटदी० । बादरपुजिते संखेजाणि वाससहस्साणि । अपजत्ते तिरिक्खअपजत्तन्मंगो । एवं आउ०-तेउ०-वाउ० । णविर तिरिक्खायु॰ उक्क० दिदि० जह॰ सत्त-वस्ससहस्साणि तिणिण रादिंदियाणि तिणिण वस्ससहस्साणि समयू॰, उक्क॰ कायिदिदी० । अणु॰ अपपण्यणो पगिद्अंतरं ।

त्रमुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर एक सो पचासी सागर कहा है। इसी प्रकार शेष श्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए।

२३२. पृथिवीकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य झन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है। बादर पृथिवीकायिक जीवोंमें यही श्रन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कर्मस्थिति प्रमाण है। बादर पर्याप्तक जीवोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। श्रपर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है। इसी प्रकार जलकायिक, श्रग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम सात हजार वर्ष एक समय कम तीन दिन रात श्रीर एक समय कम तीन हजार वर्ष है तथा उत्कृष्ट श्रन्तर काल कायस्थितिप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रपने श्रपने प्रमुतिबन्धके श्रन्तरके समान है।

विशेषार्थ — पृथिवीकायिककी भवस्थित बाईस हजार वर्षप्रमाण और कायस्थित स्रसंख्यात लोकप्रमाण होनेसे यहाँ तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य स्नत्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्नन्तर स्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इनमें शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट स्थन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इनमें शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट स्थानक कर्मस्थितप्रमाण है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायु और मजुष्यायुके बिना शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट स्थानवन्धका वर्ष है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थानवन्धका उत्कृष्ट स्थानक जीवों के कथन के कहा है। जलकायिक, स्थानकायिक और वायुकायिक जीवोंके कथनमें पृथिवीकायिक जीवोंके कथन के कोई स्थान नहीं है, इसलिए इनका कथन पृथिवीकायिक जीवोंके समान जाननेको कहा है। मात्र इनकी भवस्थितमें सन्तर है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्थान्य सन्तर कहते समय वह एक समय कम स्थानी स्वानी स्थानी उत्कृष्ट भवस्थितप्रमाण कहा है।

२३३. वण्फिदि० एइंदियभंगो | एविर तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि समयू०, उक्क० अर्णांतकालं अंगुल० असं० संखेजाणि वस्स सहस्साणि | अर्णु० पगिद्वअंतरं | मणुसायु० उक्क० एिय अंतरं | अणुक्क० पगिद्द अंतरं | एविर मणुसगिदितिगस्स अर्णु० पगिद्वअंतरं | वाद्रवण्फिदिपत्ते० वाद्रपुढविभंगो | एविर तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० जह० दसवस्स-सहस्साणि समयू० | णिगोदे० वर्ण्फिदिभंगो | एविर वाद्रिणियोदेसु सब्वेसु उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० कम्मिद्दिनि० | अर्णु० जह० एगस०, उक्क० अंतो० | एविर तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० जह० अंतो० समयू०, उक्क० पिलदो० असंक० | अर्णु० पगिद्अंतरं | णिगोदेसु पिलदो० असंक०, वाद्र-िण्गोद्रपात्रक्ते संखेजाणि वाससहस्साणि | सब्वस्नहुनाणं सुहुमएइंदियभंगो | एविर अर्पण्यणे कायिद्दी भाणिद्वा |

२३३. वनस्पतिकायिक जीवोंगें एकेन्द्रियोंके समान श्रन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल, श्रंगुलके श्रमंख्यातचे भाग प्रमाण तथा संख्यात हजार वर्ष हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतित्रिकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष है। निगोद जीवोंमें वनस्पतिकायिक जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सब बादर निगोद जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कर्मस्थितिप्रमाण है। त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय है त्रौर उत्कृष्ट त्रान्तर त्रान्तर्महर्त है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम श्चन्तर्मृहर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर पल्यके श्रसंख्यातचे भागप्रमाण है । श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है । निगोद जीवोंमें पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है और बादर निगोद पर्याप्त जीवोंमें सख्यात हजार वर्ष है। सब सुदम जीवोंमें सहम एके-न्टियोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी कायस्थिति कहनी चाहिए।

निशेषार्थ—एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थित बाईस हजार वर्ष है श्राँर वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थित दस हजार वर्ष है। तथा वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट काय-स्थित अनन्तकालप्रमाण, बादर वनस्पतिकायिकोंकी श्रङ्कलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर बादर पर्याप्त वनस्पतिकायिकोंकी संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। इसीसे यहाँ इनमें तिर्यञ्चायु के उत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर वनस्पतिकायिकोंमें श्रनन्तकाल, इनके बादरोंमें श्रङ्कलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर इनके बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। बादर वनस्पति प्रत्येक श्रिर जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थित भी दस हजार वर्ष है। इसीसे इनमें भी तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है।

२३४. तस०२ पंचिंदियभंगो । एवरि उक्क० हिदि० जह० श्रंतो०, उक्क० अपण्याो कायहिदी० । तिरिए श्रायु० उक्क० हिदि० जह० पंचिंदियभंगो । उक्क० कायहिदी० । श्रयु० जह० श्रंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुथत्तं । मणुमायु० उक्क० श्रयु० श्रोघं । एवरि कायहिदी० । श्रयुक्जत्ता० पंचिंदियतिरिक्खश्रयक्जतभंगो ।

२३५. पंचमण १ -पंचविच चदुश्राय १ -श्राहार १ २ -तित्थय १ उक्क श्राणु १ एतिथ श्रंतरं । सेसाणं उक्क एतिथ श्रंतरं । श्रणु १ जह १ एग ०, उक्क श्रंतामु १ २३६. कायजोगीस एत्य-देवाय १ -श्राहार १ उक्क श्रणु ० एतिथ श्रंतरं । तिरिक्तवाय १ उक्क ६६६० एतिथ श्रंतरं । श्रणु ० पगदिश्रंतरं । मणुसाय १ उक्क १

२३४. त्रसकायिक त्रौर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रियों के समान मह है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहृत है त्रौर उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है। तीन आयुत्रोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पञ्चेन्द्रिय जीवोंके समान है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है त्रौर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। मनु- त्यायुके उत्कृष्ट त्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर त्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थित प्रमाण है। अस अपर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंकी कायस्थितिका उल्लेख श्रनेक वार कर श्राये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहां जो अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है वह जान लेना चाहिए। नरकाय, तिर्यञ्चायु और देवायुके श्रनुत्रुष्ट स्थितियन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है सो इसका स्पष्टीकरण यह है कि त्रसकायिक और त्रमकायिक पर्याप्त जीव सौ सागर पृथक्त्वके वाद श्रवश्य ही नारकी, तिर्यञ्च और देव होता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२३४. पांचों मनोयोगी श्रीर पांचों वचनयोगी जीयोंमें चार श्रायु, श्राहारक द्विक श्रीर तोर्थ कर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्म्हृतं है।

विशेषार्थ—पांचों मनोयोगों श्रीर पांचों वचनयोगोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। तथा इनमें मध्यमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो सकता है। इसीसे इनमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त कहा है। पर इस प्रकार एक योगमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है, इसिलए उसके श्रन्तरकालका निषेध किया है। स्थम दण्डकमें कहो गई चार श्रायु श्रादि सात प्रकृतियाँ सो इनके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल सम्भव नहीं है। कारणका विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए।

२३६. काययोगी जीवोंमें नरकायु, देवायु श्रीर श्राहारक द्विकके उत्हृए श्रीर श्रानुन्हृए स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्चायुके उत्हृए स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रानुत्हृप स्थितिबन्धका श्रन्तर काल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्हृप् णित्य श्रंतरं । श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रणंतकालं श्रसं० । सेसाणं उक्क० णित्य श्रंतरं । श्रणु० हिदि० जह० एग्०, उक्क० श्रंतो० । णवरि मणुसग०-मणु-साणु०-उच्चा० उक्क० हिदि० णित्य श्रंतरं । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रसंखेजा लोगा ।

२३७. त्रोरालियका॰ णिरय-देवायु०-त्राहार०२-तित्थय॰ उक्क॰ त्र्रणु॰ हिदि० णित्थि त्रंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु॰ उक्क॰ णित्थि त्रंतरं । त्र्रणु॰ पगदि-त्रंतरं । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

२३८. त्रोरालियभिस्स० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० द्विदि० णित्थ त्रंतरं। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। देवगदि०४-तित्थय० धुविगाण भंगो ।

स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। दोष प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है।

विशेषार्थ — लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यके एकमात्र काययोग होता है। इसीसे काययोगमें मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है। जो मनुष्यायुका अज्ञधन्य स्थितबन्ध करके और लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य होकर पुनः मनुष्यायुका अज्ञधन्य स्थितबन्ध करता है उसके मनुष्यायुके अज्ञधन्य स्थितबन्धका जधन्य अन्तरकाल उपलब्ध होता है और जो प्रारम्भमें मनुष्यायुका बन्ध करके अनन्तकालतक काययोगके साथ रहकर अन्तमें मनुष्यायुका बन्ध करता है उसके मनुष्यायुके अज्ञधन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है। इसोसे मनुष्यायुके अज्ञधन्य स्थितबन्धका जधन्य अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है। इसोसे मनुष्यायुके अज्ञधन्य स्थितबन्धका जधन्य अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है। इसोसे मनुष्यायुके अज्ञधन्य स्थितबन्धका जधन्य अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है।

२३७. श्रौदारिक काययोगी जीवोंमें नरकायु, देवायु, श्राहारकद्विक श्रौर तीर्थंङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। तिर्थञ्चायु श्रौर मनु- ज्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भक्त मनोयोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — श्रौदारिककाययोगमें तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्य।युके प्रकृतिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक सात हजार वर्ष कह श्राये हैं वही यहाँ इन दोनों श्रायुश्रोंके श्रनुःकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२३८. श्रौदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, उपघात, निर्माण श्रौर पाँच श्वन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहृतं है। देचगतिचतुष्क श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। श्रेष प्रकृत

सेसाणं उक्क हिदि णित्थ श्रंतरं। श्रणु जह एग , उक्क श्रंतो । एवं श्रधापवत्तस्स । श्रथवा से काले पज्जत्ती जाहिदि ति सामित्तं दिज्जदि तदो धुवि-गाणं देवगदिपंचगस्स उक्क श्रणु णित्थ श्रंतरं। सेसाणं परियत्तमाणियाणं उक्क णित्थ श्रंतरं। श्रणु हिदि जह एग , उक्क श्रंतो । दो श्रायु पंचिदियतिरिक्त श्रपज्जत्तभंगो।

२३६. वेडव्विय०-श्राहार० मणजोगिभंगो । वेडव्विय-त्र्राहारिम० श्रोरालि-यमिस्सभंगो । कम्मइग० सव्वपगदीएां उक्त० त्र्रणु० एत्थि श्रंतरं ।

२४०. इत्थिवे० त्रोघं । पढमदंडत्रो सो चेव इत्थं वि । एवरि पिलदोवमसद-पुभत्तं । थीएगिद्धि० ३-भिच्छ०--त्रागंतागुवंधि०४--इत्थि०-एवुंस०--तिरिक्खगदि--एइंदि०-पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०--त्रादउज्जो०--त्रप्पसत्थ०--थावर--दूभग--दुस्सर-त्र्रणादे०-एवि उक्क० एगणावरएभंगो । त्रणु० जह० एग०, उक्क०

तियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है। इसी प्रकार श्रधः प्रभुत्तके जानना चाहिए। श्रथवा तदनन्तर समयमें पर्याप्तिको ग्रहण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्थामित्व प्राप्त होता है इसलिए ध्रुवबन्धवाली श्रीर देवगितपञ्चकके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रेष पि वर्तनशील प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है। दो श्रायुत्रोंका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ — मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध प्रकरणमें जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कह आये हैं और यहाँ उत्तर प्रकृति स्थितिबन्ध प्रकरणमें तद्योग्य संक्लेश परिणामोंके होने पर अथवा उत्कृष्ट संक्षेश परिणामोंके होने पर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी होता है यह कहा है। इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ अन्तर कालका निरूपण दो प्रकारसे किया है। फिर भी हर हालतमें किसी भी कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं प्राप्त होता इतना स्पष्ट है। कारण कि औदारिकमिश्रकाययोगका काल इतना अल्प होता है जिसमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नहीं प्राप्त होते।

२३९. वैकियिककाययोगी श्रीर श्राहारक काययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भक्क है। वैकियिकिमश्रकाययोगी श्रीर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें श्रीदारिमश्रकाययोगी जीवोंके समान भक्क है। कार्मण्काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर काल नहीं है।

२४०. स्त्रीवेदी जीवोंमें श्रोघके समान भक्त है। प्रथमदण्डक भी उसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि यहाँ सी पत्य पृथक्त कहना चाहिए। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रानन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्यात, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर, दुर्भग, दुसर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल झानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जान्तर कुछ कम पचपन

पणवण्णं पितदोव व देस् । तिरिक्स - मणुसायु उक्क व जह व पुन्वकोडि समयू , उक्क व णाणावरणीयभंगो । अणु जह अंतो , उक्क पितदो । सदपुषत्तं । णिरयायु उक्क एिय अंतरं । अणु विदि जह अंतो, उक्क पुन्वकोडिति भागं देस् । देवायु उक्क जह दसवस्ससहस्साणि पुन्वकोडी समयू , उक्क कायिहिदी । अणु जह अंतो , उक्क अहावण्णं पितदोवमाणि पुन्वकोडि पुषत्तेण क्षि हियाणि । वेउन्वियञ्चक वी इं - ती इं - च दुरिं - सह म-अपज्ञ - - साधार उक्क हिदि जह अंतो , उक्क णाणाव भंगो । अणु विदि जह एग , उक्क पणवण्णं पितदो सादि । मणुस - अोराति - ओराति अंगो - व जिर पान , उक्क पणवण्णं पितदो सादि । मणुस - अोराति - ओराति अंगो - व जिर एग , उक्क पणवण्णं पितदो देस् । आहार उक्क णाणाव भगो । अणु जह पग , उक्क तिण्ण पितदो देस । आहार उक्क आणु जह अणु जह अंतो , उक्क कायिहिदी । तित्थ प उक्क अणु णित्थ अंतरं ।

पत्य है। तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुक्ते उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम पक पूर्वकोटि है श्रौर उत्कृप श्रन्तर शानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण है। नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् इर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव श्रधिक श्रहावन पत्य है। वैक्रियिक छइ, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, सुस्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जगन्य अन्तर अन्तर्भ हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है। मनुष्य-गति, श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्थभनाराचसंहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर हानावरणके समान है। श्रतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। ग्राहारकद्विकके उत्रुष्ट श्रीर श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्म हुर्त है श्रीर उत्कृप् श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण् है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृप् श्रीर श्रुनुत्कृपृस्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है।

निशेषार्थ — स्त्रीचेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण है। इसीसे यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण कहा है। कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह अन्तर ले श्राना चाहिए। सम्यक्त्वके कालमें स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता, इसिलए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है। चारों श्रायुश्रों के उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालके विषयमें पहले श्रनेक बार निर्देश कर श्राये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहां श्रन्तरकाल जान लेना चाहिए। मात्र देवायुके श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर जो पूर्वकोटि पृथक्त्व श्रिधक श्रद्ठावन पत्य

२४१. पुरिसेसु पढमदंडओ ओघं। एवरि उक्कः हिदिः जहः अंतोः, उक्कः सागरोवमसदपुधत्तं। थीएगिद्धिः ३-भिच्छः-ऋणंताणुवंधिः ४-दिथः उक्कः खाणावि भंगो। ऋणुः जहः एगः, उक्कः ओघं। एवं सः-पंचसंदाः-पंचसंघः-अप्पसत्थः-दूभग-दुस्सर-ऋणादेः-णीचाः उक्कस्सं ए।एवरःभंगो। ऋणुः ओघं। एर्यायुः उक्कः एत्थि अंतरं। ऋणुः इत्थिःभंगो। तिरिक्य-मणुसायुः इत्थिःभंगो। एवरि सगिहदीः। देवायुः उक्कः जहः दसवस्ससहस्साणि पुञ्बकोही समयूः, उक्कः णाणावरःभंगो। ऋणुः जहः अंतोः, उक्कः तेत्तीसं मागरोवमाणि सादिः। एर्यगः-वेइंः-तेइंः-चदुरिः-िएर्याणुः-आदाव-थावरादिः अकः एगः। ऋणुः जहः एगः, उक्कः तेविहसागरोवमसदं। देवगदिः ४ उक्कः हिदः एगः। अणुः जहः एगः, उक्कः तेविहसागरोवमसदं। देवगदिः ४ उक्कः हिदः एगः। अणुः जहः एगः, उक्कः तेविहसागरोवमसदं। देवगदिः ४ उक्कः हिदः एगः। अणुः जहः एगः, उक्कः तेविहसागरोवमसदं। देवगदिः ४ उक्कः हिदः एगः। अणुः जहः एगः, उक्कः तेविहसागरोवमसदं। देवगदिः ४

कहा है सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि किसी स्त्रीयेदीने देवायुका पचयन पत्य-प्रमाण स्थितिबन्ध किया पश्चात वह स्त्रीयेदके साथ पूर्वकोटि पृथक्त काल तक परिभ्रमण कर तीन पत्यकी श्रायुवाला स्त्रीयेदी हुन्ना श्रीर वहां छह महीना शेष रहने पर उसने पुनः देवायुका बन्ध किया तो देवायुका यह अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। देवो पर्यायमें वैकि-यिक छह श्रादि बारह प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता श्रीर वहांसे च्युत होनेके बाद भी अन्त-मृहत् काल तक इनका बन्ध न होना सम्भय है, क्योंकि ये सम्मिपच प्रकृतियां हैं, इस्मिल्य इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल माधिक पन्त्रवन पत्य कहा है। सम्य-ग्रह्णि मनुष्यनीके सम्ययन्त्रका उत्कृष्ट काल कुन्न कम तीन पत्य है। इसीस स्त्रीयेदमें मनु-ष्याति श्रादि पाँच प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुन्न कम तीन पत्य कहा है, क्योंकि मनुष्य सम्यग्हिके इनका बन्ध नहीं होता। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२४१. पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथम दग्डक श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उन्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्य र्सा है। सत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यान्व, श्रनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रोघके समान है। नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहा-योगति, दुर्भग, दुखर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल ज्ञानायरण के समान है। अनुत्कुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ग्रोधके समान है। नरकायुके उत्हाए स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल स्त्रीवंदक समान है। तिर्यञ्जाय श्रीर मनुष्यायका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरक गति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरक गत्यानुपूर्वी, श्रातप, स्थावर आदिचारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक सौ श्रेसठ सागर है। देवगति चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगितपञ्चकके २४२. णवुं स० पढमदंडम्रो मूलोघं। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-म्रणंता णुवंधि०४-इत्थि०-णवुं स०-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-म्यप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-म्रणादे०-णीचागो० उनक० द्विदि० स्रोघं। स्रणु० जह० एग०, उनक० तेत्तीसं सा० देस०। तिरिण स्रायु०-वेउन्वियञ्जक-मणुसग०-मणु-

उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर झानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन पत्य है। श्राहारक द्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्रनु त्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। तीर्थं कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल श्रीघके समान है।

विशंषार्थ-पुरुषवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्तवप्रमाग है। इसीसे इसमें प्रथम दण्कमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है । पुरुषवेदमें मिथ्यात्वका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है । श्रोघसे स्त्यान-गृद्धि तीन त्रादि नौ प्रकृतियोंके त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट त्रन्तर उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रीधके समान कहा है। मात्र स्त्रीवेद सप्रतिपत्त प्रकृति होनेसे यहां श्रोधके समान इसके श्रमुत्कष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर कहना चाहिए। नपुंसकवेद त्रादि सोलह प्रकृतियोंका सम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिध्यादिष्टके तो बन्ध होता ही नहीं। साथ ही इनका अकर्मभूमिज जीवके भी बन्ध नहीं होता। इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रोघसे साधिक दो छ्वासठ सागर श्रीर कुछ कम तीन पत्य कहा है। पुरुष-वेदमें यह अन्तर इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए यहां यह श्रोघके समान कहा है। जो जीव दो छ्यासठ सागर तक सम्यन्द्रष्टि और मध्यमें सम्यन्मिथ्याद्रष्टि रहा श्रौर श्रन्तमें नौ ग्रैवेयकमें उत्कृष्ट ग्रायुके साथ उत्पन्न हुग्रा उसके एक सौ त्रेसठ सागर काल तक पुरुषवेदमें नरकगति श्रादि दस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इनके श्रनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सं त्रेसठ सागर काल प्रमाण कहा है। उपशम श्रेणिपर चढ़ा हुआ जो जीव उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करनेके अनन्तर पूर्व समयमें मरकर तेतीस सागर की त्रायुवाला देव होता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक देवगति चतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। सम्यग्दृष्टि मनुष्यके मनुष्यगतिपञ्चकका बन्ध नहीं होता और मनुष्यके सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। इसीसे यहां इनके अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन पत्य कहा है । द्रोष कथन स्पष्ट ही है ।

२४२. नपुंसकवेदमें प्रथम दण्डक मूलोधके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्त्यानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त, विहायोगति, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीन आयु, वैकियिक इन्ह, मनुष्यगित,

साणु०-उच्चा०-त्राहार०२ उनक० त्रणु० त्रोघं। देवायु॰ उनक० हिद्० एात्थि श्रंतरं। त्रणु॰ द्विदि० पगदित्रंतरं। एइंदि०-वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-त्रादाव-थावर०४ उनक० एाए।व०भंगो। त्रणु॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। तित्थय० मणुसभंगो। त्रोरालि०-त्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरिसभ० उक० एाए।व०भंगो०। त्रणु॰ जह० एग०, उक० पुन्वकोडी देस्०। एवं त्रहकसा०।

२४३. अवगदवेदे सव्वपगदीएां उक्कर्ण एतिथ स्रंग्। अगुरु जहरू उक्कर्ण स्रोतोरु ।

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र और आहारक द्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति चतुरिन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल झानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंद्व मनुष्योंके समान है। औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्क और वज्रपंभनाराच संहननक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल झानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। इसी प्रकार आट कपायोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल कानना चाहिए।

विशंषार्थ — नरकमें मिथ्यात्वका उत्छष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन आदि अट्टाइस प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट स्थितिबम्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। नरकमें एकेन्द्रिय जाति आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और सप्रतिपद्म प्रकृतियों होनेसे अन्तर्मुहर्त कालतक और इनका बन्ध सम्भव नहीं है। इसीसे इन प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। चपुंसकवेदी सम्यग्दिष्ट मनुष्य या तिर्यञ्चके कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक औदारिक श्रीर आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसिलए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहा है। यहाँ तिर्यञ्च पर्यायकी अपंत्रा उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगा। मात्र प्रारम्भमें और अन्तमें इनका बन्ध कराके यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। शेष कथन सगम है।

२४३. श्रपगतवेदमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं हैं। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मु हुर्त हैं।

विशेषार्थ—नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके उतरते समय संवदी होनेके एक समय पहिले श्रपनी सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। इसलिए श्रवगत वेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निपंध किया है तथा उपशान्त मोहका काल श्रन्तर्मुहूर्त होनेसे यहां श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रन्तर मुंहूर्त कहा है। चार संज्वलनकी बन्ध व्युच्छितिहोनेके वाद उनका पुनः बन्ध अपगत वेदमें श्रन्तर्मुहूर्त कालके बाद ही होता है इसलिए इनके श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रन्तर्मृहूर्त कहा है।

२४४. कोधादि०४ मएजोगिभंगो ।

२४४. मदि०-सुद्० पंचणा०-णवदंस०-सादासा०-मिच्छत्त-सोलसक०-अह-णोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वरण०४-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर—सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-श्राम०-णिमि०-पंचंत० उक्क० हिदि० जह० स्रांति०, उक्क० आणंतकालं०। आणु० जह० एग०, उक्क० आंतो०। णवुंस०-आरालि०-पंचसंटा०-ओगालि०अंगो०-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-आणादे०-णीचा० उक्क० हिदि० ओग्नं। आणु० जह० एग०, उक्क० तिणिण पलिदो० देसू०। चदुरुणंआयु०-वेउव्वियञ्च०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० मृलोग्नं। णविर देवायु० उक्क० हिदि० जह० दसवस्ससहस्साणि पुव्यकोडी समयू०, उक्क० आणंतकालम-संले०। तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणुपु०-उज्जो० उक्क० ओग्नं। आणु० हिदि० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं सा० सादि०। चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ उक्क० हिदि० आग्नं। आणु० हिदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०।

२४४. कोधादि चार कवायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—मनोयोगका काल और चारों कथायोंका काल एक समान है इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका अन्तरकाल मनोयोगी जीवोंके समान कहा है।

२४४. मत्यन्नानी, श्रीर श्रतान्नानी जीवोंमें पांच न्नानावरण, नौ दर्शनावरण, साता श्रीर असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, आठ नोकषाय, पञ्चे न्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुभ, ग्रुगुभ, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय, यशःकीर्ति, त्र्रयशःकीर्ति, निर्माण श्रीर पांच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघत्य अन्तर अन्तर्मूहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट मन्तर मनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। म्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है। नपुंसकवेद, श्रीदारिक शरीर, पांच संस्थान, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्गभ, दस्वर, त्रानादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल त्रोधके समान है। त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय है त्रौर उत्कृष्ट त्रान्तर कुछ कम तीन पत्य है। चार त्रायु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका अन्तर काल मलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जधन्य ऋन्तर दस हजार वर्ष श्रीर एक समय कम एक पूर्वकोटि है। तथा उत्कृष्ट श्रन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ब्रीर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक इकतीस सागर है। चार जाति, ग्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। **अ**तुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

२४६. विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-सादासा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०तिरिक्खगदि-पंचिदि०-त्रोरालि०-तेना०-क०-छस्संठाण्-त्रोरालि० झंगो०-छस्संघ०वएण०४-तिरिक्खाणु०-त्रगुरु०४-उज्जो०-दोविहा०-तस०४-थिरादिछक-णिमि०णीचा०-पंचंत० उक्क० द्विदि० जह० श्रंतो०, उक्क० तेनीसं सा० देस्०। श्रणु०
जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। णिरय-देवायु० उक्क० श्रणु० द्विदि० णिथ्य
श्रंतरं। तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० णित्थ श्रंतरं। श्रणु० जह० श्रंतो०,
उक्क० छम्मासं देस्०। वेउव्वियछ०-तिणिणजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण०
उक्क० णित्थ श्रंतरं। श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। मणुसगदिदुगं उचा०
उक्क० द्विद० जह० श्रंतो०, उक्क० वावीसं सा० देस्०। श्रणु० जह० एग०,
उक्क० श्रंतो०। एइंदि०-श्रादाव-थावर० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० वेसाग० सादि०। श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०।

२४६. विभक्कशानमें पांच शानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नवकषाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, दो विहायोगित, प्रसचतुष्क, स्थिर ऋदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म्हर्त है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर, अन्तर्महर्त है। नरकाय श्रीर देवायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तिर्यश्राय और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है । श्रनत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महिना है। वैकियिक छह, तीन जाति, सूचम, अपर्याप्त और साधारणुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। मनुष्यगति द्विक श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्महूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम बाईस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावरके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्हृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है।

विशेषार्थ—नरकमें विभक्तकानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इसीसे यहां पाँच क्षानावरण श्रादि = 9 प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहां प्रारम्भ श्रीर श्रन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह श्रन्तर काल ले श्रावे। वैकियिक छह श्रादि बारह प्रकृतियोंका बन्ध देव और नार कियों के नहीं होता। मनुष्य और तिर्थञ्चोंके होता है। फिर भी इनके विभक्तकानके कालमें इन प्रकृतियोंके दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नहीं होते, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। नरकमें मनुष्यगतिद्विक श्रीर उच्चगोत्रका विभक्तकानमें बन्ध छठे नरकतक ही होता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर कहा है। एकेन्द्रिय जाति श्रादि

२४७. त्राभि॰-सुद्०-श्रोधि॰ पंचणा॰-ल्रदंसणा॰-त्रसादा॰-चदुसंज०-पुरिस०त्ररदि-सोग-भय-दुगुं ॰-पंचिदि०-तेजा॰-क०-समचदु०-वर्गण०४-त्रगुरु०४-पसत्थवि०तस०४-त्राधर-त्रसुभ-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-त्रज०-णिमि०-तित्थय०-उच्चागो०-पंचंत०
उक्क० द्विदि० एिथ श्रंतरं । श्रणु॰ जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । सादावे०-हस्सरदि-धिर-सुभ-जस० उक्क० द्विदि० जह० श्रंतो०, उक्क० ल्वाविद्व साग० सादि०।
त्रणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । मणुस-देवायु० उक्क० द्विदि० जह०
पिलदो० सादि०, उक्क० लाविद्वसाग० सादि०। त्रवायु० लाविद्यसाग० देस्व०। श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सा० सादि०। त्रहक० उक्क० द्विदि० एत्थि श्रंतरं ।
त्रणु'० श्रोघं । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० एत्थि श्रंतरं । श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडी० । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० एत्थि श्रंतरं । श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । श्राहार०२ उक्क० श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क० लाविद्यसा० सादि० । सादि० । श्रथवा उन्विल्लिज्ञदि तदो उक्क० श्रणु० लाविद्यसा० सादि० तेत्तीसं सा० सादि० । स्रथवा उन्विल्लिज्ञदि तदो उक्क० श्रणु० लाविद्यसा० सादि० दोहि पुन्वकोडीहि सादिरे०।

तीन प्रकृतियोंका बन्ध ऐशान कल्पतक होता है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर कहा है। यहां भी प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह श्रन्तर काल ले श्रावे। शोष कथन सुगम है।

२४७. श्राभिनिबोधिकक्कानी, श्रुतकानी श्रीर श्रुवधिक्कानी जीवोंमें पाँच क्वानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषचेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चे-न्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुरक, अगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, त्रशुभ, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, त्रयशः कीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, ग्रुभ श्रौर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्महूर्त है श्रौर उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक छथासठ सागर है। ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध-का जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यायु श्रौर देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पत्य प्रमाण है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। किन्तु देवायुका कुछ कम छ्यासठ सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। ग्राठ कषायोंके उत्क्रष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्क्रष्ट ब्रान्तर काल ब्रोघके समान है। मनुष्यगति पाँचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ब्रान्तर काल नहीं है। ब्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञधन्य अन्तर वर्षपृथक्तव है ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर श्रीर साधिक तेतीस सागर है। श्रथवा इनकी उद्वेतना करता है इसलिए उत्क्रष्ट ग्रौर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल दो पूर्वकोटि ग्रधिक साधिक छ्यासठ सागर है।

१. मूलप्रती चणु० जह० चोघं इति पाठः।

२४८. मणपज्ज० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउन्वि० अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि०--तित्थय०--उच्चा०--पंचत० उक्क० द्विदि० णित्थि अंतरं । अणु० जह० उक्क० अंतो० । सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-

विशेषार्थ - उक्त तीन झानोंमें पाँच ज्ञान।वरण आदि ४२ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध मिथ्यात्वके ऋभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृप स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है। तथा जो सातवं श्रादि गुणस्थानीमें कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्महर्तके लिए इनका अवन्धक होकर पुनः मरणकर या उतरकर इनका बन्ध करता है उसके इनके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृप श्रन्तर श्रन्तमृहूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए इनके श्रमुत्कृप स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्न कहा है। सातावेदनीय श्रादि छह प्रकृ-तियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध यहाँ स्वस्थानवर्ती जीवके होता है और आभिनिवोधिक क्रावि तीनों ज्ञानोंका उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक छ्यासट सागर कहा है। इन तीन क्षानीका उत्कृष्टकाल चार पूर्वकोटि अधिक छुथासठ सागर वतलाया है। उसे देखते हुए मनुष्यायुके उत्कृप्ट स्थितिबन्धका उत्कृप्ट अन्तर काल साधिक छवासठ सागर बन जाता है पर देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कुछ कम छथासठ सागर ही उपलब्ध होता है. इसलिए यहाँ मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर काल माधिक छथासठ सागर श्रीर देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कुलु कम लुखासठ सागर कहा है। इनके ब्राठ कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध भी मिथ्यात्वके श्रीभमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निपंध किया है। सम्यग्दिए देवके मनुष्यगति पञ्चकका नियमसे बन्ध होता है। यह मनुष्योंमें कमसे कम वर्षप्रथकत्वप्रमाणु श्रीर श्रधिकसे श्रधिक पूर्वकोटि प्रमाण श्रायुके साथ उत्पन्न हुश्रा श्रीर मरकर पुनः दंव हो गया। तो इसके मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्तव प्रमाण श्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिप्रमाण उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ यह श्रन्तर उक्त प्रमाण कहा है। देवगतिचतुष्कका देव श्रौर नारकीके बन्ध नहीं होता। तथा नरकमें जानेके पहले त्रौत वहाँसे निकलने पर अन्तर्मुहर्न काल तक इनका श्रीर भी बन्ध सम्भव नहीं है. क्योंकि ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल दो प्रकारसे बतलाया है। प्रथम श्रन्तर काल उद्वेलनाकी विवक्ता न करके कहा गया है श्रौर दूसरा श्रन्तर काल उद्वेलनाकी विवन्नासे कहा गया है। शेप कथन सगम है।

२४८. मनः पर्यययज्ञानी जीवोंमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्यलन, पुरुषवेद, भय, जुगुण्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, गुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थंकर, उद्यगित्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञाच्य और उत्कृष्ट श्रुन्तर काल अन्तर्मुं हुर्त है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ

जस० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०। श्रणुक्क० श्रोघं। श्रसादा०-अरिद-सोग-श्रथिर-श्रमुभ-श्रजस० उक्क० एत्थि श्रंतरं। श्रणु० श्रोघं। देवायु० उक्क० द्विदि० एत्थि श्रंतरं। श्रणु० पगिदश्रंतरं। श्राहार०२ उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०। श्रणु० जह० उक्क० श्रंतो०। एवं संजदा०। सामाइ०-छेदो० धुविगाणं उक्क० श्रणु० द्विदि० एत्थि श्रंतरं। सेसाणं मणपज्ज-वभंगो। एवं परिहारे। सुहुमसंप० सन्वपगदीणं उक्क० श्रणु० एत्थि श्रंतरं। संजदासंजद० परिहारभंगो।

२४६. असंजदेसु पढमदंडओ ओघं। एवरि अद्वतः धुविगाएां सह भाषि-दव्वं । थीणगिद्धि ३-मिच्छ०-ऋणंताणुबंधि०४-इत्थि०-णवुं स०--तिरिक्खगदि--पंच--संठा ॰ -पंचसंघ ० - उज्जो ० -तिरिक्त्वाणु '० - ऋप्पसत्थ ॰ -- दृभग -- दुस्सर -- ऋगादे ० -- णीचा ॰ उक्क हिदि श्रोघं । श्रणु जह एग , उक्क तेत्रीसं सा देसू । श्रीर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर स्रोघके समान है। असातावेद-नीय, ग्ररति, शोक, ग्रस्थिर, ग्रशुभ और श्रयशःकोर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। अनुस्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रीधके समान है। देवायुके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। ब्राहारकद्विकके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुद्धर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए। सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। शेष प्रकृ-तियोंका भक्क मनःपर्ययक्कानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए। सुक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका ग्रन्तर काल नहीं हैं। संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्क परिहार विशुद्धि• संयत जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—मनःपर्ययञ्चानीके प्रथम दग्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंयमके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निपेध किया है। इसी दृष्टिसे असातावेदनीय आदि छह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धके अन्तर कालका निपेध किया है। यहाँ जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है उसे प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितबन्ध कराकर छे आना चाहिए। शोष कथन स्पष्ट ही है।

२४९. असंयत जीवोंमें प्रमथ दण्डक श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंका कथन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ करना चाहिए। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रानन्तानुबन्धी चार, क्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, पाँच संस्थान; पाँच संहनन, उद्योत, निर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्राप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रानादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भ्रान्तर भ्रोघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अवन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट भन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। चार श्रायु, वैक्रियिक छह श्रीर मनुष्यगितका

<sup>1.</sup> मूकपती -क्लाणु० उजो० अप्प- इति पाठः ।

चदुत्रायु॰-वेउव्वियद्धक्त-मणुसगदि०' मदि॰भंगो। चदुगदि-त्रादाव-थावर०४ उक्त० द्विदि॰ त्रोपं। त्रणु॰ णवुंसगभंगो। त्रोरालि॰-ग्रोरालि॰ग्रंगो॰-यज्जरिसभ॰ उक्त० त्रणु॰ त्रोपं। तित्थय॰ उक्त० एत्थि त्रंतरं। त्रणु० जह० उक्त० ग्रंतो०। चक्खुदंस॰ तसपज्जत्तभंगो। त्रवक्खु॰ मूलोपं। ग्रोधिदं॰ ग्रोधिणाणिभंगो।

२५०. किएणले० पंचणा०-छदंसणा०-ग्रसादा०-वारसक० ग्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वएण०४--ग्रगुरू०४--तस०४-ग्रथिर--ग्रसुभ--ग्रजस०-णिमि०-पंचंत० उनक० जह० ग्रंतो०, उनक० तेनीसं सा० सादि० । ग्रणु० जह० एग०, उनक० ग्रंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-ग्रणंताणुवंधि०४-णवुंस०-हुं हसं०-ग्रप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-ग्रणादे०-णीचा० उनक० णाणाव०भंगो । ग्रणु० जह० एग०, उनक० तेनीसं सा० देसू० । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-ग्रोरालि०-समचदु०-

भक्त मत्यक्कानियोंके समान है। बार गित, ज्ञातप श्रीर स्थावर चारके उत्कृष्ट स्थितिषम्धका श्रन्तर भोघके समान है। श्रमुतकृष्ट स्थितिषम्धका भक्त नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राक्तोपाङ्ग श्रीर वज्रपंभनाराचसंहननके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुतकृष्ट स्थितिषम्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिषम्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुतकृष्ट स्थितिषम्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रन्तमुंहर्त है। चक्षुदर्शनवाले है। श्रमुतकृष्ट स्थितिषम्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रन्तमुंहर्त है। चक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग मृलोघके समान है। श्रवचिदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग मृलोघके समान है। श्रवचिदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग स्थापिका भङ्ग श्रवधिदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग श्रवधिकानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — श्रसंयत जीवोंके श्राठ कपायोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिलए यहाँ इनके ध्रुवबन्धवालो प्रकृतियोंके साथ इनका निर्देश करनेकी मुन्नना की है। श्रसंयत श्रवस्थामें स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि २८ प्रकृतियोंका कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं होता, इसिलए इनके श्रवुन्छ्छ स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यह श्रन्तर सातवें नरककी श्रपंचासे कहा गया है, क्योंकि देवोंमें जो तेतीस सागरकी श्रायुके साथ उत्पन्न होता है वह मनुष्य पर्यायमें श्राकर नियमसे संयमको प्राप्त करता है, इसिलए ऐसे जीवके इनका बन्ध ही नहीं होता, श्रतएव इस श्रपंचासे असंयमका काल छेने पर इन प्रकृतियोंके बन्धका श्रन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२५०. कृष्ण लेश्यावाले जीवोंमं पांच झानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वंदनीय, बारह कषाय, श्ररति, शोक, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रगुभ, श्रयशःकीति, निर्माण श्रीर पांच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्न हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर हे। श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्न है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, नपुंसक वेद, हुएडकसंस्थान, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, श्रीर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर झानावरणके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। साता वेदनीय, पुरुष वेद, हास्य, रित, श्रीदारिक शरीर, समचतुरस्न संस्थान, श्रीदारिक श्राक्नोपाङ्ग, वजूर्षभनाराच

मूलमतौ गदि० विसंगमदि०भंगो इति पाठः ।

श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरिसभ०-पसत्थ०-थिरादिछ० उक्क० नह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देस्० । श्रणु० नह० एग०, उक्क० श्रंतो० । इत्थिवे०-तिरिक्खगदि-चदु-संटा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उक्क० सोदभंगो । श्रणु० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । णिरय-देवायु० उक्क० श्रणु० णित्थ श्रंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० हिदि० णित्थ श्रंतरं । श्रणु० नह० श्रंतो०, उक्क० झम्मासं देस्० । णिरयगदि-देवगदि-चदुजादि-दोश्राणु०-श्रादाव-धावरादि०४ उक्क० हिदि० णित्थ श्रंतरं । श्रणु० नह० श्रंतो० । मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० उक्क० नह० श्रंतो०, उक्क० बावीसं सा० देस्० । श्रणु० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । वेउव्विय०-वेउव्विय०श्रंगो० उक्क० णित्थ श्रंतरं । श्रणु० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । तित्थय० उक्क० श्रणु० णित्थ श्रंतरं ।

२५१. णील-काऊ० पंचणा०-णवदंस०-सादासादा०-वारसक०-पुरिस०-छण्णो-क०-मणुसग०-पंचिदि०-छोरालि०-तेजा०-क०--समचदु०--छोरालि०छंगो०--वज्जरि--सभ०-वण्ण०४--मणुसाणु०--च्रगु०४--पसत्थ०--तस०४--थिराथिर--सुभासुभ--सुभग--सुस्सर-च्रादे०-जस०-च्रजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचेत० उक्क० जह० छंतो०, उक्क०

संहनन, प्रशस्त विहायोगित श्रीर स्थिर श्रादिक छह प्रकृतियोंक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। स्त्रीवंद, तिर्यञ्चगति, चार संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। नरकायु श्रीर देवायुके उत्कृष्ट श्रीर अनु-स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर अन्त-मुद्दर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महिना है। नरकगति, देवगति, चार जाति, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, स्थावर श्रादि चाग्के श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उन्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हूर्त है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम वाईस सागर है। श्रुतुन्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। वैक्रियिक शरीर श्रीर वैकियिक त्राङ्गोपाङ्गके उत्क्रप्ट स्थितिवन्धका त्रन्तरकाल नहीं है। त्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य ऋन्तर एक समय है ऋोर उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर है। तीर्यङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

२४२. नील श्रीर कापोतलेश्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, छह नोकषाय, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोप।ङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रद्युभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, सत्तारस-सत्तसाग देस् । अणु जह एग , उनक अंतो । थीणगिद् ३-भिच्छ ०-अणंताणु वंधि ०४-इत्थि ॰- एवं सं ०- तिरिन्त्वग ॰- पंचसं ठा० - पंचसं घ० - तिरि-क्लाणु ॰- उज्जो ०-अप्पसत्थ ०- दूभग- दुस्सर-अणादे ॰- एगिचा ॰ उनक ॰ एगिणाव ० भंगो । अणु ० दिदि ० जह ॰ एग ०, उनक ० सत्तारस-सत्तसाग ० देस् ॰ । एए रय-देवायु ० उनक ० अणु ॰ एत्थ अंतरं । तिरिन्त्व-मणुसायु ० किएण ० भंगो । एए रयगिद-देवगिद-च दुर्जाद-देशिणु ०- आदाव-थावरादि ० ४ उनक ० दिदि ॰ एत्थि अंतरं । अणु ॰ जह ॰ एग ०, उनक ० अंतो ० । वे उिव्व ॰- वे उिच्व ० अंगो ॰ उनक ॰ एत्थि अंतरं । अणु ० जह ॰ एग ०, उनक सत्तारस-सत्तसाग ० । तित्थय ० उनक ॰ दिदि ॰ जह ॰ अंतो ०, उनक ० तिएण साग ॰ सादि ० । अणु ॰ जह ॰ एग ०, उनक अंतो ० । णीलाए उनक ० एत्थि अंतरं । अणु ० जह ॰ एग ०, उनक ० अंतो ० ।

२५२. तेऊए पंचणा०-छदंसणा०-सादासादा०-वारसक०-पुरिस०-छएणोक०-मणुसग०-पंचिंदि०-स्रोरालिय-तेजा०-क०-समचदु०-स्रोरालि०स्रंगो०-वज्जरिसभ०--वएण०४-मणुसाणु०-त्रगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर--

श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मु हुर्त हैं और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम सत्रह सागर व कुछ कम सात सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, गांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, श्रव्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर क्षानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सन्नह सागर व कुछ कम सात सागर है। नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट ग्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्जाय और मनुष्याय के उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल कृष्ण लेश्याके समान है। नरकगति, देवगति, चार जाति, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप श्रौर स्थावर श्रादि चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्न है। वैकियिक शरीर और वैकियिक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर सन्नह सागर व सात सागर है। तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर है। त्रमुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय है स्त्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है । किन्तु नील लेश्यामें उत्हार स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। अनुत्हार स्थि-तिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है।

२४२. पीत लेश्यामें पांच क्षानाचरण, छह दर्शनाचरण, साता चेदनीय, श्रसाता चेद-दनीय, वारह कवाय, पुरुषचेद, छह नोकवाय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रीदारिक शरीर श्राङ्गोणाङ्ग, वर्ज वभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्त, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, श्रादे ॰ - जस ० - श्रजस ॰ - णिमि० - तित्थय ॰ - उच्चा ॰ - पंचंत ० उक्क ० जह ॰ श्रंतो ०, उक्क ० वे साग ॰ सादि ॰ । श्रणु० जह ॰ एग ॰, उक्क ० श्रंतो ० । थीणिगिद्धि ॰ ३ - मिच्छ ॰ - श्र्यांताणु वंधि ॰ ४ - इत्थि ० - णु वंस ॰ - तिरिक्ख ग ॰ - एइंदि ० - पंच संठा ० - - पंच संघ ० - तिरि - क्खाणु ॰ - श्रादा ० - उज्जो ० - श्रण्यसत्थ ॰ - दूभग - दुस्सर - श्रणा दे ० - णीचा ॰ उक्क ० णाणा - व ॰ भंगो । श्रणु ॰ जह ॰ एग ॰, उक्क ॰ वे साग ० सादि ० । तिरिक्ख ० - मणुसायु ॰ उक्क ० हिदि ॰ णित्थि श्रंतरं । श्रणु ॰ जह ॰ श्रंतो ०, उक्क ॰ बम्मासं देसूणं। देवायु ॰ - श्राहारस ० २ उक्क ० श्रणु ० णित्थ श्रंतरं । देवगदि ० ४ उक्क ० णित्थ श्रंतरं । श्रणु ० जह ॰ पितदो ॰ सादि ॰, उक्क ॰ वेसाग ० सादि ० । पम्माए सो चेव भंगो । णु विर सगिहिदी काद व्या । एइंदिय ० - श्राहाव - थावरं च व जा ० ।

२५३. सुक्काए पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-सत्तणोक०-मणु-सग०--पंचिदि०--त्रोरालि०--तेजा०--क०--समचदु०--त्रोरालि०श्रंगो०--वज्जरिसभ०-वणण०४-मणुसाणु०--त्रगु०४-पसत्थ०--तस०४--थिराथिर--सुभासुभ--सुभग--सुस्सर--त्रादे०-जस०-त्राजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्वारस साग० सादि० । त्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । थीणगिद्ध०३-

तीर्थंद्वर, उच्चगोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृतं है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हूर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रमन्तानुबन्धी चार, स्त्रीचेद, नपुंसक चेद, तिर्थञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्ची, श्रातप, उद्योत, श्रमशस्त चिहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, श्रमादेय श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल बानावरणके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहृत्तं है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महीना है। देवायु श्रौर श्राहारक शरीर द्विकके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक एक पत्य प्रमाण है श्रौर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक दो सागर है। पद्मलेश्यामें यही भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। श्रौर इनके एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता।

२४३. शुक्रतेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रषंभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, उद्यगोत्र और पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रटारह सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर

मिच्छ०-अर्णाताणुवंधि०४-इत्थि०--णवुंस०--पंचसंठा०--पंचसंघ०-अल्यसत्थ०-दूभगदुस्सर-अर्णादे०-णीचा० इक्क० णाणाव०भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क०
एक्कत्तीसं सा० देस् ० । मणुसायु० देवभंगो । देवायु० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । आहार०२ उक्क० हिदि० णित्थ अंतरं । अणु० हिदि० जह० उक्क० अंतो० । देवगदि०४ उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

२५४. भवसिद्धिया श्रोघं । श्रब्भवसिद्धियाः मिद्दभंगो । सम्मादिद्दीः श्रोधि-भंगो । खइगसम्मा० पंचणा०-छदंसणाः -सादासाः -चदुसंज०-सत्तणोक०- पंचिदिय-तेजाः -कः -समचदुः -वण्णः ४-श्रगः ४-पसत्थविः -तस०४-थिराथिर-सुभागुभ-सुभग-सुस्सर-त्रादे०--जस०--श्रजसः -िण्मि०--तित्थय०--उच्चाः -पंचतः उक्कः जहः श्रंतोः, उक्क० तेत्तीसं साः सादिः । श्रणः श्रोघं । श्रद्धकः उक्कः णाणावः -भंगो । श्रणः श्रोघं । मणुस-देवायुः उक्कः णित्थ श्रंतरं । श्रणः पगिद्शंतरं । मणुसगिदपंचगस्स उक्कः द्विदिः जहः श्रंतोः, उक्कः तेत्तीसं सागः देगः । श्रणः जहः एगः, उक्कः श्रंतोः । देवगिदः अक्कः जहः श्रंतोः । श्रणः

उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्रीवंद, नपुंसकवंद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर कानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर देखोंके समान है। देवायुके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। आहारकिव्रक्षे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। आहारकिव्रक्षे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्म है। स्थितबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्म है।

२४४. भस्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोघके समान है। श्रभव्य जीवोंमें मत्यशानियोंके समान है। सम्यग्दिष्योंमें श्रविधिश्वानियों के समान है। सायिक सम्यग्दिष्योंमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचनुरस्रसंस्थान, वर्णचनुष्क, अगुरुलधुचनुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, श्रसचनुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रभ, श्रश्भभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीनि, श्रयशःकीनिं, निर्माण, तीर्धद्वर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर श्रम्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्राघके समान है। आठ कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रानावरण्के समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिवन्धके अन्तरकालके समान है। मनुष्यगित-पञ्चकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तभू हैर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तभू हैर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक्त समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम

जह॰ एग०, उक्क॰ दो वि तेत्तीसं साग॰ सादि॰। ब्राहार०२ उक्क॰ ब्रणु॰ जह॰ ब्रांतो०, उक्क तेत्तीसं साग० सादि॰।

२५५. वेदगे॰ पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-पंचिदिय-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उचा०-पंचंत० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । सादावे०-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जस० उक्क० नह० अंतो०, उक्क० छात्रिह्ठ० देसू०। अणु० ओघं। असादा०-अरिद-सोग-अथिर-असुभ-अजस० ओधिभंगो। दो आयु० उक्क० हिदि० नह० पित्दो० सादि०, उक्क० छात्रिह साग० देसू०। अणु० ओधिभंगो। मणुसगिद-पंचगस्स ओधिभंगो। देवगिद०४ उक्क० हिदि० णित्थ अंतरं। अणु० नह० पित्दो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग०। आहार०२ उक्क० अणु० नह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०।

२५६. उवसम० पंचणा०-छदंसणा॰-श्रसादा०-चदुसंज०-पुरिस०-श्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-[ पंचिंदिय०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण४–श्रगुरु०४--पसत्थवि०--तस०४--

श्रन्तमुँ हूर्त है। देवगतिचतुष्कके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुँ हुर्त है श्रीर अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर प्रक समय है। तथा दोनों ही उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्राहारकद्विकके उत्रुष्ट श्रीर श्रनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त- मुंहुर्त है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है।

२४४. वेदक सम्यक्त्वमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, जसचतुष्क, सुभग, सुसर, आदेय, निर्माण, तीर्थं इर, उश्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ, और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छुथासठ सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। असाता वेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अश्चभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अवधिश्वानके समान है। दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छुथासठ सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अवधिश्वानके समान है। मनुष्यगित पञ्चकके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अवधिश्वानके समान है। देवगितचनुष्कके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अवधिश्वानके समान है। देवगितचनुष्कके उत्कृष्ट श्रीर अनुतकृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर तेतीस सागर है। आनुतकृष्ट श्रीर अनुतकृष्ट श्रीर अनुतकृष्ट श्रात्वन्धका जघन्य अन्तर तेतीस सागर है। आनुतकृष्ट श्रीर अनुतकृष्ट श्रीर अनुतकृष्ट श्रीर अनुतकृष्ट श्रीर अन्तर अन्तर अन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है। आनुत्कृष्ट श्रीर साधिक तेतीस सागर है।

२४६. उपशम सम्यक्त्वमें पाँच श्रानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, श्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रगुभ, सुभग, सुखर, श्रादेय, श्रयशःकीति, निर्माण, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके अधिर-त्रसभ-सुभग-सुस्सर-आदेय--अजस०--णिमिण--उचा०--पंचंत० ] श्रोधिभंगो । सादावे०-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जस० तित्थय० उक्त० जह० उक्त० श्रंतो० । अणु० श्राघं । अहक०-देवगदि०४ उक्त० हिदि० एत्थि अंतरं । अणु० जहएणु० अंतो० । मणुसगदिपंचग० उक्त० अणु० एत्थि श्रंतरं । आहार०२ उक्त० अणु० जह० उक्त० श्रंतो० ।

उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तर श्रविधक्कानके समान है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रम, यशःकीर्ति श्रीर तीर्थक्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तमुं हुर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तर श्रोधके समान है। श्राठ कपाय श्रीर देवगितचनुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रम्य श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तमुं हुर्त है। ममुष्यगितपञ्चकके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवत्रक्ष श्रम्तर श्रम्तर्म हुर्त है।

विशेषार्थ--यहाँ प्रथम दण्डकमे कही गई ज्ञानायरण पाँच आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका त्रन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता. क्योंकि इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके त्रभिमुख हुए जीवके होता है। तथा इनके त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य त्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त कहनेका कारण यह है कि जो जीव इनका कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्मु हुर्तके लिए अवन्धक होकर पुनः इनका बन्ध करता है उसके जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुर्त उपलब्ध होता है। श्रवधिक्षानमें इन प्रकृतियोंका यह श्रन्तरकाल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ यह प्रान्तरकाल अवधिक्षानके समान कहा है। साता चेटनीय स्त्रादि प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्वस्थानमें होता है, इसलिए यहाँ इनके उन्हुए स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उन्हुए श्रन्तर श्रन्तम् हर्त और श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान कहा है। श्राठ कपाय श्रीर देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इस-लिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे वह नहीं कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हर्त कहनेका कारण यह है कि जिस जीवन इनकी उपशमसम्यक्त्वमें बन्धव्युचित्रित्ति की वह पुनः इनका बन्ध श्रन्त-र्मुहर्त कालके वाद ही करता है। मनुष्यगितपञ्चकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके श्रीभ-मुख हुए जीवके होता है, इसलिए तो यहाँ इनके उन्कृप्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपंध किया है और उपशमसम्यग्दिष्ट तिर्यञ्चं और मनुष्यके इनका बन्ध नहीं होता, इसिल्ए उपशमसम्यक्त्वमें इनके अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। यद्यपि उपशमसम्यग्दप्रि देव श्रीर नारिकयोंके इनका यन्ध होता है पर वहाँ मिथ्यात्वके श्रभिमुख होनेके पूर्वतक इनका अनुत्कृष्ट स्थितियन्ध ही होता रहता है, इसिलए वहाँ भी इनके अनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल सम्भव नहीं है। ग्राहारकद्विकके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहर्त कहनेका कारण यह है कि जो प्रमत्तसंयमके अभिमुख जीव होता है उसके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। पुनः उसके श्रप्रमत्त होनेपर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। इस प्रकार इनके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितियम्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहूर्न उपलब्ध हो जाता है।

१. मूलप्रती श्रणु० जहरुणु० जह० इति पाठः।

२५७. सासणे तिरिण त्रायु० उक्क० त्रणु० स्तरिथ श्रंतरं । सेसासां उक्क० स्तिथ श्रंतरं । श्रमु० जह० रुग०, उक्क० श्रंतो० ।

२५८. सम्मॉमि० सादासादां०-इस्स-रदि-ऋरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस० अजस० उवसमसम्मादिद्विभंगो । धुविगाएां उक्क० ऋणु० एत्थि ऋंतरं ।

२५६. मिच्छादिद्दी० मिद्रभंगो। सिएए० पंचिद्रियपज्जत्तभंगो। असएएी० चदु-श्रायु० तिरिक्खोघं। वेउव्वियछक्क-मणुसगिद-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० [ अणुक्क० ] श्रोघं। सेसाएं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अएंतकालं०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। आहार० मूलोघं। एवरि यम्हि अएंतकालं तिम्हि अंगुलस्स असंखेज्जदि-भागो। अएगहार० कम्मइगभंगो। एवं उक्कस्सयं अंतरं समत्तं।

२५७. सासादनमें तीन श्रायुत्रोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है।

विशंषार्थ—सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृप्ट काल छह त्राविल है। इसमें त्रायुकर्मके बन्धके दो त्रपक्ष काल सम्भव नहीं हैं। इसलिए तो यहाँ तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु श्रीर देवायु इन तोन श्रायुश्रोंके त्रमुत्कृप्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है श्रीर एक पर्यायमें श्रायुकर्मका दो बार उत्कृप्ट स्थितिबन्ध होता नहीं, इसलिए यहाँ उक्क तीनों श्रायुश्रोंके उत्कृप्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है।

२५८. सम्यग्मिण्यात्वमें सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यशःकीर्ति श्रीर श्रयशःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्ध-का श्रन्तर उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंके समान है। तथा ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—प्रथम दराइकमें कही गई सातावेदनीय आदि सम्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं और सम्यग्मिथ्यात्वका काल उपशमसम्यक्तक समान अन्तर्मुह्त है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपशमसम्यक्त्वके समान घटित हो जानेक कारण वह उपयमसम्यक्त्वके समान कहा है। इनके सिवा यहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनका सतत बन्ध होता रहता है। उसमें भी इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे उसका निषेध किया है।

२५९. मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सव प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है। संक्षी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। श्रसंक्षी जीवोंमें चार श्रायुश्रोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। वैकियिक छह, मजुष्यगति, मजुष्यगत्याजुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट श्रीर श्रजुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहृतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। तथा श्रजुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहृतं है। श्राह्मारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रोधमें जहाँ श्रनन्त काल कहा है वहाँ अङ्गुलका श्रसंख्यातवां भाग कहना चाहिए। श्रनाह्मारकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग कार्मण्काययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ।

२६०. नहराखाए पगदं । दुविधं—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० पंचणा०-चदुदंस० सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-तित्थय०-पंचंत० जह० हिदि० एत्थि श्रंतरं । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । एिदा-पचला-श्रसादा०-हस्स-रिद-श्ररिद-सोग-भय-दुगुं०--पंचिदि०--तेजा०-क०-समचदु०--वरण्ण०४-श्रगुरु०४-पसत्थिव०--तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-श्रजस०-एिमि० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेज्ञा लोगा । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । थीएिगिद्धितयं मिच्छनं श्रणंताणुवधि०४-इत्थि० जह० हिदि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेज्ञा लोगा । श्रज० जह० हिदि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेज्ञा लोगा । श्रज० जह० एग०, उक्क० वे ब्राविसाग० देसू० । हित्थवे० सादिरे० । एवं श्रवक० । एवरि श्रज० उक्क० पुन्वकोडी देसू० । एवं स०-पंचसंदा०-पंचसंघ०-श्रप्सत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे०-एचिचा० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेज्ञा लोगा । श्रज० जह० एग०, उक्क० वे ब्राविहसाग० सादि० तिरिण् पलिदा० देसू०। २६१. एगरयायु०-देवायु० जह० हिदि० [जह०] दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० श्रणंतकालं० । श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रणंतकालं० । तिरिक्खायु०

२६०. अब जधन्य अन्तर कालका प्रकरण है। उसकी अपेदा निर्देश दो प्रकारका है—ग्रोघ ग्रौर ग्रादेश । श्रोघसे पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, तीर्थंकर श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थित-बन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हर्त है। निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय. जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, वसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अधुभ, सुभग, सुखर, ब्रादेय, ब्रयशकीर्त ब्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार श्रौर स्त्रीवंद प्रकृतियोंक जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् इतं है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रप्ट श्रन्तर कुछ कम दो छ्यासठ मागर है। किन्तु स्त्रीवेदके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक दो छवासठ सागर है। इसी प्रकार ग्राठ कपायींक जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितियन्धका श्रन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि श्राठ कषायोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । नप् सकबेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगीत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हर श्रन्तर साधिक दो छथास**ठ सागर और कुछ कम तीन प**ल्य है।

२६१. नरकायुं और देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुं हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर

जह० द्विदि० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० बेसागरोवमसहस्साणि सादि० । अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । मणुसायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० अणंतकालं० । अज० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । वेउिव्वयछ० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । आज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० आणंतकालं० । अज० जह० एग०, उक्क० तेविद्दसागरोवमसदं । मणुसग०-मणुसाणु० जह० द्विदि० जह० अंतो०, अज० जह० एग०, उक्क० दो वि असंखेज्जा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिसभ० जह० दिदि० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० तिरिण् पलिदो० सादि० । आहार०२ जह० द्विद० जह० णात्थि अंतरं । अज० द्विद० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । उच्च० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

एक समय कम चूलक भवत्रहण्प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो हजार सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व है। मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम जुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रनन्त काल है जो ग्रसंख्यात पुरलपरिवर्तनप्रमाण है। ग्रजघन्य स्थितवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। वेक्रियिक छहके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम् हर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो ग्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तमप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यातपूर्वी श्रीर उद्योतके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। अजघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर दोनोंका ही उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक-प्रमाण है। चार जाति, स्रातप स्रीर स्थावर स्रादि चारके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ऋन्तर एक समय है और उत्कृष्ट ऋन्तर एक सौ पचासी सागर है। श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वज्रर्षभनाराच संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त-र्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर असंख्यात लोकप्रमाख है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण श्रादि बाईस प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध चएकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है। इनके श्रज-घन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म् हर्त उपशमश्रीणकी अपेचासे कहा है। तात्पर्य यह है कि जो जीव उपशमश्रेणिमें इन प्रकृतियोंका कमसे कम एक समयके लिए श्रीर श्रधिकसे श्रधिक श्रन्तर्मुहर्तके लिए श्रबन्धक होकर पुनः इनका बन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त उपलब्ध होता है। निद्रा श्रादि बत्तीस प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिवन्धका बन्ध कमसे कम अन्तर्मुहर्त कालके बाद होता है. क्यांकि अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मु हुर्त है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहुर्त कहा है श्रौर बादर पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मु हर्त है यह स्पष्ट हो है, क्योंकि इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्म् हुर्न है। मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हुर्त है, इसलिए स्त्यानगृद्धि तीन आदि नी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्तमुं हुर्न कहा है श्रौर बादर पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति ग्रसंख्यात लोक प्रमाण है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छ्यासठ सागर है, इसलिए इनके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट अन्तर कल कम दो ल्यासट सागर प्रमाण कहा है। मात्र स्त्रीवेद सप्रतिपत्त प्रकृति है, इसलिए इसका यह अन्तरकाल साधिक दो छ्यासठ सागर बन जानेसे वह उक्त प्रभाण कहा है। श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रीर प्रत्याख्यानावरण चार इन ब्राट कपायोंका यह ब्रन्तर काल ब्रपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर इसी मकार प्राप्त होता है। मात्र संयमासंयम श्रौर संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण होनेसे इनके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकीटि कहा है। नप्ंसक वेद ग्रादि सोलह प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम ग्रन्तम हर्त कालतक ग्रीर अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालतक नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इसका स्पष्टीकरण पहले किया ही है। तथा इनका अजघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम एक समय तक नहीं होता, और अधिकसे अधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य काल तक नहीं होता. इसलिए इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो छ्यासठ सागर तथा कुछ कम तीन पल्य कहा है। देवायु श्रीर नरकायुका जधन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है, इसलिए इनके जधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष कहा है श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवींका उत्रुप्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य और अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है यह स्पष्ट हो है। तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध क्षुल्लकभवग्रहण प्रमाण है। श्रीर इसमेंसे एक समय जघन्य स्थितिबन्धमें लगता है इसलिए इसके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर

एक समय कम चुल्लकभव प्रहर्ण प्रमाण कहा है। तथा त्रस पर्याप्तकी उत्कृष्ट कायस्थिति दो हजार सागर है और एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थित संख्यात हजार वर्ष है इतने कानुके भीतर तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध नियमसे नहीं होता। यहां एक ऐसा जीव लो जिसने तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबध किया है। इसके बाद वह कमसे त्रस पर्याप्त हो गया श्रौर श्रपनी कायस्थितिके भीतर उसने तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध नहीं किया। पनः वह पर्याप्त एकेन्द्रियोंमें संख्यात हजार वर्षतक परिभ्रमण करता रहा। इसके बाद वह त्रपर्याप्तकों में उत्पन्न होता है त्रौर तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध करता है, इसिलए यहां तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो हजार सागर कहा है। एक बार श्रायुबन्धके बाद पुनः दूसरी बार श्रायुबन्धमें कमसे कम श्रन्तमुहर्त काल लगता है, इसलिए तिर्यञ्चायुके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्न कहा है । तथा एक जीवके निरन्तर यदि तिर्यञ्चायुका बन्ध नहीं होता है तो सौ सागर पृथकत्व कालतक नहीं होता, इसके बाद वह नियमसे तिर्यञ्चायुका बन्ध करता है, इसलिए इसके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्तव प्रमाण कहा है। मनुष्यगतिका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसिलिए यहां मनुष्यायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। शेष खुलासा तिर्यञ्चायुके समान है। वैकियिक छहके श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तम् हुर्त है श्रीर जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है। तथा एकेन्द्रियों श्रीर विकलत्रयमें श्रनन्त कालतक परिश्रमण करते हए इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त, श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर दोनोंका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल कहा है। तिर्यञ्चगति आदि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध श्रमन्त काल तक नहीं होता श्रौर श्रज-धन्य स्थितिबन्ध एक सौ त्रेसठ सागर कालतक नहीं होता। इसीसे इनके जघन्य स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर एक सौ श्रेसट सागर कहा है। शेष खुलासा वैकिष्यिक षट्कके समान है। ऋग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगतिद्विकका बन्ध नहीं होता श्रौर इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है, इसीसे इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृप्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष स्पष्टी करण वैकियिकपट्कके समान है। सूक्ष्म जीवोंकी कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इनके चार जाति श्रादि नौ प्रकृतियोंका श्रोध जधन्य स्थितिबन्ध नहीं होता और इनका श्रजधन्य स्थितिबन्ध एक सौ पचासी सागर कालतक नहीं होता। इसीसे इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण और श्रजघन्य स्थितिबन्धका उरकृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर कहा है। एक जीव जो छठवें नरकमें बाईस सागर प्रमाण श्रायुके श्रन्तमें वेदक सम्यग्दिए हुश्रा। पुनः कुछ कम छ्यासट सागर काल तक वेदक सम्यक्तवके साथ रहकर सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो गया। पुनः कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण काल तक वेदक सम्यक्तवके साथ रहकर श्रन्तमें इकतीस सागरप्रमाण आयुके साथ नो ग्रैवेयकमें उत्पन्न हुन्ना। उसके एक सौ पचासी सागर काल तक चार जाति न्नादि प्रक्र-तियोंका बन्ध नहीं होनेसे इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है। तथा इसमेंसे प्रारम्भके बाईस सागर कम कर देने पर तिर्यञ्चगति ऋदि तीन प्रक्र-तियोंके त्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट त्रन्तर काल उपलब्ध होता है। शेष त्रन्तर कालका स्पष्टीकरण वैक्रियिकषटकके समान है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके श्रौदारिक शरीर श्रादि तीन प्रक-तियोंका श्रोध जधन्य स्थितिबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जधन्य स्थितिबन्धका उत्क्रष्ट

२६२. आदेसेण णेरइएसु पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०ओरालिय०-तेजा०-क०-ओरालि० अंगो०-वएण०४-अगुरु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत०
जह० अज० हिदि० एिथ अंतरं । थीणिगिद्धितियं मिच्छतं अएांताणुवंधि०४ जह०
हिदि० एिथ अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । इत्थि०एवंस०-दोगदि-पंचसंटा०-पंचसंघ०-दोआण०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सरअणादे०-णीचुच्चा० जह० हिदि० एिथ अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं
सा० देसू० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे० [-जस०-अजस०] जह० हिदि० एिथ अंतरं ।
अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दो आयु० जह० हिदि० एिथ अंतरं । अज०
हिदि० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देसू० । तित्थय० जह० हिदि० परि अंतरं । एवं पह-

अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है और मनुष्य सम्यग्दिष्टिके इनका बन्ध नहीं होता, इसिल्ए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य कहा है। शेष अन्तर कालका स्पष्टीकरण वैकियिकषद्कके समान है। संयमका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अर्ध-पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है, इसिल्ए श्राहारकिक्रके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा उद्यगोत्रका श्रिक्षकायिक और वायुकायिक जीवोंके बन्धका नहीं होता, इसिल्ए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२६२. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्ता-नुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। स्त्रीवेद. नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, त्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुम्बर, श्रनादेय, नीचगोत्र श्रीर उद्यगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। त्राज्ञचन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृद्दर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रगुभ, सुभग, सुस्वर श्रोर श्रादेय, यशःकीर्ति श्रोर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हर अन्तर अन्तर्मुहर्त है। दो आयुर्श्रोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्हाए अन्तर कुछ कम छह महीना है! तीर्थङ्कर प्रकृतिके जधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-

१. जह० श्रज ० जह० द्विदि० इति पाठः ।

माए । एवरि सगिहदी भाषिद्व्या । मणुसगिदितिगं सादभंगो । विदियादि याव छहि त्ति उक्कस्सभंगो । एवरि थीएगिद्धितियं मिच्छत्तं ऋएांताणुवंधि०४ जह० ऋज०जह० ऋंतो०, उक्क० तिरिष्ण-सत्त-दस-सत्तारस-बावीसं साग० देसू० । सत्तमाए एवं चेव ए। एवरि तिरिक्खगिद्-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-ए।चा० जह० ऋज० थीएगिद्धि-तियभंगो । मणुसगिदितिगं इत्थिभंगो ।

२६३. तिरिक्षेस पंचणा०-छदंस०-सादासा०-ग्रहक०-सत्तरणोक०-पंचिदि०-

मुं हूर्त है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा मनुष्यगित त्रिकका भङ्ग साता प्रकृतिके समान कहना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम तीन सागर, कुछ कम सात सागर, कुछ कम दस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम बाईस सागर है। सातवीं पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चानगृद्धित्रिकके समान है। तथा मनुष्यगितित्रिकका भङ्ग स्रीवेदके समान है।

विशेषार्थ —सामान्यसे नारिकयोंमें श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता है श्रीर ऐसे नारकी जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम व द्वितीय समयमें जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे यहाँ दो ऋाय और तीर्थंद्वर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। इनके इसके सिवा पाँच शानावरण आदि ४८ प्रकृतियोंका निरन्तर श्रजघन्य स्थितिबन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका भी निपंध किया है। नरकमें सम्यक्तवका जघन्य काल श्रन्तमु हूर्त है श्रीर उत्क्रष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है श्रीर सम्यग्दिएके स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्राठ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता. इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्म हर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। इसी दृष्टिको ध्यानमें रखकर यहाँ स्त्रीवेद श्रादि बाईस प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। उच्चगोत्रका सातवें नरकमें मिध्यादृष्टिके बन्ध नहीं होता. इसलिए इस श्रपेत्वासे इसके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा ये सब सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्चन्तर एक समय कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। प्रथम नरकमें यह व्यवस्था श्रविकल घटित हो जाती है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंका कथन सामान्य नारिकयोंके समान कहा है। मात्र जहाँ कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ प्रथम नरककी स्थितिको ध्यानमें रखकर अन्तर कहना चाहिए। तथा यहाँ मनुष्यगतित्रिकका बन्ध मिध्यादिए श्रीर सम्यग्-हृष्टि दोनोंके होता है. इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल साता प्रश्नुतिके समान कहा है। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक उत्कृष्टके समान अन्तर-काल होनेका कारण यह है कि इन पृथिवियोंमें ग्रसंक्षी जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता। जिन प्रकृतियोंके सम्बन्धमें विशेषता है वह त्रलगसे कही ही है सो विचार कर जान लेना चाहिए।

२६३. तिर्यञ्जोंमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, आठ कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र-

तेजा०-क०-समचदु॰-वएण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभगसुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-िएमि०-पंचंत० जह० हिदि० जह० अंतो०, उक्क०
आसंस्रेड्जा लोगा। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। थीएगिद्धितयं मिच्छत्तं
आणंताणुवंधिचदुक्कं जह० हिदि० एगएगाव०भंगो। अज० जह० एग०, उक्क०
तिरिए पिलदो० देसू०। एवं इत्थिवे०। अपच्चक्खाणा०४-एगवुंस-चदुजादि०आरालि०-पंचसंठा०-आरालि०अंगो०-अस्संघ०-आदाव०-अपसत्थ०-थावरादि०४दूभग-दुस्सर-आणादे० जह० हिदि० एगएगाव०भंगो। अज० हिदि० जह०
एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०। तिरिए आयु० जह० हिदि० एथि अंतरं। अज०
जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देसू०। तिरिक्खायु० जह० हिदि० जह०
खुद्दा० समयू०, उक्क० पिलदो० असं०। अज० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी
सादि०। वेजिन्यछ०-मणुसग०-मणुसाणु० आंघं। उच्चा० मणुसाणु०भंगा। तिरिक्खाग०-तिरिक्खाणु०-एगिचागो०-उज्जा० जह० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० आणंतकालं०। अज० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०।

संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, त्राशुभ, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, यशःकीति, त्रायशःकीति, निर्माण श्रीर पाँच ऋन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्न है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। त्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर अन्तर्मृहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य स्थितबन्ध-का अन्तर झानावर एके समान है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्क्रप्र अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल जानना चाहिए। ग्रप्रत्याख्यानावरण चार, नपंसकवेद, चार जाति, श्रौदारिक शरीर, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, श्रातप, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर त्रादि चार, दुर्भग, दुस्वर श्रीर श्रनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तीन श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रान्तरकाल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्हुए श्रन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम तीसरा भाग है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम शुक्लकभवग्रहण्यमाण है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर पत्यके श्रसंख्यातर्वे भाग-प्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है। वैकियिक छह, मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वीके जघन्य और श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। उद्यगोत्रके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तर मनुष्यानुपूर्वीके समान है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी. नीचगोत्र श्रीर उद्योतके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्हर् अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रत परिवर्तन प्रमाग है। श्रजघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि हैं।

विशेषार्थ - तिर्यञ्जोमें बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंका उत्हृष्ट अन्तर काल असंख्यात

२६४. पंचिदियतिरिक्त०३ जह० द्विदि० जक्क०भंगो । अज० अणुक्क०भंगो । एवरि तिरिक्तायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभ० समयू०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । पज्जत्त-जोणिणीसु जह० द्विदि० जह० एत्थि अंतरं । पंचिदियतिरिक्तअपज्ज० सन्वपगदीणं जह० अज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । एवरि तिरिक्तायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभ० समयू०, उक्क० अंतो० । अज० जह० उक्क० अंतो० । मणुसायु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें पाँच ब्रानावरण श्रादि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चोंमें वेदक सम्यक्त्वका काल कुछ कम तीन पल्य है इसलिए इनमें स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्राठ प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। यहाँ स्त्रीवेदकी स्थिति स्त्यानगृद्धिके समान है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर स्त्यानगृद्धि तीनके समान कहा है। संयमासंयमका काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है श्रीर मनुष्योंमें वहीं उत्पन्न हुए सम्यक्त्वका काल भी इतना ही है इसलिए श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रादि इकतीसके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण कहा है। तीन श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है तथा श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्चोंमें जो निरन्तर एकेन्द्रियोंमें परिश्रमण करते रहते हैं उनमें तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितबन्ध कमसे कम एक समय कम श्रुक्तकभवग्रहणके बाद श्रीर श्रधिकसे श्रधिक पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कालके वाद नियमसे होता है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम चुक्तकभवग्रहण्यमाण श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२६४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्रुष्टके समान है श्रीर अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल अनुत्रुष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम चुल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्रुष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्रुष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्रुक्तक भवग्रहणप्रमाण है और उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य स्थितवन्धका अप्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितवन्धका अघन्य श्रीर उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है।

विशेषार्थ--पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। परन्तु तीन पत्यकी आयु प्राप्त होनेके बाद जीव नियमसे देव होता है। इसीसे यहाँ तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सामान्यसे पूर्वकोटि पृथक्त्व कहा है। इसमें पूर्वकोटि पृथक्त्व कालके प्रारम्भमें और अन्तमें तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध कराके यह अन्तर काल ते आना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२६५. मणुस०३ पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वणण्०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० जह० द्विदि० णित्थ अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० । थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवि४०४ जह० द्विदि० णित्थ अंतरं । अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तिणिण पितदो० देसू० । एवं इत्थि० । णविर अज० एग० । अद्धक० जह० णित्थ अंतरं । अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देसू० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-देवगिद-पंचिदि०-वेउन्वि०-समचदु०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-उचा० जह० द्विद० णित्थ अंतरं । अज० नह० एग०, [उक्क०] अंतो० । णवुंस०-तिरिक्षय-मणुसगदि-चदुजादि-ओरा-लि०-पंचसंटा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अपपत्थ०-थाव--रादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विद० णित्थ अंतरं । अज० द्विद० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोद्वितभागं देसू० । मणुसायु० जह०

२६४. मनुष्यत्रिकमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रौर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तरमु हूर्त हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी चारकं जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य और श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है। श्राट कपार्योके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। त्राजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य क्रन्तर क्रन्तर्म् ह्वर्त है और उत्कृष्ट क्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। साता वेदनीय, ग्रसाता वेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्कोपाङ्ग, देवानु पूर्वी, परघात, उल्लास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रभ, श्रश्भ, सुभग, सुखर, आदेय, यशकीर्ति, श्रयशक्तिं श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियाँके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हर् श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार जाति, श्रीदारिक शरीर, पाँच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छुह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर ब्रादि चार, दुर्भग, दुःखर, ब्रनादेय ब्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अज्ञेयन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि हैं। तीन श्रायश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। मनुष्यायके जधन्य स्थितिबन्धका अधन्य ऋतर

१. मुलपतौ द्विदि० जह० सम्बि इति पाठः।

हिदि० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पुन्वकोडिपुथत्तं । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी सादि०। पज्जत्त-जोणिणीसु मणुसायु० जह० हिदि० णित्थ अंतरं । अज० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी सादि०। णिरयगदि-णिरयाणु० जह० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । अज० हिदि० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०। आहार०२ जह० हिदि० णित्थ अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं ।

२६६. मणुसञ्चपज्जत्ते धुविगाणं जहः अजः णित्थि अंतरं। तिरिक्खायुः जहः हिदिः णित्थि अंतरं। अजः जहः उक्कः अंतोः। मणुसायुः जहः हिदिः जहः खुदाभः समयूः , उक्कः अंतोः। अजः जहः उक्कः अंतोः। सेसाणं जहः हिदिः णित्थि अंतरं। अजः जहः एगः, उक्कः अंतोः।

एक समय कम चुल्लक भवग्रहण्यमाण है और उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहृतं है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि वर्षवमाण है। किन्तु पर्याप्त और योनिनी मनुष्योंमें मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर क्रंत्रहे हैं और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। नरकगित और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एवंकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। श्रज्ञघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहृते है और उत्कृष्ट श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहृते है और उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है।

विशंषार्थ—मनुष्यत्रिकमें कुछ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपकश्रेणिमें होता है श्रीर जिनका चपकश्रेणिमें नहीं होता उनमेंसे चार श्रायुत्रोंको छोड़कर शेषका श्रसंकीचर मनुष्यके भवके प्रथम श्रीर द्वितीय समयमें होता है, इसिलए यहाँ जघन्य स्थितिबन्धमें श्रन्तर कालका निषेध किया है। शेष श्रन्तर कालका विचार सुगम है।

२६६. मनुष्य अपर्याप्तकों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के जघन्य और अजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अज-घन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। मनुष्यायुके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम चुल्लक भवश्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु -हुर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। शेष प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त है।

विशेषार्थ - जो असंबी जीव मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होने के प्रथम और द्वितीय समयमें दो आयुके बिना शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसिलए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरका निषेध किया है। तथा जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका इसके वाद निरन्तर अजधन्य स्थितिबन्ध होता रहता है इसिलए इनके अजधन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है। परन्तु इनके सिवा जो सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं उनका अदल बदलके बन्ध होना सम्भव है, इसिलए उनके अजधन्य स्थितिबन्धका

२६७. देवेसु तित्थय॰ जह॰ हिदि॰ जह० अंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा॰ देसू॰। अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अंतो॰। सेसाएं िएरयोधं। एवरि सग-हिदी॰। भवए०-वाएवेंत० पढमपुढिवर्भगो। एवरि सागरो॰ सादि॰ पिलदो॰ सादि॰। जोदिसिय याव सन्वह ति उक्कस्सभंगो। एवरि थीएगिद्धि॰३-मिन्छ०-अएंताएवंधि॰४ जह० अज॰ हिदि॰ जह०अंतो॰, उक्क॰ अपएएएो हिदी॰।

२६८.एइंदिए तिरिक्ख०४ [जह०] जह० श्रंतो॰, उक्क॰ श्रणंतकालं० श्रंगुलस्स श्रसं० संखेजाणि वाससहस्साणि श्रसंखेजा लोगा श्रंतोग्र॰।श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो॰ यथासंखाए एइंदि०-वादर-वादरपज्जत-सुहुम-सुहुमपज्जताणं। तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पलिदो॰ श्रसंखे०। श्रज० श्रणुक्क०-

श्रन्तर काल कमसे कम एक समय श्रीर श्रधिकसे श्रधिक श्रन्तर्मुद्वर्त उपलब्ध हो जाता है, इसलिए शेप प्रकृतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुद्वर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

२६७. देवों में तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। तथा शेष प्रकृतियों के जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर नारिकयों के समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। भवन वासी श्रीर व्यन्तर देवों में प्रथम पृथिवीके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि साधिक एक सागर श्रीर साधिक एक पत्य कहना चाहिए। ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थसिद्धि तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है।

िश्षार्थ — देवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अन्यतरके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है, इसलिए यहाँ जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त है यह स्पष्ट हो है। मूळमें शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर नारिकयोंके समान कहकर अपनी स्थिति
कहनेकी स्चना की है सो इसका यह अभिप्राय है कि जिन प्रकृतियोंका मिथ्यादिष्ट और
सासादनदिष्टिके ही बन्ध होता है उनका नौष्रैवेयक तक, तिर्यञ्चगित आदिका सहस्रार कल्प
तक और एकेन्द्रिय जाति आदि तीनका ऐशान कर्प तक बन्धका विधान करके इनका अन्तर
काल इस हिसाबसे प्राप्त करे। शेष कथन सुगम है।

२६८. एकेन्द्रियों में एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, वादर पर्याप्त एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय श्रीर सूदम पर्याप्त एकेन्द्रियों तिर्यञ्चगति चतुष्ककं जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर मुंहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कमसे श्रन्तत काल, श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागध्रमाण, संख्यात हजार वर्ष, श्रसंख्यात लोकप्रमाण श्रीर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। तिर्यञ्चायुके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुक्षक भवश्रहण्यप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका भङ्ग श्रनुत्कृष्टके समान है। तथा श्रेष प्रकृतियांका मङ्ग

१. मूलप्रती म्रज० जइ० द्विदि० इति पादः।

भंगो। संसाणं उक्कस्सभंगो। बाद्रे तिरिक्खायुग० एइंदियभंगो। सुहुम-बाद्रपज्जत्ते तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० णित्थ श्रंतरं। सेसं उक्कस्सभंगो। श्रपज्जत्ता० तिरिक्खाश्रपज्जत्तभंगो। सुहुमे तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पित्तदो० श्रसंखे०। श्रज० श्रणुक्क०भंगो। सेसाणं उक्कस्सभंगो। सञ्चाणं मणुसायु० जह० द्विदि० णित्थि श्रंतरं। श्रज० द्विदि० पगदिश्रंतरं।

२६६.वीइं०-तीइं०-चदुरिं० पज्जत्तापज्जत्ता • उक्तस्सभंगो । एवरि तिरिक्लायु० जह • जह • खुद्दाभव • समयू॰, उक्त ॰ द्विदि० । पज्जत्ते • जह • द्विदि० एतिथ अंतरं । अज • द्विदि० अणुक्त०भंगो ।

२७०. पंचिंदिय०२ खवगपगदीणं तित्थयरस्स जह० द्विदि० णित्थि श्रंतरं । अज० श्रोघं । णिदापचला-असादा०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-देवगिद--

उत्कृष्टके समान है। बादरोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। सूदम जीवोंमें श्रीर बादर पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर काल नहीं है। तथा शेष भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्रपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। सूदम एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुञ्जक भवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा श्रजघन्य स्थितवन्धका भङ्ग श्रमुत्कृष्टके समान है। तथा श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इन सबके मनुष्यायुके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। तथा श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। तथा बादर एकेन्द्रियोंमें अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर श्रङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण, बादर पर्यात एकेन्द्रियोंमें संख्यात हजार वर्षप्रमाण, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोकप्रमाण और सूक्ष्म पर्यातकोंमें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इन सबके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२६९. द्वीन्द्रियं, त्रीन्द्रियं, चतुरिन्द्रियं और इनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियांके जधन्य और अजधन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्षायुके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है। इनके पर्याप्तकोंमें जधन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है तथा अजधन्य स्थितिबन्धका अन्तर अञ्चत्कृष्के समान है।

२७०. पञ्चेन्द्रयद्विकप्रें चपक प्रकृतियोंके श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल श्रोधके समान है। निद्रा, प्रचला, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक

पंचिदि०--वेडिव्वय-तेजा०-क०---समचदु०--वेडिव्व०अंगो०--वएण०४-देवाणु०-अगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-अजस०-िएमि०
जह० हि॰ जह० अंतो०, उक्क० कायिहिदी० | अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० |
एविर देवगिद०४ अज० उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० | ऐरइय-देवायु० जह०
हिदि० जह० दसवरससहस्साणि सादि०, उक्क० कायिहिदी० | तिरिक्ख०-मणुसायु०
जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० कायिहिदी० | अज० सव्वाणं उक्क०भंगो |
पज्जत्तगे तिरिक्ख-मणुसायु० जह० एत्थि अंतरं | अज० पर्गादअंतरं | आहार०२
जह० एत्थि अंतरं | अज० जह० अंतो०, उक्क० कायिहिदी० | सेसाणं उक्कम्स-भंगो | पंचिदियअपज्जत्त० तिरिक्ख-मणुसायु० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क०
अंतो० | अज० जह० उक्क० अंतो० | सेसं उक्कस्सभंगो |

शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वो, त्रगुरुलघुचतुष्क. प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क. स्थिर, त्रस्थिर, शुभ, श्रश्चभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जधन्य स्थितियन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्तर्मुहर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थिति-वन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्ककं श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। नर-कायु ग्रौर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य भ्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट ग्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तिर्यञ्चायु ग्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तथा सबके श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। पर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चाय श्रौर मनुष्यायुक्ते जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तर प्रकृति-वन्धके श्रन्तरके समान है। श्राहारकद्विकके जघन्यस्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका भक्क उत्कृष्टके समान है। पञ्चिन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायुके जघन्यस्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणुप्रमाण है श्रीर उत्कृप्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृप्ट श्रन्तर श्रन्त-र्मुहुर्त हैं। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्ट के समान है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवांमें चपक प्रकृतियों श्रीर तीर्थं इर प्रकृतिका जघन्य स्थितवन्ध चपकश्चेणिमें होता है, इसिलए इनके अजघन्य स्थितवन्ध विशुद्ध परिश्वास्त जावन्य स्थितवन्ध किया है। यहाँ निद्रा श्रादि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध विशुद्ध परिणामोंसे असंश्री जीवके होता है, इसिलए इनके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है। यहाँ कायस्थितिक प्रारम्भमें श्रीर अन्तमें असंश्रियोंमें उत्पन्न कराकर उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए। देवगित-चतुष्कका देवोंके श्रीर नारिकयोंके वन्ध नहीं होता, इसिलए इनके अजघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। मात्र इनके सिवा निद्रादि श्रेष प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितके बन्धमें अधिक अन्तर्मृहूर्तका अन्तर पढ़ता है, इसिलए इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिक बन्धमें अधिक अन्तर्मृहूर्तका अन्तर पढ़ता है, इसिलए इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिक बन्धमें अधिक अन्तर्मुहूर्तका इन्तर पढ़ता है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

२७१. पुढविका० तिरिक्खायु० एइंदियभंगो । सेसं उक्कस्सभंगो । एवं पंच-कायाणं । तस०२ पंचिंदियभंगो । एवरि सगद्विदी भाणिद्व्वा । तसत्रपज्जत्त० पंचिं-दिगत्रप्रजत्तभंगो ।

२७२. पंचमण १ -पंचवचि विणा १ - एवदंसणा १ - मिच्छत्त-सोलसक १ - भय-दुगुं १ -- चदुत्रायु १ -- तिरिणसरी १ ९ -- श्राहा १ ० श्रंगो ० -- वएण १ ४ -- श्रगु १ -- उप १ -- रिणमि १ -- तिर्थय ० -पंचंत १ जह १ श्रज १ एत्थि श्रंतरं । एवरि विच जोगि १ - श्रसच्च मोस १ पंचणा १ -- एवदंस १ -- मिच्छत्त-बारसक १ -- भय-दुगुं ० -तेजा १ -- क १ -- वएण १ ४ -- श्रगुरुल हु० -- उप घा० -- रिणमि १ श्रज १ जह १ एग १ , उक १ श्रंतो १ । सेसाणं जह १ एत्थि श्रंतरं । श्रज १ जह १ एग १ , उक १ श्रंतो १ ।

२७३. कायजोगीसु खवगपगदीएां वेडिव्वयद्यक-तित्थय॰ जह० एात्थि अंतरं। अज्ञ हिदि० जह० एग॰, उक्क॰ अंतो०। एएरय-देवायु॰ जह० अज० एात्थि

२७१. पृथिवीकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। शेष प्रकृतियों-का भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पाँच कायवाले जीवोंके जानना चाहिए। त्रस श्रीर त्रस पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थित कहनी चाहिए। त्रस श्रप्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

२७२. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शना-वरण,मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, चार श्रायु, तीन शरोर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग. वर्ण-चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रौर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि वचनयोगी श्रौर श्रसत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात श्रौर निर्माण प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थित-बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है।

विशेषार्थ — यहाँ प्रथम द्राइकमें कही गई झानावरणादि प्रकृतियों में से कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका जधन्य स्थितिबन्ध च्रापकश्रेणिमें होता है और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका जधन्य स्थितिबन्ध संयमके श्रीममुख हुए मिथ्यादृष्टि, श्रसंयतसम्यग्दृष्टि या संयतासंयतके होता है, इसलिए इनके जधन्य श्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। मात्र वचनयोगी श्रीर श्रज्भयवचनयोगी जीबोंमें पाँच द्र्शानावरण श्रादि प्रकृतियोंका जधन्य श्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिबन्ध होन्द्रिय पर्याप्तके होता है, इसलिए इनके श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहृतं प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं श्राती, इसलिए यह उक्त प्रकारसे कहा है। यहाँ चार श्रायुश्रोंके जधन्य श्रीर श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है यह स्पष्ट ही है।

२७३. काययोगी जोवोंमें चपकप्रकृतियाँ वैक्रियिक छह श्रौर तीर्थङ्कर इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। नरकायु श्रौर देवायुके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्ध-

श्रंतरं। तिरिक्खायु॰ जह॰ द्विदि॰ तिरिक्खोघं। श्रज॰ श्रणुकस्सभंगो। मणुसा॰ मूलोघं। तिरिक्खगदि०४ एइंदियभंगो। मणुसग०-मणुसाणु० जह॰ जह० श्रंतो०, श्रज० जह० एग०, उक्क० दोएएं पि श्रसंखेज्जा लोगा। एवं उच्चा०। एवरि जह० एग०, सेसाएं जह० द्विदि० जह॰ श्रंतो०, उक्क॰ श्रसंखेज्जा लोगा। श्रज॰ जह० एग०, उक्क॰ श्रंतो०।

२७४. त्रोरालियका० खवगपगदीणं ऐरइय-देवायु॰-त्राहारदुग-तित्थय० जह० श्रज० एत्थि श्रंतरं । सादासादा०-पुरिस॰-वेजिव्यव्यक्क-जसिग॰ जह० एत्थि श्रंतरं । श्रज॰ [जह०] एग०, उक्क० श्रंतो॰ । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० द्विदि॰ एत्थि श्रंतरं । श्रजं॰ पगदिश्रंतरं । तिरिक्खगदि०४ जह० द्विदि० जह० श्रंतो॰, उक्क० तिरिएए वाससहस्साणि देस्॰। श्रज० जह० एग०, उक्क श्रंतो० । सेसाएं जह० जह०

का अन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चायके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल अनुत्कृएके समान है। मनुष्यायके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल मूलोधके समान है। तिर्यञ्चगित चारके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है। मनुष्यगित और मनुष्यगित और मनुष्यगित अप्रेर मनुष्यगितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनोंका ही असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार उच्चगोत्रका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुं हुत्र है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुं हुत्र है।

विशेषार्थ—काययोगी जीवोंके प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थिति-वन्ध ज्ञपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषंध किया है। परन्तु जो जीव काययोगमें उपशमश्रेणिमें इनका कमसे कम एक समयके लिए श्रीर श्रिधकसे श्रिधिक अन्तर्मु हर्तके लिए श्रवन्धक होकर श्रीर मरकर देव होनेपर काययोगके सद्भावमें ही पुनः इनका बन्ध करने लगता है उसके इनके श्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२७४. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें चपक प्रकृतियाँ, नरकाय, देवायु, आहारकद्विक श्रीर तीर्थं क्वर प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पुरुषवेद, वैक्रियिक छह श्रीर यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुँ हुर्त है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान है। तिर्यञ्चाति चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुँ हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हं और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुँ हुर्त है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हं और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुँ हुर्त है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुँ हुर्त है

१. भ्रज० जह० पगदि—इति पाठः ।

श्रंतो॰, उक्क० वावीसं वाससहस्साणि देस्०। श्रज॰ जह॰ एग०, उक्क० श्रंतो०। २७५. श्रोरालियमि० उक्कस्सभंगो। केण कारणेण उक्कस्सभंगो ? येण बादर- एइंदिए वि श्रधापवत्तो वा से काले सरीरपज्जत्ती जाहिदि त्ति वा सामित्तं दिएणं तेण कारणेण उक्कस्सभंगो। एवरि दो श्रायु० तसश्रपज्जत्तभंगो।

श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है।

विशंपार्थ — श्रौदारिककाययोगमें त्तपक प्रकृतियाँ, श्राहारकद्विक श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृ-तियोंका जघन्य स्थितवन्ध चपकश्रेणिमें होता है। तथा इसके सिवा अन्यत्र इस योगमें त्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धके त्रन्तर-कालका निषेध किया है। इस योगमें नरकाय और देवायके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर-काल नहीं है यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय, पुरुषवेद श्रीर यशःकीर्तिका जघन्य स्थिति-बन्ध चपकश्रेणिमं होता है. इसलिए यहाँ इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है। वैकियिक छहका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविश्व असंबीके हाता है पर इसके योगपरिवर्तन होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके भी जघन्य स्थितिवन्धके अन्तर कालका निपेध किया है। तथा ये सब प्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय श्रौर उत्दृष्ट ग्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त कहा है। तिर्यञ्चगतिचतुष्कका जघन्य स्थितबन्ध त्रक्षिकायिक त्रौर वायुकायिक जीवोंके होता है त्रौर वायुकायिक जीवोंमें त्रौदा-रिक काययोगका उत्कृप्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है। शेप प्रकृतियोंका जधन्य स्थितिबन्ध बादरप्रथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंके भी होता है श्रौर वहाँ श्रौदा-रिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। इसलिए यहाँ शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है। शेष कथन सगम है।

२७४. श्रीदारिक मिश्रकाययोगमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है। यहाँ उत्कृष्टके समान भङ्ग किस कारणसे हैं ? यतः बादर एकेन्द्रिय जीवमें भी श्रधः प्रवृत्त होता है श्रथवा तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त करेगो उसे जधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है, इस कारणसे उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि दो श्रायुर्श्नोको भङ्ग त्रसन्त्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—श्रीदारिक मिश्रकाययोगमें उत्हुए स्थितिवन्धके अन्तरकालका विचार दो प्रकारसे किया है। बादर एकेन्द्रिय जीवके भी वह प्रकार सम्भव है, इसिलए यहाँ भी सब प्रकृतियोंके जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल उत्कृष्टके समान जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मात्र यहाँ बन्धको प्राप्त होनेवाली तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायुके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है। जिसका निर्देश मूलमें श्रलगसे किया हो है। बात यह है कि श्रप्यात श्रवस्थाके बाद भवान्तरमें भी श्रीदारिक मिश्रकाययोगका सातत्य बना रहता है, इसिलए अस अपर्याप्तकों उक्त दोनों श्रायुश्रोंके जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल कह श्राये हैं उसी प्रकार वह यहाँ भी बन जाता है।

२७६. वेउव्विय०-वेउव्वियमि० उक्कस्सभंगो । त्राहार०-त्राहारमिस्स० मण्-जोगिभंगो । कम्मइगका० उक्कस्सभंगो ।

२७६. वैकियिक काययोग और वैकियिक मिश्र कायययोगमें उत्कृष्टके समान भक्क है। आहारक काययोग और ब्राहारक मिश्रकाययोगमें मनोयोगी जीवोंके समान भक्क है। तथा कार्मणकाययोगमें उत्कृष्टके समान भक्क है।

२७७. स्त्रीवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, तीर्थंकर श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। निद्धा,प्रचला, श्रसाता वेदनीय,हास्य,रति, श्ररति, शोक,भय,जुगुप्सा,पञ्जेन्द्रिय जाति, तेजसशरीर,कार्मण शरीर, समचत्रसारंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रश्म, समग्र, सस्यर, श्रादेय श्रयशःकीर्ति, श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर् अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सी पत्य पृथक्त है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, ग्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्जानपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, ग्रनादेय श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल उत्कृष्टके समान है। ग्राठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तमु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर सौ पर्य पृथक्त्व है। ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य ग्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। साता वेदनीय, पुरुपवेद, यशकीर्ति श्रीर उचगोत्रके जधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजधन्य स्थितियन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। नरकायुका भन्न उत्कृष्टके समान है। तिर्य-श्चायु श्रौर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल श्रतुत्कृष्टके समान है। देवायुके जघन्य स्थितियन्घका जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट श्रन्तर सौ पत्य पृथक्त्व है। तथा श्रजधन्य स्थितिबन्धका

मूबप्रतौ सुस्तर० भ्रादा० गिमि० भ्रादे• अइ० इति पाठः ।

त्रणु॰भंगो । वेउन्वियञ्जक०-तििएणुजा॰-सुहुम०-त्रपञ्ज०-साधार॰ जह॰ अज० उक्क॰भंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० अज० उक्क०भंगो । आहार०२ जह० द्विदि० एत्थि श्रंतरं । अज० जह० श्रंतो॰, उक्क॰ कायद्विदी॰ ।

२७८. पुरिस॰ पंचणा॰-चदुदंस॰-चदुसंज॰-पंचंत० जह० अज० एिथ श्रंतरं। थीणिगिद्धि॰ ३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि॰ ४-इत्थि॰-एावुंस०-पंचसंटा॰-पंचसंघ०-अप्प-सत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० जह० अज० उक्कस्सभंगो। णिद्दा-पचला-असादा०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वग्ण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-अणादे०--अजस०-णिमि० जह० द्विदि० उक्कस्सभंगो। अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। [अद्दक०

श्रन्तर काल श्रमुत्कृष्टके समान है। वैकियिक छह, तीन जाति, सद्दम श्रपर्याप्त श्रौर साधारण प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। ममुष्यगति पञ्चकके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त मूँ हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है।

विशेषार्थ स्त्रीवेदमें प्रथम दग्डकमें कही गई प्रश्नितयोंका जघन्य स्थितिवन्ध स्त्रपक-श्रेणीमें होता है श्रीर इसके सिवा अन्यत्र श्रजघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निपेध किया है। मात्र तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध उपशम श्रेणीमें प्राप्त होता है पर यहाँ इसके भी जघन्य और अजधन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इसका भी विषेध किया है। स्रीवेद की उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्यपृथक्त्वप्रमाण् है । जिस असंशी स्त्रीवेदी जीवने इसके प्रारम्भ में श्रीर अन्तमें जघन्य स्थितिवन्ध किया श्रीर मध्यमें श्रजधन्य स्थितिवन्ध किया उसके दुसरे दण्डकमें कही गई निदा श्रादि प्रशतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सौ पत्यप्रथक्तव उपलब्ध होता है इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। ब्राठ कपायोंके जघन्य स्थितबन्धका उत्क्रप्ट अन्तर इसी प्रकार ले श्राना चाहिये। तथा संयमासंयम और संयमका उत्कृप काल कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे यहाँ श्राठ कपायोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। क्योंकि संयमासंयममें श्रप्रत्याख्यानावरण चारका श्रीर संयममें प्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता। सातावेदनीय श्रादि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध त्तपकश्रेणिमें उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके अन्तर-कालका निषेध किया है। फिर भी ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ है इसीलिए इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालके उपलब्ध होनेमें कोई वाधा नहीं श्राती । सामान्यतः प्रतिपन्न प्रकृ-तियोंके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्महर्त प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रकारसे कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२०८. पुरुषवेदमें पाँच श्वानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य और श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानु-बन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, नपुंसकवेद, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्यर, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। निद्रा, प्रचला, श्रसातावेदनीय, हास्य, रित, श्रर्रात, शोक, भय, जुगुष्सा,

जि॰ जह॰ त्रंतो॰, उक्क॰ सागरोवमसदपु॰। अजि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ पुन्वकोडी देसू॰। ] सादावे॰-पुरिस॰-जस॰-तित्थय॰-उच्चा॰ जह॰ एत्थ अंतरं। अजि॰ हिदि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अंतो॰। णिरयायु॰ उक्क॰भंगो। तिरिक्ख-मणुसायु॰ जह॰ हिदि॰ एत्थि अंतरं। अजि॰ अणुक्क॰भंगो। देवायु॰ जह॰ जह॰ दसवस्ससहस्साणि सादि॰, उक्क॰ कायहिदी॰। अजि॰ हिदि॰ पगिद्अंतरं। णिरयगदि-चदुजा०-णिरयाणु॰-आदाव-थावरादि०४ उक्कस्सभंगो। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु॰-उज्जो॰ जह॰ अजि॰ उक्कस्सभंगो। मणुसगदि-पंचगस्स जह॰ अजि॰ उक्कस्सभंगो। देवगदि॰४ जह॰ अजि॰ उक्कस्सभंगो। आहार॰२ जह॰ एत्थि अंतरं। अजि॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ कायहिदी॰।

पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुत्वध् चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रश्म, समग, सुखर, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्राठ कपायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रौर उत्कृष्ट ग्रन्तर सी सागर पृथक्त्व है। श्रजघन्य स्थितवरणका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। सातावेदनीय, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, तीर्थङ्कर श्रौर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्मुहर्त है । नरकायुके जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्जाय श्रौर मनुष्यायके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल ग्रनुत्कृष्टके समान है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितप्रमाण है। श्रजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है। नरकगति, चार जाति, नरक-गत्यानुपूर्वी, त्रातप ग्रीर स्थावर त्रादि चार प्रकृतियोंके जधन्य श्रीर ग्रजधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्क्रप्टके समान है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानपूर्वी श्रीर उद्योत प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। देवगतिचतुष्कके जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर उत्क्रप्रके समान है। आहारकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमास है।

विशेषार्थ — पुरुषवेदमें पांच झानावरण श्रादि प्रथम दग्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपकथ्रेणिमें अपने अपने वन्धके अन्तमें होता है। अन्यत्र अजघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। सातावेदनीय आदि पांच प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपकथ्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका तो निपंध किया है पर तीर्थं प्रकृतिके सिवा इनके समितिपच प्रकृतियाँ होनेके कारण इनके अजघन्य स्थितिबन्धके प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती इसलिये उसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त कहा है।

२७६. णवुंस० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०पंचंत० जह० अज० णित्य अंतरं। थीणिगिद्धि० ३-िमच्छ०-अणंताणुवंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अण्सत्यवि०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० हिदि० ओघं। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू०। णिदा-पचला-असादा०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगुरू०४-पसत्यवि०-तस०४-थिराथिर-सुभा-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सादा०-पुरिस०-जस० जह० अज० ओघं। दो आयु०-वेजिवयछक०-मणुसग०-मणुसाणु० ओघं। तिरिक्खायु० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। अज० ओघं। देवायु० तिरिक्खायं। तिरिक्खायं० तिरिक्खायं०। तिरिक्खायं० जह० अणंतकालं०।

तथा उपशमश्रेणिमें मरणकी अपेक्षा तीर्थक्कर प्रकृतिके अज्ञधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तात्पर्य यह है कि जो उपशमश्रेणिमें एक समयके लिए अवन्धक होकर मरता है और देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके एक समय अन्तरकाल उपलब्ध होता है और जो अन्तर्मुहुर्त अवन्धक होकर मरता है और देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके अन्तर्मुहुर्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है। आहारकद्विकका भी जधन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें उपलब्ध होता है। इसलिए इसके जधन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा शेष कथन स्पष्ट ही है।

२७६. नपुंसकवेदमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर श्रनादेय श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध का श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। निद्रा, प्रचला, श्रसातावेदनीय, हास्य, रित, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र-वर्णचतुष्क, ब्रागुम्लघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्महर्त है। सातावेदनीय, पुरुषवेद श्रीर यशःकीर्तिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। दो त्रायु, वैकियिक छुह, मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल एक समय कम चुल्लकभवग्रह्ण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त है। अजधन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओधके समान है। देवायके जधन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्जीके समान है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्ज-गत्यातुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर-म् इर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रजघन्य स्थितियनधका श्रन्तर श्रनुत्कृष्टके

स्रज ० अणु ॰ भंगो । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ जह ॰ श्रोघं । अज ॰ अणु ० भंगो। स्रोरालि ० न्योरालि ० स्रंगो० - वज्जिरसभ० [जह ॰] स्रोघं । स्रज ० जह ॰ एग०, उक्क ० पुन्वकोडी देम् ० । स्रद्धक ० जह ० स्रज स्रोघं। स्राहार ०२ जह ० द्विदि० एत्थि स्रंतरं । स्रज ० स्रोघं । तित्थय ० उक्कस्सभंगो ।

२८०. अवगदवे० सगपगदीणं जह० द्विदि० सिथ श्रंतरं। अज० जह० उक्क० श्रंतो०।

२८१. कोधादि०४ खवगपगदीएां चदुत्रायु॰-आहार॰२ जह० अञ० एास्थि

समान है। चार जाति, श्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। श्राज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्राजुत्कृष्टके समान है। श्रीदारिक शारीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ श्रीर वर्ज पमनाराचसंहननके जघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। श्राज्ञघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्राठ कपायोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका श्रन्तर श्रीघके समान है। श्राहारकिकके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्राज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। तीर्थं हर प्रकृतिके अधन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है।

विशेपार्थ — नपुं सकवेदमें प्रथम दग्डकमें कही गई पांच हानावरण श्रादि प्रकृतियों के ज्ञान्य श्रीर श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धके श्रन्तरकालके न होनेका स्पष्टीकरण जिस प्रकार पुरुषवेदमें कर श्राये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। नपुं सकवेदमें सम्यक्त्यका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है श्रीर सम्यक्त्वके सङ्गावमें स्त्रीवेद श्रादि दृसरे दग्डकमें कही गई प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए यहां निद्रा श्रादि तीसरे दण्डकमें कहीं गई प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। बादर श्रान्तकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रनन्त काल है, इसलिए यहां तिर्यञ्चगित श्रादि तीन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रान्तकाल कहा है। कर्मभूमिज मनुष्य श्रीर तिर्यञ्चके उसी पर्याप्त उत्वन्न हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, श्रीर इसके श्रीदारिक श्रारि श्रादि चार प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

२८०. श्रपगतवेदमें श्रपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुकृतं है।

विशेषार्थ — अपगतवेदमें अपनी सव प्रकृतियाँका जधन्य स्थितिबन्ध त्तपक श्रेणिमें उपलब्ध होता है, इसलिए इनके जधन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपंध किया है तथा उपश्चम श्रेणिमें अपगतवेदीके अपनी प्रकृतियाँका अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

२८१. कोधादि चार कषायवाले जीवोंमें चपक प्रकृतियां, चार श्रायु श्रीर आहारक-द्विकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि मान- श्रंतरं । एवरि माणस्स कोधसंज॰ श्रज॰ जह॰ एग०, उक्क० श्रंतो० । एवं मायाए दो संजल॰, लोभ॰ [चत्तारि] संजल० । सेसाएं जह० द्विदि० एत्थि श्रंतरं । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो॰ ।

२८२. मदि-सुद० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासा०-मिच्छ०-सोलसक०-श्रहणो-क०-पंचिदिय-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-श्रगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-जस०-श्रजस०-णिमि०-पंचंत० जह० डि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेज्ञा लोगा। श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। णवुंस-श्रोरालि०-

कषायमें कोध संज्वलनके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार माया कषायमें दो संज्वलनोंका और लोभकषायमें चार संज्वलनोंका अन्तरकाल जानना चाहिए। तथा चारों कषायोंमें शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है।

विशेषार्थ—चारों कषायोंमें चारों श्रायुत्रोंका अजधन्य स्थितिवन्ध अन्तरके साथ दो बार सम्भव नहीं है श्रीर जघन्य स्थितिबन्ध एक बार ही होता है इसिलए तो इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निपेध किया। श्रीर चपक प्रकृतियों श्रीर श्राहा-रकद्विकका जघन्य स्थितिबन्ध चपक श्रेणिमें होता है। साथ ही उपशम श्रेणिमें कपायोंके रहते हुए चपक प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं होती। यद्यपि श्राहारकद्विककी वन्धव्यु-च्छित्ति हो जाती है पर उपशमश्रेणि पर चढते और उतरते हुए कपायमें परिवर्तन होता है श्रीर उपशान्तमोहमें कपायका श्रभाव हो जाता है इसलिए इन चारों कपायोंमें न तो चपक प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है श्रीर न श्राहा रकद्विकके ही जघन्य और अज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध होता है, इसलिए यहां इसका निपेध किया है। यहां शेष प्रकृतियोंका एक कपायमें दो बार जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए सब प्रकृतियोंके ज्ञावन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। पर जिसके एक कषायमें कमसे कम एक समयके लिए श्रीर श्रधिकसे श्रधिक अन्तर्महर्त के लिए सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है उसके ग्रन्य सब प्रकृतियोंके ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महर्त होनेसे वह उक्र प्रमाण कहा है । यहां मानकषायमें क्रोधसंज्वलनके, मायाकपायमें क्रोध श्रीर मान संज्वलन-के श्रीर लोकषायमें कोघ, मान माया श्रीर लोभ संज्वलनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जो जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहूर्त कहा है वह उपशमश्रेणिमें मरणकी श्रपेत्तासे जानना चाहिए। कारण स्पष्ट है।

२८२. मत्यद्वान श्रौर श्रुतज्ञानमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, श्राठ नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थर, श्रुभ, श्रुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्ते है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। नपुंसकवेद, श्रौदारिकशरीर, पाँच संस्थान, श्रौदारिक

पंचसंठा०-श्रोरालि॰श्रंगो॰-इस्संघ॰-श्रणसत्थ॰-दृभग-दुस्सर-श्रणादे॰ ज॰ हि॰ श्रोघं। श्रज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तिरिण पिलदो॰ देसू॰। चदुश्रायु-वेउन्वियछक्क-मणुसग॰-मणुसाणु॰ श्रोघं। तिरिक्लगिद-तिरिक्लाणु॰-उज्जो॰ जह॰ दिदि॰ श्रोघं। श्रज॰ जह॰ एग॰, उक्क एकत्तीसं साग॰ सादि॰। चदुजादि-श्रादाव-थावरादि०४ जह॰ श्रज॰ णवुंसगभंगो। णीचागो॰ ज॰ द्वि॰ श्रोघं। श्रज॰ जह॰ एग०, उक्क॰ तिरिण पिलदो॰ देसू०। उच्चा॰ जह॰ श्रज॰ जह॰ श्रंतो० एग०, उक्क॰ श्रसं-खेजा लोगा।

२८३. विभंगे पंचणा०-एवदंसणा०--भिच्छत्त-सोलसक०-भय-द्गुं०--णिरय-

स्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःखर श्रौर श्रनादेय प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। चार श्रायु, वैकियिक छह, मनुष्यगित श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वी जोर उद्योत श्रक्तियों के जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योत प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक इकतीस सागर है। चार जाति श्रातप श्रौर स्थावर श्रादि चर प्रकृतियों के जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नपुंसकवेदके समान है। नीचगोत्रके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। उद्यगोत्रके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर कमसे श्रन्तर्मुहर्त श्रौर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर दोनों का श्रसंख्यात लोक प्रमाण है।

विशेषार्थ-इन दोनों ऋहानोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके होता है श्रीर इनकी कायस्थित श्रसंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका उत्कृष्ट ग्रान्तर ग्रासंख्यात लोक प्रमाण कहा है। यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें जघन्य स्थितिवन्ध करा कर यह श्रन्तर-काल ले स्त्राना चाहिए। नपुंसकवेद स्त्रादि दृसरे दगडकमें कही गई प्रकृतियोंका भोगभूमिमें बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ उनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका कुछ कम तीन पत्य अन्तरकाल कहा है। यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका यह अन्तरकाल इसी प्रकार कहा है। यह तीन पत्यमें कुछ कम कहा यह विचारणीय है। नीचगोत्रके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल इसी प्रकार जानना चाहिए। तिर्यञ्जगति श्रादि तीन प्रकृ-तियोंका बारहवें कल्पके ऊपर वन्ध नहीं होता और वहाँ दोनों श्रवानोंका उत्रुए काल इक-तीस सागर है। इसीसे यहाँ उक्र प्रकृतियोंके अज्ञधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल साधिक सागर कहा है। ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ होनेसेयह साधिक कालवन जाता है। जिस बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवने कायस्थितिके स्रादिमें स्रीर स्नन्तमें उद्यगोत्रका जघन्य स्थितबन्ध किया उसके तो इसके जघन्य स्थितबन्धका ग्रसंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट श्चन्तरकाल उपलब्ध होता है तथा श्रग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोंके इसका बन्ध नहीं होनेसे श्रजधन्य स्थितवन्धका उक्त प्रमाण उत्हाए श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। इसलिए वह उक्र प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८३. विभक्कानमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय,

देवायु॰-तेजा॰-क॰-वएए०४-अगु॰-उप॰-णिमि॰-पंचंत० जह० अज० एिथ अंतरं।
सादा॰-पुरिस०-हस्स-रिद-वेडिवयछ०-चढुजादि-समचढु॰-वज्जरिसभ०-पर॰-उस्सा०
उज्जो०-पसत्थ०-तस॰-बादर-सुहुम-पज्जतापज्जत्त-पत्तेय॰-साधारएा-थिरादिछक--णीचुच्चा० ज० द्विदि॰ एिथ अंतरं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो॰। असादा०इत्थि॰-एवुंस॰--अरदि--सोग--पंचसंदा॰--पंचसंघ०--अप्पसत्थ॰-अथिरादिछ० जह०
जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्र०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०।
तिरिक्ख-मणुसायु॰ एिरयोधं। एइंदि॰-आदाव-थावर०जह० जह० अंतो॰, उक्क० वेसाग० सादि०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। दोगदि-ओरालि॰-आरालि॰-अंगो०-दोआए० ज० द्वि० एत्थ अंतरं। अज० ज० एग०, उक्क० अंतो०।

जुगुप्सा, नरकायु, देवाय, तैजसशरीर, कार्मणशरीर वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। साताचेदनीय, पुरुषचेद, हास्य, रति, चैक्रियिक छह, चार जाति, समचतुरस्रसंस्थान, चज्रर्षभनाराचसहनन, परघात, उङ्कास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, सृक्ष्म, पर्याप्त, श्रापर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण, स्थिर ग्रादि छह, नीच गोत्र ग्रीर उद्यगोत्र प्रकृ-तियोंके जघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है। श्रसातावेदनीय, स्त्रीवेद, नप्ंसकवेद, श्ररति, शोक, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित श्रीर श्रस्थिर श्रादि छहके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-म् इर्त है। तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर सामान्य नारकियोंके समान है। एकेन्द्रिय जाति, श्रातप और स्थावरके जघन्य स्थितिबन्धका ज्ञघन्य श्रन्तर श्रन्तम् इर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। श्रजधन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् इर्त है। दो गति, श्रीदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर दो आनुपूर्वीके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमृहर्त है।

विशेषार्थ—विभक्षक्षानमें नरकायु श्रीर देवायुके सिवा प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए यहां इनके जघन्य और श्रजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। नरकायु श्रीर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है यह तो स्पष्ट ही है। इसी प्रकार इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका यथायोग्य श्रभाव जान लेना चाहिए। सातावेदनीय श्रादि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके श्रभिमुख हुए जीवके होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल स्पष्ट ही है। जो नारकी भवके प्रारम्भमें पर्याप्त होने पर श्रसातादि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध करके पुनः भवके श्रन्तमें बन्ध करता है उसके इंन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध करके पुनः भवके श्रन्तमें बन्ध करता है उसके इंन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्ष प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२८४. श्राभि०-सुद् ०-श्रोधि० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०हस्स-रिद-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४--श्राह०४-पसत्थ०तस०४-थिरादिछक-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० ज० हिदि० णित्थ श्रंतरं। श्रज०
जह० एग०, उक० श्रंतो०। णविर णिहा-पचला श्रज० ज० उक० श्रंतो०। श्रसादा०श्ररिद-सोग-श्रथिर-श्रसुभ-श्रजस० जह० [जह०] श्रंतो०, उक० छाविष्टसाग०
सादि०। श्रज० जह० एग०, उक० श्रंतो०! श्रहक० ज० हि० ज० श्रंतो०,
उक० छाविष्टसाग० सादि०। श्रज० ज० श्रंतो०, उक० पुञ्चकोडी देसू०। दो
श्रायु० उक्कस्सभंगो। मणुसगिदपंचगस्स ज० हि० ज० श्रंतो०, उक० छाविष्टसाग०
सादि०। श्रज० ज० एग०, उक० पुञ्चकोडी० सादि०। देवगिद०४-श्राहार०२
ज० हि० णित्थ श्रंतरं। श्रज० ज० श्रंतो०, उक० तेत्तीसं सा० सादि०।

२८४. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रोर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छड दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियः जाति, तैजसरारीर, कार्मणुरारीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु४, प्रशस्तविहायो-गति, त्रसचतुष्क, स्थिर ग्रादि छह, निर्माण, तीर्थद्वर, उच्चगोत्र ग्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियीके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृप श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है। इतनी विशेषता है कि निदा श्रौर प्रचलाके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहुर्त है। असातावदनीय, अरित, शोक, ग्रस्थिर, ग्रशुभ ग्रौर ग्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृप्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। श्राठ कपायोंके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्वासठ सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। दो त्रायुत्रोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छुवासठ सागर है। श्रजधन्य स्थितिबन्ध-का जधन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रप्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। देवगति चतुष्क श्रौर श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है।

निशेपार्थ — इन तीन क्वानोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध चएकथेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके ग्रन्तर कालका निपंध किया है। तथा इनमेंसे कुछ तो सान्तर प्रकृतियां है, सव नहीं हैं, फिर भी उपशम थेणिमें मरणकी ग्रपेचा इनके ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्त- मुंहूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। इतनी विशेपता है कि ग्राठवं गुणस्थानके जिस भागमें निद्रा ग्रीर प्रचलाकी ब्युच्छित्ति होती हैं वह मरणसे रहित हैं इसलिए इनके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर भी ग्रन्तमुंहर्त कहा है। जिस जीवने सम्ययन्वको प्राप्त कर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ग्रसाता ग्रादिका जघन्य स्थितिबन्ध किया। पुनः यह साधिक छथासठ सागर काल तक सम्यवन्वके साथ रहा ग्रीर ग्रन्तमें पुनः प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें जघन्य स्थितिबन्ध किया। उसके ग्रसाता ग्रादि प्रकृतियोंक जघन्य स्थितिबन्धका

२८५. मणपज्जव पंचणाव-छदंसणाव-चदुसंजव-पुरिसव-भय-दुगुंव-देवगदि— पंचिदिव-तिणिणसरीर-समदुव-वेउव्विव्यंगोव-वण्णवश्व-देवाणुव-अगुवश्व-प्रसत्थव-तसवश्व-सुभग-सुस्सर-आदेव-णिमिव-तित्थयव-उच्चाव-पंचेतव जव स्वात्थि अंतरं। अजव जव अंतोव। सादाव-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जसव जव स्वित्यं अंतरं। अजव जह एगव, उक्कव अंतोव। असादाव-अरिद-सोग-अथिर-असुभ-अजसव जव जव अंतोव, उक्कव पुव्वकोडी देस्व। अजव जव एगव, उक्कव अंतोव। देवायुव उक्कस्सभंगो। आहारवर जव हिव स्वत्थि अंतरं। अजव जव उक्कव अंतोव। एवं संजदासं।

उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासट सागर उपलब्ध होनेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार आठ कपायों के ज्ञान्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक छ्यासट सागर ले आना चाहिए। मात्र इनका ज्ञान्य स्थितिबन्ध अविरत सम्यग्दिष्ट और संयतासंयत जीवके करा कर यह अन्तरकाल लाना चाहिए। यहां इनके अज्ञधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। सो यह अन्तर इतने कालतक संयतासंयत और संयत रख कर लाना चाहिए। मनुष्यगतिपञ्चकके ज्ञधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी साधिक छ्यासट सागर तक सम्यग्दिष्ट रखकर प्राप्त करना चाहिए। मात्र इस कालके प्रारम्भमें और अन्तमें देव और नारकोके जधन्य स्थितिबन्ध कराकर इसे लाना चाहिए। आहारकिहकका जधन्य स्थितिबन्ध स्परकोके जधन्य स्थितिबन्ध कराकर इसे लाना चाहिए। आहारकिहकका जधन्य स्थितिबन्ध स्परकोणेमें प्राप्त होता है। इसलिए यहां इनके अन्तरकालका निषेध किया है। जो संयत जीव इनका अज्ञधन्य स्थितिबन्ध करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुके साथ देव होता है और वहांसे आकर अप्रमत्त संयत होकर पुनः आहारकिद्वकता बन्ध करता है उसके इनके अज्ञधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२८५. मनःपर्ययक्षानमें पांच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाित, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक ब्राङ्गो-पाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, ब्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र ब्रोर पांच ब्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-वन्धका ब्रान्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट ब्रन्तरकाल ब्रान्तर्मुहूर्त है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ श्रीर यशःकीित प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट ब्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रसातावेदनीय, श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकीटि है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। देवायुका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ— मनःपर्ययक्षानमें प्रथम दग्रहकमें कही गई पांच श्वानावरण श्रादि प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबन्ध सपक श्रेणिमें होता है, इसिलए इनके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है। मनःपर्ययक्षानमें इन प्रकृतियोंकी बन्धव्युव्छित्ति हो जानेपर पुनः श्रन्तर्मुहूर्तके बाद इनका बन्ध होता है इसिलए यहाँ इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य

२८६. सामाइ०-छेदो॰ धुविगाणं ज० अज॰ हि० एत्थि अंतरं। तित्थयरं धुविगाणं भंगो। सेसाणं मणपज्जवभंगो। परिहार॰ सन्वपगदीणं जह० ज० अंतो०, उक्क॰ पुन्वकोडी देसू०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सुहुमसांपराइ० सन्वपगदीणं जह० अज० एत्थि अंतरं। संजदासंजदा० धुविगाणं ज० अज० एत्थि अंतरं। परियत्तमाणियाणं संजदभंगो। आयु० परिहारभंगो।

श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहूर्त कहा है। यहाँ सातावेदनीय श्रादिका भी जघन्य स्थितिबन्ध ज्ञपक श्रेणिमें होता है, इसलिए इनके भी जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निपेध किया है। इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुंहर्त स्पष्ट ही है। श्रसाता वेदनोय श्रादिका जघन्य स्थितिबन्ध प्रमत्तसंयतके होता है। जो मनःपर्ययशानके प्राप्त होनेके प्रारम्भमें श्रौर श्रन्तमें इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। संयम मार्गणाके कथनमें मनःपर्ययशानके कथनसे कोई श्रन्तर नहीं है इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल मनःपर्ययशानके समान कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२८६. सामायिक संयत श्रीर छुदोपस्थापना संयत जीवोंमें ध्वबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं हैं। तीर्थंद्वर प्रकृतिका भक्ष ध्रुवबन्ध प्रकृतियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भंग मनःपर्ययक्षानके समान है। परिहारिवशिद्ध संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटि है। श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। संयतासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। परावर्तमान प्रकृतियोंका भक्ष संयतोंके समान है श्रीर दोनों श्रायुश्रोंका भक्ष परिहारिवशिद्ध संयत जीवोंके समान है।

विशेपार्थ—इन सब संयमोंमें सब प्रकृतियोंका जो श्रन्तरकाल कहा है उसे स्वामीका विचार कर ले श्राना चाहिये। विशेष बात न होनेसे यहाँ हमने अलग-श्रलग स्पष्टीकरण नहीं किया है।

२८७. श्रसंयत जीवोंमें पांच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तिवहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रिस्थर, श्रुम अश्रम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण श्रीर पांच अन्तराय प्रश्वतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल मत्यशानियोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध

दुस्सर-अर्णादे० ज० ओघं। अज० एवं सगभंगो। चदुआयु०-वेउव्वियद्य०-मणुसग०मणुसाणु०-उचा० मदि०भंगो। तिरिक्खगदि०४ ज० द्वि० जह० ओघं। अज० जह०
एग०, उक० तेत्तीसं० देसू०। चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ एवं सगभंगो।
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० ओघं। तित्थय० ज० एत्थि अंतरं। अज० जह० उक्क० अंतो०।

२८८. चक्खु० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० मूलोघं । ओधिदं० ओधि-णाणिभंगो ।

२८६. तिष्णिलेस्साणं पंचणा० छदंसणा०-सादासा०-बारसक०-सत्तणोक०-णिरयगदि-देवगदि-पंचजादि-स्रोरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-स्रोरालि०स्रंगो०-वज्ज-रिसभ०-वण्ण०४-दोस्राणु०-स्रगुर०४-[स्रादाव-]पसत्थ०-तस०४- [थावर०४] थिरा-थिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-स्रादे०-जस०-स्रजस०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० ज० द्वि० णित्थि स्रंतरं। स्रज० ज० एग०, उक्क० स्रंतो० । थीणिगिद्ध०३-मिच्छ०-स्रणंताणु-वंथि०४-इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्स-मणुसग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोस्राणुपु०-उज्जो०-

का अन्तरकाल श्रोघके समान है। तथा श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है। चार श्रायु, विक्रियिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है। तिर्यञ्चगित चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रोघके समान है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्रुप्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। चार जाति, आतप और स्थावर श्रादि चारका भङ्ग नपुंसक वंदी जीवोंके समान है। श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक शाङ्गोपाङ्ग और वज्रपंभनाराच संहनन का भङ्ग श्रोघके समान है। तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्राज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्रुप्ट श्रन्तर श्रन्तर् श्रन्तर् के ।

विशेषार्थ—सातवें नरकमें सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर होनेसे यहाँ अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहाँ तीर्थ द्वर प्रकृतिका बन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इसके जधन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

२८८. चलुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। त्रचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है। त्रवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानियोंके समान भङ्ग है।

२८९. तीन लेश्याश्रोंमें पांच झानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, नरकगित, देवगित, पांच जाित, श्रीदारिक श्रीर, तेजस श्रीर, कामण श्रीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यपेमनाराच संहनन, वर्णचतुष्क दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रातप, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थावर चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुम, श्रश्लभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंक जघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुँ हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुवन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकचेद, तिर्थञ्चगित, मनुष्यगित, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग,

१. मृतप्रती ऋगु०४ भ्रपसत्थ० तस ४ इति पाठः ।

अष्यसत्थ॰-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचुचा॰ जह॰ द्विदि॰ णित्थ अंतरं। अज'० जह० एग॰, उक्क० तेचीसं सत्तारस सत्त सागरो० देस्०। णिरय-देवायु० जह० अज० णित्थ अंतरं। तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयभंगो। वेउन्वि॰-वेउन्वि॰अंगो॰ जह० द्विदि॰ णित्थ अंतरं। अज॰ जह॰ एग॰, उक्क० वावीसं सत्तारस सत्त साग॰। णविर णील-काऊए मणुसग०-मणुसाणु०-उचा॰ पढमदंडगे भाणिदन्वं। काऊए तित्थय॰ जह० जह० अंतो॰, उक्क० तिणिण साग० सादि०। अज० जह'० एग०, उक्क० अंतो०।

दुःस्वर, श्रनादेय, नीचगोत्र श्रौर उच्च गोत्र प्रकृतियों के ज्ञघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका ज्ञघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर श्रौर कुछ कम सात सागर है। नरकायु श्रौर देवायुके जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुके जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नारिकर्योंके समान है। वैक्रियिक श्ररीर श्रौर वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गके जघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्जघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर बाईस सागर, सन्नह सागर श्रौर सात सागर है। इतनी विशेषता है कि नील श्रौर काषोत लेश्यामें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उच्चगोत्रको प्रथम दण्डकमें कहना चाहिए। काषोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुंहर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर है। श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है।

निशंपार्थ-कृष्ण लेश्यामें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर, नील लेश्यामें कुछ कम सत्रह स।गर श्रौर कापोत लेश्यामें कुछ कम सात सागर है। इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन श्रादिके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इन लेश्याश्रांमें उक्न प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि कृष्ण लेक्यामें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानपूर्वी श्रौर उच्चगोत्रके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल मध्यमें कुछ कम तेतीस सागरतक मिथ्यादृष्टि रखकर ले श्राना चाहिये। कारण कि सातर्वे नरकमें इन तीन प्रकृतियोंका मिथ्या दृष्टिके बन्ध नहीं होता। तथा नील और कापीत लेश्यामें इनका बन्ध मिध्यादृष्टिके भी होता है। यही कारण है कि मुलमें इन दोनों लेश्याओं में इन प्रकृतियोंका प्रथम दण्डक के साथ कथन करनेकी सूचना की है। यहां तीनों लेश्याश्रोंमें जो जीय नरकगतिमें जाता है और वहांसे ग्राता है उसके इन लेश्याग्रोंके सदभावमें नरकगति, देवगित, नरकानपूर्वी श्रीर देवानुपूर्वीका बन्ध नहीं होता। इसीसे यहां इन तीन लेश्याश्रोमें इन प्रकृतियेकि जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्न कहा है। तथा इसी प्रकार सातवें नरकर्मे जानेवाले जीवके कृष्णुलेश्यामें वैकियिकद्विकका बन्ध नहीं होता । इन तीन लेश्याश्रीमें छठवें नरकतक जानेवाले जीवके नरक जानेके पूर्व श्रीर वहांसे श्रानेके बाद इन लेश्याश्रीमें श्रवश्य ही इन दोनों प्रकृतियोंका स्थितियन्ध सम्भव है। इसीसे इन तीन लेश्याग्रोमें इन दोनों प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर क्रमसे वाईस सागर, सत्रह सागर श्रीर सात सागर कहा है। न्नेप कथन सुगम है।

१. मूलप्रती जह० जह० एग० इति पाठः।

२६०. तेऊए पंचणा॰-छदंसणा॰-चदुसंज॰-भय-दुगुं॰-तेजा०-क०-वण्ण०४अगुरू०४--बादर-पज्जत्त-पतेय-णिमिण्-तित्थय०-पंचंत० ज० णित्थ अंतरं ।
अज॰ ज० उक्क॰ अंतो० । अथवा जह० एग०, उक्क॰ अंतो० । थीणिगिद्धि॰३मिच्छ॰-अणंताणुवंधि०४ जह० द्विदि॰ णित्थ अंतरं । अज॰ जह० अंतो०,
उक्क॰ बेसाग॰ सादि॰ । सादासा०-पुरिस॰-हस्स-रिद-अरिद-सोग-पंचिदि०-समचदु०पसत्थिव॰-तस॰-[थावर॰-] थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस॰-अजस०उच्चा० जह० द्विदि० णित्थ अंतरं । अज॰ जह० एग०, उक्क० अंतो॰ । अदक०देवायु॰-आहार॰२ जह० अज० णित्थ अंतरं । इत्थि०-णवुंस॰-तिरिक्खगदिएइंदि॰-पंचसंठा॰-पंचसंघ॰-तिरिक्खाणु॰--आदाउजो॰--अप्पसत्थ०--दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा॰ जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि० । अज० जह० एग०,
उक्क० वेसाग॰ सादि० । तिरिक्ख-मणुसा॰ देवोघं । मणुसगदिपंचग॰ जह० जह०
अंतो॰, उक्क० वेसाग॰ सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवगदि०४
जह० णित्थ अंतरं । अज० जह० पित्दो० सादि०, उक्क० वेसाग० सादि० ।
एवं पम्माए । णविर सगद्धिरी भाणिद्वा । पंचिदिय-तस० पढमदंडगे पिवट्टं ।

२९०. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा. तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण, तीर्थद्वर श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज-घन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है। श्रथवा जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हुर्न है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म हर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। सातावेदनीय, असाता-वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, ऋरति, शोक, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस, स्थावर, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रश्म, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति श्रौर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है, श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्म हर्त है। श्राठ कषाय, देवायु श्रीर श्राहारकद्विकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहतन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःखर, श्रनादेय ग्रीर नीच गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल श्रन्तम् हुर्त है और उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल साधिक दो सागर है। ग्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। तिर्यञ्जाय श्रीर मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है। देवगतिचतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। इसी प्रकार पद्म लेक्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रापनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा पञ्चेन्द्रिय जाति श्रीर त्रसकाय ये दो प्रकृतियाँ प्रथम दण्डकमें सम्मिलित कर लेनी चाहिए।

१. मूलप्रती जह० झज्ज० भंतो० इति पाठः।

२६१. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-चदुसंज०-सत्तणोक०-पंचिदियतेजा०-क०-समचदु०-वरण्०४-अगुरू०४-[आदाव-] पसत्थ०--तस०४-थिराथिरस्रभास्त्रभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० जह०
हिदि० णित्थ अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-आणंताणुवंधि०४ जह० हिदि० णित्थ अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं०
देस्र० । अष्टक०-देवायु० जह० अज० णित्थ अंतरं । इत्थि०-एवंस-पंचसंठा०पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० अज० जह० अंतो० एग०,

विशेषार्थ - पीतलेश्यामें प्रथम दएडकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है और इस लेश्याके कालके भीतर दूसरी बार जधन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम उपलब्ध नहीं होते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा यहाँ इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थिति-बन्धका काल दो प्रकारसे बतलाया है सो इसका कारण यह प्रतीत होता है कि जो अप्रमत्तसंयत जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय स्थितिबन्धापसरण करते हुए इन प्रकृतियोंका जधन्य स्थितिबन्ध करता है उसके अजधन्य स्थिथिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तर्महर्त उपलब्ध होता है श्रीर जो स्वस्थानमें इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके इन के श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्त-र्मेहर्त उपलब्ध होता है। इससे वह दो प्रकारका कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्राठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध यहां संयमके श्रिभमुख जीवक होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितियन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा इस लेश्यामें सम्यक्त्यका जधन्य काल श्रन्तर्मृहर्त श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे यहां इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमृहूर्त श्रीर उत्कृप्र श्रन्तर साधिक दो सागर कहा है। साता श्रादि प्रकृतियोंमेंसे कुछका यहां अप्रमत्तसंयत जीवके श्रीर कुछका प्रमत्तसंयत जीवके जघन्य स्थितिबन्ध होता है। यहां भी लेश्याके कालके भीतर दो बार जघन्य स्थितिबन्ध नहीं होता. इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका निपंध किया है। इसी प्रकार श्रागे भी खामित्वका विचारकर शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल जान लेना चाहिए।

२६१. शुक्ललेश्यामें पांच शानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, प्रशस्तविहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, सुभग, सुस्यर, श्रादेय, यशःकोर्ति, श्रयशःकोर्ति, निर्माण, तीर्थद्वर, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्न है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रन्ततानुवन्धी चारके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। श्राठ कषाय श्रीर देवायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। स्रोवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्तविहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर, श्रीर श्रनादेयके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्न श्रीर एक

१. मुजप्रती श्रणादेय णीचागो० जह० इति पाठः।

उक्क ० एकत्तीसं सा० देस् ० । मणुसायु० देवभंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस् ० । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । देवगदि०४ जह० प्रात्थि श्रंतरं । श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । श्राहार०२ [जह०] एत्थि श्रंतरं । श्रज० जह० [उक्क०] श्रंतो० ।

२६२. भवसिद्धिया० श्रोघं। श्रब्भवसिद्धिया मदि०भंगो। सम्मादिद्दी० श्रोधि-भंगो। खइगस० पढमदंडश्रो श्रोधिभंगो। [ श्रसादा० श्ररदि-सोग-श्रथिर-श्रमुभ-श्रजस० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीससाग० सादिरे०। श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०।] श्रद्धक० जह० जह० श्रंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। श्रज० श्रोधिभंगो। [दो] श्रायु० उक्कस्सभंगो। मणुसगदिपंचगस्स देवगदि०४ सुक्कभंगो। श्राहार०२ जह० एत्थि श्रंतरं। श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०।

समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनोंका कुछ कम इकतीस सागर है। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है। मनुष्याति पञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। देवगित चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है।

विशेषार्थ — जिन प्रकृतियोंका केवल मिथ्यादि श्रीर सासादनसम्यग्दिष्टके बन्ध होता है उनमेंसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके श्रजधन्य स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रीर स्त्रीवेद श्रादिके जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है सो यह नौवं ग्रैवेयकमें प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें मिथ्यादिष्ट रखकर ले श्राना चाहिए। तथा मनुष्यगितपञ्चकके जधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर देवोंमें प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें जधन्य स्थितिबन्ध कराके ले श्राना चाहिए। देवगितचनुष्कका देवोंके बन्ध नहीं होनेसे उत्कृष्ट श्रन्तर प्राप्त होता है।

२९२. भव्य जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रभव्य जीवोंका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है। सम्यग्दियोंका भङ्ग श्रविध्ञानियोंके समान है। सायिकसम्यग्दियोंमें प्रथम दग्डकका भङ्ग श्रविध्ञानियोंके समान है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीत्तिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रजघन्य स्थितिवन्ध जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्राठ कषायोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है । श्राठ कषायोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रविध्वानियोंके समान है। श्रो आयुश्रोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगितिपञ्चक श्रीर देवगित चतुष्कका भङ्ग श्रुक्ततेश्याके समान है। श्राहारकिष्ठकके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है।

१. मूलप्रतौ जह ० स्रङ्ज० ग्रन्थि इति पाठः।

२६३. वेदगे धुविगाएां जह० हिदि० एात्थि श्रंतरं। अज० जह० उक्क० श्रंतो । सादा ॰ - हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० जह० एात्थि श्रंतरं । श्रज० जह० एग०, उक्क॰ त्रंतो०। त्रसादा०-त्ररिद-सोग-त्रथिर-त्रसुभ-त्रजस० जह० [जह०] श्रंतो०, उक्क० छाविष्ट साग० देसू॰ । श्रज॰ जह॰ एग०, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रद्धक० जह० जह० अंतो०, उक० बाविह०देसू०। अज० जह० अंतो०, उक० पुव्वकोटी देसू० । दोत्रायु० उकस्सभंगो । मणुसंगदिपंचगस्स जह० जह० बावहिसाग० देसू० श्रज० जह० एग०, उक्क० णत्थि **ऋंतरं** जह० पलिदो० सोदि०. ग्रज० तेत्तीसं सा० । अथवा जह० जह० त्र्यंतो०. उक्क० साग॰ देस् । अज० जह॰ एग०, उक्क॰ तेत्तीसं साग० सादि॰। आहारदुगं जह० डि॰ एत्थि अंतरं। अज० जह० अंतो॰, उक्क० तेत्तीसं सा०। तित्थय०

िशंपार्थ — ग्रप्रत्याख्यानावरण चार ग्रीर प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध मनुष्यके होता है। जीव इनका जघन्य स्थितिवन्ध करके ग्रीर मर कर तेतीस सागरकी श्रायुवाला देव होता है। पुनः वहाँसे ग्राकर ग्रीर मनुष्य होकर पुनः इनका जघन्य स्थितिवन्ध करता है उसके इनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार आहारकद्विकके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले ग्राना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट हो है।

२९३. चेदक सम्यक्त्वमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महुर्त है। सातावेदनीय, हास्य,रति, स्थिर,शुभ, श्रौर यशःकीर्तिके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रसातांवदनीय त्ररति, शोक, ऋस्थिर, ऋगुभ श्रौर ऋयशःकीतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्म्हर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। श्रज्जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्भृहर्न है। श्राठ कपार्थोकं जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। दो श्रायुत्रोंका भङ्ग उत्क्रप्टके समान है। मनुष्यगृतिपञ्चकके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छवासठ सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्ककं जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ब्रन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट ब्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्रथवा जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् इर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम ् छुयासठ सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। ब्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका ब्रन्तरकाल नहीं है। ब्रज-घन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर

१. मूलप्रती उक्क अंतो पुन्वकोडी देसू सादि देवगदि इति पाटः।

धुविगाहि सह कादन्वा। धुविगाणं अथवा जह० जह० अंतो॰, उक्क० छाविह० देस्०। अज० जह० एग॰, उक्क॰ अंतो॰। सेसाणं आयु॰-तित्थयरवज्जाणं सन्व-पगदीणं जह० द्विदि॰ [जह०] अंतो॰, उक्क० छाविह० देस्०। अज० आंधिभंगो। तित्थय० जह० जह० अंतो॰, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो॰।

है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके साथ गण्ना करनी चाहिये। अथवा ध्रुव-बन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहृतं है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहृतं है। आयु और तीर्थंकर प्रकृतिके सिचा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहृतं है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अवधिक्षानके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहृतं है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहृतं है।

विशेषार्थ-वेदसम्यक्त्वमं सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल दो प्रकारसे बतलाया है। सर्वप्रथम कृतकृत्यवेदक सम्यग्द्रष्टि विवृत्तितः प्रकृतियोंके ज्ञाधन्य स्थितिबन्धका खामी होता है इस दृष्टिको ध्यानमें रखकर अन्तरकाल कहा है। इस अपेद्यासे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियों श्रीर दूसरे द्राडकमें कही गई साता श्रादि प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति बन्धका श्रन्तर उपलब्ध नहीं होता है। वेदकसम्यक्त्वका उत्कृप्ट काल कुछ कम छ्यासठ सागर होनेसे यहाँ ग्रसाता ग्रादिके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल कुछ कम छ्यास्रठ सागर कहा है। प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें जघन्य स्थितिबन्ध करानेसं यह श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। इसी प्रकार श्राठ कपायोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए । संयमासंयम श्रीर संयमका उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि होनेसे यहाँ श्राठ कषायों-के श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविशुद्ध देव श्रीर नारकीके होता है, इसलिए यहाँ इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मु हुर्त कहा है, क्योंकि ये परिणाम श्रन्तर्मु हुर्तके बाद पुनः हो सकते हैं श्रौर यदि ये परिणाम वेदक सम्यक्तवके कालुके प्रारम्भमें श्रौर श्रन्तमें होते हैं तो इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम छ्यासठ सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है. इसलिए श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कहा है श्रीर जो वेदक सम्यग्दिए देव मर कर मनुष्य होता है श्रौर एक पूर्वकोटिप्रमाण श्रायुको बिताकर पुनः देव होता है उसके इन पाँच प्रकृतियोंके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि देखा जाता है, इस-लिए वह उक्त प्रमाण कहा है। देवगति चतुष्कका जघन्य स्थितिबन्ध जब कृतकृत्य चेदक सम्यग्दृष्टिके होता है तब इसके अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे उसका निषेध किया है। श्रीर देवोंमें इन चार प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, श्रतएव यहाँ श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य

१. जह० एग० श्रंतो इति पाठः ।

२६४. उवसम॰ पहमदंडय्रो य्रोधिभंगो । य्रसादा०-अरिद्-सोग-मणुसगिद्-पंचगस्स० अथिर-श्रमुभ-अजस० जह० जह० उक्क० ग्रंतो॰ । अज जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । यहक॰ जहा० [ श्रजह० ] जह० उक्क० श्रंतो० । देवगिद्०४-श्राहार०२-तित्थय० जह० एत्थि श्रंतरं । अज० जह० उक्क० श्रंतो० । एविरि तित्थय० अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

श्रन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेनीस सागर उपलब्ध होनेसे यह उक्क प्रमाण कहा है। श्रथवा श्रप्रमत्तके इनका जघन्य स्थितिबन्ध मानने पर जघन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर श्रुन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्क प्रमाण कहा है। यहाँ जघन्य श्रन्तर प्रमत्त गुणस्थानसे श्रन्तरित करके ले श्राना चाहिए श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर लानेके लिए कुछ कम छ्यासठ सागर कालके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें जघन्य स्थितिबन्ध करा कर ले श्राना चाहिए। इनके श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय तक जघन्य स्थितिबन्ध करानेने उपलब्ध होता है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक नेतीस सागर छाते समय उपश्रम श्रेणो पर श्रारोहण करा कर श्रीर उत्तर कर देवगिन चतुष्कके बन्ध होने के एक समय पूर्व मरण करा कर तेतीस सागरकी श्रायुवाले देवोंमें उत्पन्न करानेसे प्राप्त होता है, इसिलए यह उक्क प्रमाण कहा है। इसी प्रकार श्राग भी श्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिये।

२९४. उपशमसम्यग्दि जीवों में प्रथम दगडकका भङ्ग श्रवधिक्षानके समान है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, मनुष्यगतिपञ्चक, तथा श्रस्थिर, श्रश्नभ और श्रयशःकीर्तके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्न है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहर्न है। श्राठ कपायोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्न है। देवगितचतुष्क, श्राहारकिक
और तीर्थङ्कर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका
जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्न है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्न है।

विशेपार्थ—यहां देवगतिचतुष्क ग्रादि सान प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध उपशम श्रेणीमें होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निर्णंध किया है ग्रीर उपशमश्रेणीपर श्रारोहण कर उतरनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि अपूर्वकरणके विवक्तित भागमें इनकी बन्ध-च्युच्छित्ति होनेपर उपशम श्रेणीस उतरकर पुनः उसी भागको प्राप्त होनेतक इन प्रकृतियों का वन्ध नहीं होता । ग्राहारकद्विकका अन्तरकाल प्रमत्तगुणस्थानमें लाकर श्रीर पुनः अप्रमत्त गुणस्थामें ले जानेने भी प्राप्त किया जा सकता है। मात्र जो जीव श्रपृर्वकरणमें एक समयके लिए तीर्थद्वर प्रकृतिका श्रवन्धक होकर श्रीर दूसरे समयमें मरकर देव होकर पुनः उसका बन्ध करने लगता है उसके तीर्थद्वर प्रकृतिके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय उपलब्ध होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम है।

१. मूलप्रती जह० ग्रंतो० जह० इति पाठः।

२६५. सासणे तिरिए आयु० जह० अज० एत्थि अंतरं । सेसाएं सन्वपग० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२६६. सम्मामि० धुविगाणं जह० अज० णित्थ अंतरं। सादा०-हस्स-रिद्धिर-सुभ-जस० जह० णित्थ अंतरं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। तप्पिड-पक्ताणं जह० द्विदि० जहण्णु० अंतो०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। मिच्छादिही० मिद्विभंगो।

२६७. सएणीमु पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-चदुसंज०-सत्तणोक०-पंचिदि०तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०--तस०४--थिराथिर-सुभासुभ-सुभगसुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० जह० दिदि० एिथ अंतरं।
अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अएंताणुवंधि०४ जह०
दिि० एिथ अंतरं। अज० जह० अंतो०, उक्क० वेद्यावि साग० देस्०। एवं
इत्थिवे० जह० दिदि० एिथ अंतरं। अज० आंग्रं। अद्वकसा० जह० एिथ अंतरं। अज० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकांडी देस्०। एवं स०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-

२९४. सासादनसम्यक्त्वमें तीन ग्रायुश्रोंके जघन्य श्रौर ग्रजघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। शेप सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर ग्रन्तर्मुहर्न है।

२९६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। सातावेदनीय, हास्य, रित,स्थिर, श्रुभ श्रीर यशःकीर्तिके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंद्वर्त है। तथा इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंद्वर्त है। श्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंद्वर्त है। प्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंद्वर्त है। प्रिथ्याद्दष्टियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है।

विशेषार्भ-यहाँ स्वामित्वका विचारकर अन्तरकाल ले आना चाहिए।

२९७. संशी जीवोंमें पाँच शानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामेण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रश्नम, सुस्यर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थद्वर श्रोर पाँच अन्तराय प्रकृतियांके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर अनन्तानुबन्धो चारके जघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम दो ख्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रत्वर श्रोचवेदके जघन्य स्थितबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्राठ कषायोंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्राठ कषायोंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त

श्रापसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्राणदे॰-णीचा० जह० एतिथ श्रंतरं । श्रंज० जह० एग०, उक्क० बेळाविह० सादि० तिणिण पिलदो० देसू० । िणरप-देवायु० जह० [जह०] दस वस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० सगिहदी० । श्रंज० श्रणु०भंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० सगिहदी० । श्रंज० जह० श्रंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुथत्तं । िणरपग०-िणरपाणु० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० सगिहदी० । श्रंज० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० एतिथ श्रंतरं । श्रंज० श्रोपं । मणुसगिदि-देवगिद-वेउव्व०-वेउव्व०श्रंगो०-दोश्राणु०-उचा० जह० एतिथ श्रंतरं । श्रंज० जह० एतिथ श्रंतरं । श्रंज० जह० एग०, उक्क० तेत्रीसं सा० सादि० । चदुजा०-श्रादाव-थावर०४ जह० एतिथ श्रंतरं । श्रंज० श्रंपं । श्रंज० श्रोपं । श्रंज० श्रंते। श्रंज० श्रोपं । श्रंज० श्रोपं । श्रंज० जह० एतिथ श्रंतरं । श्रंज० श्रोपं । श्रंज० श्रोपं । श्रंज० जह० सगिहदी० ।

विहायोगति, दुर्भग, दुःखर,श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके जघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो लुवासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है। नरकायु श्रीर देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितप्रमाण है। अज-घन्य स्थितवन्धका भङ्ग ग्रनुत्कृएके समान है। तिर्यञ्जायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थिति-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अञ्चकभवग्रहगुप्रमांग है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रणनी स्थितिप्रमाण् है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्तव प्रमाण है। नरकगित श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपना स्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक सी पचासी सागर है। तिर्यञ्च-गति, तिर्यञ्जगत्यानपूर्वी श्रीर उघोतके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजधन्य स्थितबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। मनुष्यगति, देवगति, वैकियिक शरीर, वैकि यिक ब्राङ्गोपाङ्ग, दो ब्रानपूर्वी ब्रीर उद्यगोत्रके जधन्य स्थितियनधका ब्रन्तर काल नहीं है। अज्ञचन्य स्थितिवन्धका जचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। चार जाति, श्रातप श्रीर स्थावर चारके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वज्रर्पभनाराचसंहननकं जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज-घन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है। श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका त्रान्तर काल नहीं है । श्रज्ञघन्य स्थितियन्थका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमृहर्न हे श्रीर उन्प्रष्ट श्रन्तर ग्रपनी स्थितिप्रमाग है।

विशेषार्थ—यहाँ त्रालग त्रालग प्रकृतियोंक जघन्य त्रीर त्राजधन्य स्थितवन्यका जो त्रान्तरकाल कहा है उसका त्रान्य मार्गणात्रों में त्रानेक वार स्पष्टीकरण कर आये हैं उसे देख-कर यहाँ त्रान्तरकालका विचार कर लेना चाहिए।

२६८. असपणीसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादासादा०-भिच्छ०-सोलसक०-णव-णोक०--पंचजादि-तिणिणसरीर-छस्संठा०--ओरालि० अंगो०--छस्संघ०--विण्ण०४-अगु०४-आदाव-दोविद्दा०--तस-धावरादिदसयुगल--णिमि०--पंचंत० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । चदु आयु०-वेउव्वियछ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तिरिक्खोघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० जह० अंतो०, उक्क० आणंतकालं० । आज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२६६. ब्राहारगे खवगपगदीएां जह० एिथ ब्रंतरं। अज० जह० एग०, उक्क० ब्रंतो०। थीएगिद्धि०३-मिच्छत्त-अएांताणुविध०४-इत्थि० जह० जह० ब्रंतो०, उक्क० सगिंद्दि०। अज० ओघं। एिदा-पचला-असादा०-अरएएोक०-पंचिदि०-तेजा०-क० समचदु०-वएए०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-[अजस०-]िएमि० जह० जह० ब्रंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अदक० जह० जह० अंतो०, उक्क० सगिंद्दि०। अज० ब्रांचे एग०, उक्क० व्रंतो०। चरक० जह० जह० व्रंतो०, उक्क० सगिंदि०। अज० अोघं। एवं स०-पंचसंदा०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अर्णादे०-एरीचा०

२९८. श्रसंक्षी जीवोंमें, पाँच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकपाय, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संहनन, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, दो विहायोगिति, त्रस श्रोर स्थावर श्रादि दस युगल, निर्माण श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। चार श्रायु, वैकियिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रोर उद्यगित्रके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तिर्यञ्चगिति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नोचगोत्रके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर क्षाल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर प्रकृत है।

२९९. श्राहारक जीवोंमं चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। स्त्यानगृढि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रविदेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म क्रूं है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, छह नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्वभ, सुभग, सुखर, आदेय, अयशकीति और निर्माणके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त है। आठ कषायोंके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म इत्र्य स्थितबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थितबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। नपुंसकचेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग,

जह० द्विदि० जह० श्रंतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० श्रोघं । णिरय-देवायु० जह० दिदि० जह० दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक० सगिद्वि । श्रज० जह० श्रंतो०, उक० श्रंगुलस्स श्रसंखे० । तिरिक्त्वायु० जह० दिदि० जह० खुद्दाभव० सम्यू०, उक० वेसाग० सहस्साणि सादिरे० । श्रज० जह० श्रंतो०, उक० सागरावमसद्पुष्पत्तं । मणुस० जह० जह० खुद्दाभव० सम्यू०, उक्क० सगिद्वि । श्रज० जह० श्रंतो०, उक० श्रंगुलस्स श्रसं० । वेडिव्वियद्यक-मणुसग०-मणुसाणु जह० जह० श्रंतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० जह० श्रंतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० जह० संतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० जह० श्रंतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० श्रंघं । चदुजादि-श्राद्व-थावरादि०४ जह० द्वि । श्रज० श्रंघं । श्रज० श्रोघं । श्राराल०-श्रोपाल०-श्रंगो०-वज्जरिसभ० जह० जह० श्रतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० श्रोघं । श्राराल०-श्रोपाल०-श्रंगो०-वज्जरिसभ० जह० जह० श्रतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० श्रोघं । श्राराल०-श्रापाल० श्रंगो० - वज्जरिसभ० जह० जह० श्रतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० श्रोघं । श्राराल०-श्रापाल० श्रंगो०-वज्जरिसभ० जह० जह० श्रतो०, उक० सगिद्वि । श्रज० श्रोघं । श्राराल० अस्मान्य । श्राराण । श्रवरं समित् ।

दुःस्वर, त्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्म् हर्त है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर ऋपनी स्थितिप्रमाण है। ऋजधन्य स्थितिवन्धका ऋन्तर ऋषिके समान है। नरकायु श्रीर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृप्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु<sup>°</sup>हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। तिर्यञ्जायके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम जुलकभवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो हजार सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सी सागर प्रथकत्व है। मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम भ्रुच्चक भवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण् है। त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य त्रन्तर त्रन्तर्मृहर्त है स्रीर उत्कृष्ट स्नन्तर स्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। वैकियिक छह, मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वाके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है स्रीरं उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व कोटिवर्प प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा ग्रीर उद्योतके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मृहर्न है और उत्क्रप्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल श्राघके समान है। चार जाति, त्रातप त्रीर स्थावर श्रादि चारके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य न्नान्तर त्रान्तम् हुर्त है त्रीर उत्कृष्ट न्नान्तर त्रापनी स्थितिप्रमाण है। स्राज्ञचन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल श्रोधके समान है। श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वजर्पभनागच संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाणु है। ग्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल श्रोघके समान है। श्राहारकद्विकके जधन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मु हुने है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। श्रनाहारक जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंक जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

## भारतीय ज्ञानपीठके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन [हिन्दी ग्रन्थ]

|                    | भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाक्रुगड रोड, बनारस                                                                                           | પૂ                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>४</b> २.        | जातक [ प्रथम भाग ]                                                                                                                 | सार शबर री                                    |
|                    | तरवास्त्रवास्त्रक रिश्वतायको भाग र                                                                                                 | - (Y)                                         |
|                    | यसुनन्दि-श्रावकाचार<br>तत्त्वार्यवार्तिक [राजवार्तिक] भाग १                                                                        | و ج                                           |
|                    | ाय कुरल — तामल मात्राका पश्चमवद् [तामल ।लाप]                                                                                       | มี                                            |
|                    | समयसार—[श्रमण]<br><b>थिरूकुरल</b> —तामिल भाषाका पञ्चमवेद [तामिल लिपि]                                                              | हा।)<br>अ<br>अ<br>अ<br>अ<br>अ<br>श्रे<br>श्रे |
| ર <b>ુ.</b><br>સ.∽ | सभाष्यरत्नमंजूषा [इन्दशास्त्र]<br>समयसार—[ग्रंगेजी]                                                                                | <del>-</del> (                                |
| بر و.<br>ع.ن       | केवलक्षानप्रश्रचूडामणि [ज्योतिप प्रन्थ]                                                                                            | <u>a)</u>                                     |
|                    | नाममाला सभाष्य                                                                                                                     | <b>RII)</b>                                   |
|                    | न्नादिपुराग् भाग २ [भगवान् ऋपभदेवका पुग्य चरित्र]                                                                                  | ₹0J                                           |
| <b>२२.</b>         | <b>ब्रादिपुरा</b> ण भाग १ [भगवान् ऋषभदेवका पुरुष चरित्र]                                                                           | <b>૧</b> ૦)                                   |
|                    | तस्वार्थवृत्ति [श्रुतसागर सूर्गरांचत टीका । हिन्दी सार सहित]                                                                       | <b>૧૬</b> )                                   |
|                    | न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]                                                                                                    | ه و ،<br>(ع)                                  |
|                    |                                                                                                                                    | <b>र इ</b> )                                  |
|                    | मद्रनपराजय [मापानुवाद तथा ७८ घृष्ठका विस्तृत प्रस्तावना]<br>कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची                                    | 5)                                            |
|                    | करलक्खण [मामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेखा विज्ञानका नवीन प्रन्थ [स्टाक समात]<br>मदनपराजय [भाषानुवाद तथा ७८ प्रष्ठकी विस्तृत प्रम्तावना] | 3)                                            |
|                    | महाबन्ध—[ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]—द्वितीय भाग                                                                                    | <sup>૧૨</sup> )<br>૧)<br>૧૩)<br>૧૪)           |
| २६.                | महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी त्रानुवाट सहित                                                                | શ્રેસ)                                        |
|                    | [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                                                                         |                                               |
| ₹•₹•               |                                                                                                                                    | રાાા=)                                        |
|                    | कुन्दकुन्दाचायक तान रत्न [अब्बात्मवादका अद्गृत भन्य]<br>हिन्दी जैन साहित्यका संज्ञिप्त इतिहास                                      | ર)<br>આક્રા                                   |
|                    | जनशासन [जनवमका पारचय तथा वियचन करनवाला सुन्दर रचना]<br>कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न [अध्यात्मवादका अद्भुत ग्रन्थ]                   | ह)<br>इ                                       |
|                    | <b>जैनैशासन</b> [जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली मुन्टर रचना]                                                                  |                                               |
| 75.                | श्राकाशक तारः घरताक फूल<br><b>श्राभुनिक जैन कवि</b> [श्रीमती रमा जैन]                                                              | ર્ગુ<br>શાા)                                  |
|                    | रजतरिम [डॉ॰ वर्माके ५ एकांकी नाटक]<br>त्र्याकाशके तारे : धरतीके फूल                                                                | સા <u>)</u>                                   |
|                    | भारतीय ज्योतिष [ज्योतिष शास्त्रका प्रामाणिक अन्य]                                                                                  | で対 割 (3) (3) (5) (1) (1)                      |
|                    | रेखाचित्र                                                                                                                          | શ્                                            |
|                    | संस्मरण                                                                                                                            | <b>3)</b>                                     |
|                    | हमारे श्राराध्य                                                                                                                    | <b>3</b> )                                    |
|                    | जैन-जागरणके श्रग्रदृत<br>हामरे साराध्य                                                                                             | <b>X</b> )                                    |
|                    | <b>दोर-श्रो सुखन</b> [उर्दू शायरीका प्रामाणिक इतिहास]                                                                              | り                                             |
|                    | वर्द्धमात [ महाकाव्य ]                                                                                                             | ξ)<br>-1                                      |
|                    | गहरे पानी पेठ [स्किरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ ]                                                                               | રાા)                                          |
|                    | <b>शानगंगा</b> [संगारके महान् साधकींकी स्क्रियोका श्रज्ञय भएडार]                                                                   | ર્ર)<br>૧)<br>૧)<br>૧)                        |
|                    | भारतीय विचारधारा [भारतीय दर्शनका महत्त्वपूर्ण ब्रन्थ]                                                                              | <b>3</b> )                                    |
|                    | पंच प्रदीप [श्री शान्ति एम॰ ए॰ के मधुर गीत]                                                                                        | <u>ર</u> ી                                    |
|                    | मेरे बापू [महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि]                                                                                     | રા])                                          |
|                    | वैदिक साहित्य [वेदोंपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन]                                                                             | દ)                                            |
|                    | मिलनयामिनी [बचनजीके नवीनतम गीत]                                                                                                    | 8)                                            |
|                    | दोरो-शायरी [उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर ग्रौर १६० नज्म]                                                                            | ক)<br>ক)<br>ক)<br>ও)                          |
| ૪.                 | पाश्चात्य तर्कशास्त्र [त्रप्राप्य]                                                                                                 | ६)                                            |
| ₹.                 | दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                                                                                       | રૂ)                                           |
|                    | पथिबद्ध [स्वर्गीया बहिनकं पवित्र संस्मरण श्रीर युगविश्ठेपण]                                                                        | ર)                                            |
|                    | मुक्तिदृत [उपन्यास]—ग्रञ्जना-पवनज्ञयकी पुरुषगाथा                                                                                   | <b>x</b> )                                    |
|                    | ि हिन्दा अन्य ]                                                                                                                    |                                               |

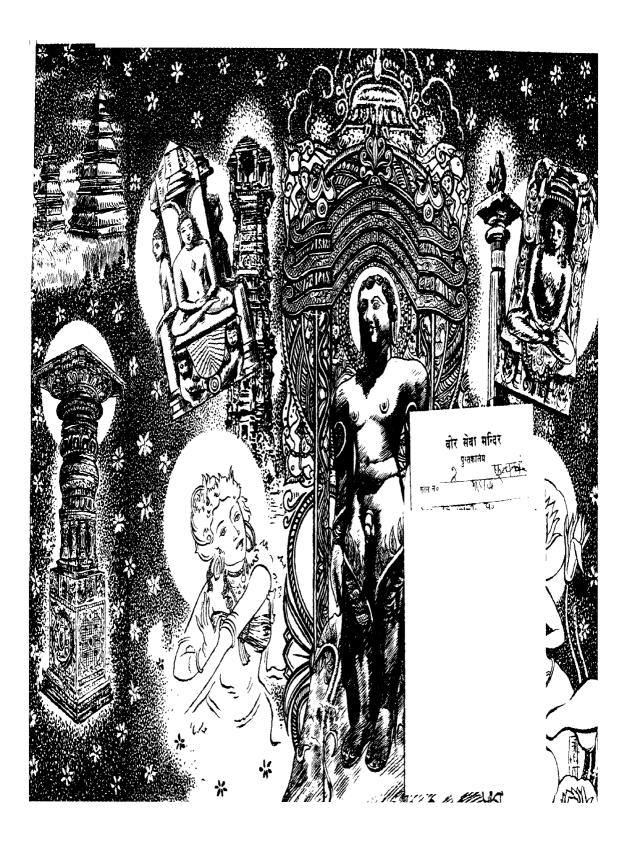

